#### माणिकचन्द्र-दिगम्बर-जैन-ग्रन्थमालायाः अष्टार्विशातितमो ग्रन्थः ।



### जैन-शिलालेखसंग्रहः ।

(प्रथमो भागः)



सम्पादकः---

अमरावतीस्थ किङ्ग-एडवर्ड-कालेज-संस्कृताध्यापकः

एम्० ए०, एल्एल्० बी० इत्युपाधिधारी

श्रीहीरालालजैनः ।

प्रकाशिका---

श्रामाणिकचन्द्र दि० जैनग्रन्थमालासमितिः।

मृल्यं रूप्यकद्वयम् ।

अकाशक — नाधूराम प्रेमी, मन्त्री— माणिकचन्द्र जैन ग्रन्थमाला, हीरावाग, गो० गिरगाँव, वम्बई।



तिर्फ मूमिका शीर अनुक्रमणिका आदिके सुद्रक— मगेश नरायण कुळकर्णी, कर्नाटकं त्रिंटिंग त्रेस, / ३९८ ए, ठाकुद्वार, बम्बई । और शेष संपूर्ण पुस्तकके सुद्रक ए॰ बोस, इडियन प्रेस लिमिटेड, बनारस केस्ट ।

#### निवेदन

--:0:---

दिगम्बर जैन सम्प्रदायके शिळालेखों, ताम्रपत्रों, मूर्तिलेखों और प्रन्थप्रशस्ति-पोंमें जैनधर्म और जैन समाजके इतिहासकी विपुळ सामग्री विखरी हुई पढी है जिसको एकत्रित करनेकी बहुत है वही आवश्यकता है। जब तक 'जैनहितपी' निकलता रहा, तब तक में वरावर जैनसमाजके ग्रुमचिन्तकोंका ध्यान इस ओर आकर्षित करता रहा हूं। परन्तु अभी तक इस ओर कुछ भी प्रयत्न नहीं हुआ है और जो कुछ थोझसा इधर उधरसे हुआ भी है वह नहीं होनेके बरावर है।

वही प्रसन्नताकी बात है कि वायू हीरालाळजीकी कृपा और निस्वार्थ सेवासे आज मेरी एक बहुत पुरानी इच्छा सफल हो रही है और जैन बिलाळेखसंप्रहका यह प्रथम भाग प्रकाशित हो रहा है। बावू हीरालाळजी इतिहासके प्रेमी और पिरुमक्षील विद्वान् हैं। उनके द्वारा मुझे वही बड़ी आधारों हैं। वे संस्कृतके एम॰ ए॰ है। इलाहावाद यूनीवर्सिटीको ओरसे उन्हें दो वर्ष तक रिसर्च स्काल्टार्शिय मिल चुकी है और इस समय अमरावतीके किंग एडवर्ड काळेजमें वे संस्कृतके प्रोफेसर हैं। कारंजाके जैनशाखमण्डारोंका एक अन्वेषणात्मक विस्तृत सूचीपत्र सी॰ पी॰ गर्वर्नमेण्टकी ओरसे आपने ही तैयार किया था, जो मुद्रित हो चुका है। आपकी इच्छा है कि बिलाळेखसप्रहके और मी कई माग प्रकाशित किये जाय और जीर उनके सम्मादनका भार भी आप ही लेना बाहते हैं। मुझे आशा है कि माणिकचन्द्र-प्रन्थमालाकी प्रवन्धकारिणी कमेटी इस भागके समान किये के माणिकचन्द्र-प्रन्थमालाकी प्रवन्धकारिणी कमेटी इस भागके समान किये के माणिकचन्द्र-प्रन्थमालाकी प्रवन्धकारिणी कमेटी इस भागके समान किये के माणिकचन्द्र-प्रन्थ मालाकी प्रवन्धकारिणी कमेटी इस भागके समान किये के माणिकचन्द्र-प्रन्थ हो हो प्रयक्त करनेका क्षेत्र सम्मादन करेगी। अस्तब्यस्त और जीर्णका वित्त करने ही प्रथमका कार्य है।

निवेदक— नाथुराम प्रेमी



## विषय-सूची •>>>•€€

| Pretace               |                |                  |                  |           |         | Ão              |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|---------|-----------------|
| प्राथमिक              | वक्तव्य        |                  |                  |           |         |                 |
| भूमिका—               | ( श्रवणवेल्गोः | उके स्मारक       | 5)               | •••       | •••     | १–१६२           |
|                       | चन्द्रगिरि     | •••              | •••              | •••       | •••     | 3-95            |
|                       | विन्ध्यगिरि    | •••              | ***              | •••       | •••     | 98-83           |
|                       | श्रवणवेल्गोल   | नगर              | ***              | •••       | •••     | 25-60           |
|                       | श्रवणवेल्गोल   | के आसपा          | सके ग्राम        | •••       | ••      | 40-48           |
|                       | छेखोंकी ऐति    | हासिक उप         | ायोगिता व        | मित्र २   | ােजবহা  | 48-993          |
|                       | छेखोंका मूल    | प्रयोजन          |                  | ••        | •••     | 993-923         |
|                       | छेखोंसे तत्क   | ालीन दूधवे       | ो भावका <b>व</b> | अनुमान    | ***     | 922-922         |
|                       | आचार्योकी      |                  | ***              |           |         | 924-988         |
|                       | संघ, गण, ग     | च्छ भौर          | वछि भेद          | •••       | ***     | 988-986         |
|                       | आचार्योकी      | नामावछी          | •••              | ***       | ***     | 989-963         |
| लेख                   | •••            | ,                | ***              | •••       | ***     | १-४२७           |
|                       | चन्द्रगिरिके । | <b>হীভা</b> ল্ডৰ | •••              | •••       |         | 9-944           |
|                       | विन्ध्यगिरिके  | शिलालेख          |                  | ***       | ***     | 946-232         |
|                       | श्रवणवेल्गोल   | नगरमें के        | <b>लेख</b>       | ***       | ***     | <b>२३३</b> –२९३ |
|                       | श्रवणवेल्गोल   | के आसपार         | सके छेख          | •••       | •••     | 296-299         |
|                       | थवणवेल्गोल     | और आस            | पासके झार        | ोंके अवशि | ष्ट रेख | ३०१-४२७         |
|                       | अवशिष्ट लेख    | कि समयव          | त अनुमान         | T         | ***     | 303-304         |
| अनु <sub>ं</sub> कमणि | का १           | ***              | •••              | ***       | •••     | 9-98            |
| श्चिक्रमणि            |                |                  |                  |           |         | 90-36           |

#### **PREFACE**

The inscriptions at Sravana Belgola were first collected and published by Mr. B. Lewis Rice, C.L.E., M.R.A.S., Director of Archaeological Researches in Mysore, as far back as x889. A thoroughly revised and enlarged edition of the same was brought out by the late Director of Mysore prochaeological Researches, Praktana Vimarsha Vichakshana Rao Bahadur R. Narsinhachar, M A, M.R.A.S. While the first edition contained only 144 inscriptions, Rao Bahadur Narsinhachar has brought to light hundreds of other inscriptions from the same locality and his edition contains no less than 500 of them. The site may now be said to be more or less thoroughly explored

These inscriptions have a peculiar interest for the historian in so far as all of them are associated in one way or another with the Jain Religion. Interest in historical researches has of late been awakened in almost all the important communities of India and it is a happy augury of the times that the Directors of the Manikachandra Digambara Jain Granthamala have decided to include in their distinguished series a set of volumes bringing together in a handy form, all the known inscriptions of the Digambara Jains, thus facilitating the work of the future Jain Historian. It was thought suitable and convenient to start this series with a volume of Sravana Belgola inscriptions and the work

The present edition is based upon the above mentioned two Additions. It has, thus, nothing new to offer to the scuolar; but to the general reader, who is interested in Jain History but who for one reason or another can not go to the previous costly editions in Roman and Kanarese characters, this edition has a few advantages. The text of the inscriptions is here presented for the first time in Devanagari characters, the numbers of the inscriptions in the previous

two editions have been given and the verses have been numbered to facilitate reference, the substance of the inscriptions having portions of Kanarese in them has been given in Hindi; all the important information about Sravana Belgola and its surroundings, as contained in the previous two editions is given in the introduction and the historical importance of the inscriptions from the Jain point of view is more thoroughly discussed and the index of the names of Jain monks, poets and works has been separated from the general index.

My sincere thanks are due to the Mysore Government and its distinguished Directors of Archaeology, mentioned above, without whose previous labours this edition would have been impossible and to Pandit Nathuram Premi, the able Secretary of the Manikachandra Digambara Jaina Granthamala without whose initiative and encouragement the work would have never been undertaken.

AMRAOTI, King Edward College, March 21st 1928

HIRALAL

#### प्राथमिक वक्तव्य

でするので

अवण वेल्गोल के शिलालेख सबसे प्रथम मैसूर सरकार की कृपासे सन् १८८९ में प्रकाशित हुए थे। मैसूर पुरातत्त्विभाग के तत्कालीन अधिकारी छहस राइस साहब ने उस समय अवण वेल्गुल के १४४ लेखों का संप्रह प्रका- हिस सिहा से किया। इस संप्रह की भूमिका में राइस साहब ने पहले पहल इन लेखों के साहित्य-सौन्द्र्य व ऐतिहासिक-महत्व की ओर विद्वासमान का ध्यान आकर्षित किया व चन्द्रगुप्त और मद्रवाहु वाले प्रश्न का विस्तृत विवेचन कर वे इस निष्कर्प पर पहुँचे कि चन्द्रगुप्त ने यथार्थत. मद्रवाहु मुनिसे दीक्षा छी यी व लेख नं० १ उन्हीं का स्मारक है। तत्त्वसे इस प्रश्न पर विद्वानों में बराबर वाद्विवाद होता आया है। उक्त संग्रह का दूसरा संस्करण अभी सन् १९२२ इस्वी में प्रकाशित हुआ है। इस संग्रह के रचियता प्राक्तनिवास किया वहादुर आर० नरासिंहाचारजी हैं, जिन्होंने अवणवेल्गोल के किया विद्वान स्मारक के विद्वान स्मारक के स्वां की पुनः स्क्ष्मत. ऑच की व परिश्रमपूर्वक खोज करके अन्य सैकड़ों के खों का पता लगाया। इस संस्करण में उन्होंने पाँच सौ लेखों का संग्रह किया है व एक विस्तृत व विश्वद सूमिका में बहाँ के समस्त स्मारकों का वर्णन व लेखों के ऐतिहासिक महत्त्व का विवेचन किया है।

किन्तु ये संग्रह कनाढ़ी व रोमन लिपिमे प्रकाशित किये जाने व यहुमूल्य होनेके कारण बहुतसे इतिहासप्रेमियों को उनसे कुछ लाम न हो
सका और अधिकांश जैन छेखक इनका उपयोग न कर सके। वास्तवमें इन
छेखोंका परिश्रीलन किये बिना आजकल जैन साहित्यिक, धार्मिक व राजनैतिक् इत्तिहास के विपयमे कुछ लिखना एक प्रकारसे अनधिकार चेष्टा है,
क्योंकि ये छेल प्रायः समस्त प्राचीन दिगम्बर जैनाचार्यों के कृत्यों के प्राचीनतम पेहितहासिक प्रमाण हैं। इस प्रकार के समस्त उपलब्ध जैन छेल जब
तक संग्रह रूपमें प्रकाशित न हो जायगे तबतक प्रामाणिक जैन इतिहास
संतोपजनक रीति से नहीं लिखा जा सकता।

इसी आवश्यकता की सावना से प्रेरित होकर श्रीयुक्त पं॰ नाथूरामजी श्रेमी ने सन् १९२४ में उक्त केखोंका देवनागरी संस्करण तैयार करने का सुप्रक्षे अनुरोध किया। प्रथमतः कार्य के भार का ध्यान करके सुखे इसे स्वीकार करने का माहस न जुआ बिन्तु अनाम लागार होकर पर वर्ष हाय में छेना ही पड़ा। यन १९२५ में नार्य प्रारम्भ हुमा। आजा की महं थी कि छुछ मासमें ही कर्य समास हो जारेगा। बिन्तु कार्य बढ़ा होने व मेरे अलाहाबाद से अमरावती आ जाने हे जारण पढ़ आजा पूर्ण न हो सर्का। अनेक फडिनाह्यों उपस्थित हुई और समय बहुत लग गया। किन्तु हर्यम विषय है कि अन्तत कार्य निर्मित पूर्ण हो गया।

राह्स साहब के खपह के १४४ हैती की, श्रीपुषत चाव स्राजमानुनी वकील द्वारा कारी की हुई और प॰ जुगलिक्तीर जी गुणनार द्वारा ग्रद की हुई एक प्रेस कापी सुदे प॰ नायुशमती जारा प्राप्त हुई। प्रथम यह विचार हुआ कि हुन्ही लेगी में नये सम्तरण के कुछ शुने हुए छेल सम्मिछित कर प्रयम समह प्रकृतित का टिया जाय । किन्तु सुहम विचार करने पर यह उचित न केंचा। कियी न कियी रक्षिते सभी छेए भावस्थक जॅचने छमे व छेखों का पाठ नये संरक्षण के अनुसार राजना आयुः इयक प्रतीत हुआ। प्रस्तुत संग्रह से बढ़े परिश्रम से पाट शुद्ध कर सुन सवैप्रकार मूळक अनुसार ही रकता है। पद्धमावर भी मूराके अनुसार है यथि इससे कहीं कहीं शब्दों के रूप अपितिचन से हो गये हैं। किन्तु छापे की फिटिनाई के कारण कनाड़ी भाषा के कुछ वर्णी का शिश स्वरूप यहीं नहीं दर्शावा जा सका। उदाहरणार्ये, e, é की यहां ' ए ', o, ó की ' ओ' r, f को 'र'व L, L को 'छ' से ही स्चित किया है। यूक-कोधन मध्या-ष्मित कसर नहीं रक्सी गई किन्तु किर भी कुछ छोडी सोडी अगुद्धिया आ ही गई हैं। उल्लेख के सुमीते के लिये छेकों की स्रोक संख्या दे दी गई है। मह वात पूर्व संस्करणों में नहीं है। कहां पर प्रथम और द्वितीय संस्करण के पारीम कुछ विचारणीय मिस्रता ज्ञात हुई वहाँ दूसरा पाठ फुटनोटम् दे दिया गया है। यहुत अच्छा होता यदि छेलों का पूरा अनुवाद दिवा जा सकता विन्तु इससे पंथका बाकार बहुत यह जाता । अतएव जिन छेरों में योही भी कनाड़ी आई है उनका हिन्दी मावार्थ देकर ही संतीप करना पढ़ा है। प्रथम १४४ केल राह्स साहव के ऋमानुसार रखकर प्रश्राद का ऋम स्वर त्रताले चालु रक्ता गवा है। कोष्टर में नये संस्करण के नम्बर दे दिये गये हैं जिससे आवश्यकता होने पर पहले व दूसरे संस्करण से प्रसंगोपयोगी लेख का सुगमता से मिलान किया जा सकता है। नये संस्करण के पाँच लेख यहाँ दो ही लेखों ( ७५, ७६ )म आ गये हैं व लेख नं॰ ३९४ और ४०१-४०६ विशेषोपयोगी न होने के कारण छोड़ दिये गये हैं। इस प्रकार इस लेखों की जो बचत हुई उनके स्थान में एपीप्राफिआ कर्वाटिका भाग ५ में से चुनकर इस लेख सम्मिलित कर दिये गये हैं।

भूमिका का वर्णनात्मक भाग सर्वया रा॰ ब॰ नरसिंहाचार के वर्णन के भाषार पर ही लिखा गया है किन्तु ऐतिहासिक व आचार्यों के सम्मन्य का विवेचन बहुत कुछ स्वतंत्रता से किया गया है। गोम्मटेश्वर मूर्ति की स्थापना का समय विश्य व शिलालेख नं १ का विवेचन नरसिंहाचारजी के मतसे

कुछ मिस्र हुआ है।

अन्त में हम मैस्र सरकार व उनके पुरातत्व विभाग के सुयोग्य अधिकारी भूतपूर्व राह्स साहव व रा० व० नरसिंहाचार के बहुत कृतज्ञ हैं। विना
उनकी अपूर्व खोजों और अनुपम प्रयास के जैन इतिहास पर यह भारी
अक्ता पढ़ना व इस पुस्तक का प्रकाशित होना हु-साध्य था। हम माणिकचन्द्र
कि जैन प्रन्थमाला के मन्नी पं० नाथूरामजी प्रेमी के विशेष रूपसे उपकृत हैं।
आपके सस्तेह प्रेरण व अपार उत्साह के विना हमसे यह कार्य होना अशस्य
था। आपने असाधारण विलम्ब होने पर भी धैर्य रक्खा क्षिससे ग्रंथ सुचारुरूपसे
सम्पादित हो सका। पुस्तक के—विशेषतः कनाई। अंशों के—कर्पार्जिंग व प्रूफ
शोधन में प्रस्तवालों को मारी कठिनाई और विलम्ब का साम्हना करना पढ़ा है
किन्तु उन्होंने योग्यतापूर्वक इस कार्य को निवाहा। इस हेतु इंडियन प्रेस,
अलाहावाद के मैनेबर हमारे धन्यवाद के पात्र हैं।

स्मिका की अपूर्णताओं और ब्रुटियों का ध्याय जितना स्वयं सुद्दे हैं उतना का प्राप्ति हमारे उदार इदय पाठकों को न होगा। किन्तु विपयकी और बिद्धानों का उदम दिजाने के हेतु इन ब्रुटियों में पड़ना भी आवस्यक था। अर्थ इस पुस्तक से जैन ऐतिहासिक प्रकों के हल करने में कुछ भी सहायता पहुँची तो में अपने को कृतार्य समझ्ँगा। यदि पाठकों ने चाहा और मिक्टिय अनुकृत रहा तो दक्षिण भारत के जैन देखोंका दूसरा संग्रह

मी शीघ ही पाउनों की सेंट किया जायगा ।

किंग एडवर्ड कालेज, अमरावती, भाराज शुक्का ७, सं० १९८४.

हीरालाल

# शुद्धिपत्र ( भूमिका )

| वृष्ट            | पंक्ति  | अशुद्ध                 | য়ুৰ                          |
|------------------|---------|------------------------|-------------------------------|
| २                | ч       | वेल्गोल                | वेत्नोल                       |
| ७९               | v       | सहखना                  | सक्रेखना                      |
| 96               | 9       | १६२४                   | 938                           |
| 900              | 9-2     | माघनन्दि आचार्यो       | माघनन्दि आदि आवायों           |
| 908              | 6       | जगदेव के               | जगदेव नामक                    |
| 992              | 93      | भटत                    | भरत                           |
| 936              | 5       | वीरष्ट                 | वीर                           |
| -956             | 90      | पदावली                 | पद्यावली                      |
| 938              | 94      | दयालपाल                | दयापाल                        |
| 942              | R       | पुष्पनान्द             | पुष्पनन्दि                    |
|                  |         | ( स्रेख )              |                               |
| २१               | 90,     | चौड                    | चालुक्य                       |
| 86               | 96      | विष्णुवर्द्धनद्वारा    | विष्णुवर्द्धनके मंत्री गंगराज |
| 88               | 3       | विष्णुवर्द्धन नरेश     | गगराज मंत्री [द्वारा          |
| وروم             | 93      | पद्यों •               | पंक्तियों                     |
| १४७              | 98      | एरडु कट्टे वस्ति       | एरडुकट्टे वस्तिमें            |
| 940              | 99      | श्रा चामुण्डराज        | श्रीचामुण्डराजं               |
| 964              | 96      | रामचल नुप              | राचमछ नृप                     |
| 988              | 93      | কুন্তা ব্ল             | कुलो <u>त्त</u> क्            |
| 200              | 8       | पण्डिताय्य             | पण्डितार्ज्यः                 |
| २९२              | थन्तिम  | नं. ( ३५४ )            | नं. ४३४ (३५४)                 |
| 798              | 92      | 968                    | 996                           |
| 1 <u>%</u><br>28 | 93      | 986                    | 988                           |
| ی در             | 98      | २१९ (१२५)<br>२५५ (४१३) | २१९ ( ११५ )<br>२५५ ( ४१४ )    |
| , ३२७            | ę       | २५५ ( ४१३ )            | २५५ (४१४)                     |
| इ०इ              | २       | विजयराज्यय्य           | विजयराजय्य                    |
| २०७              | 9       | ४७७ ( ३८६ )            | ४७६ ( ३८६ू)                   |
| 364              | १० वी प | वितके पंथात् छेखाक     | ४९१ छूट गया है।               |

### म्मिकामें प्रयुक्त संकेताक्षर

इ. ए.≍इडियन एन्टीकेरी ।

ष. इ,≂एपीमाफिआ इंडिका ।

ए. क.≂एपीग्राफिआ कर्नाटिका ।

मै. बा. रि.=मैसूर वार्किलाजीकल रिपोर्ट ।

सा. इ. इ.=सावय इंडियन इन्स्किपशन्स ।



श्री गोम्मटेश ( वाहूविछ ) ( श्रवणवेल्गोलकी मुख्य मृर्ति )

The second of th <sup>स्</sup>नेनरिचग्र<sup>श</sup> देस=ग्यतः।

#### श्रवणबेलोल के स्मारक

समस्त दिचय भारत में ऐसे बहुत ही कम खान होंगे जो प्राकृतिक सीन्दर्य में, प्राचीन कारीगरी के नमूनों में व धार्मिक खीर ऐतिहासिक स्मृतियों में 'अनयवेल्गुल' की बराबरी कर सकें। आर्थ जाति खीर विशेषतः जैन जाति की लगभग अवृद्ध हज़ार वर्ष की सभ्यता का इतिहास यहाँ के विशाल खीर रमयीक मन्दिरों, अत्यन्त प्राचीन गुफाओ, अनुपर्ग उत्कृष्ट मृत्वियों व सैकड़ों शिलालेखों में अद्भित पाया जाता है। यहाँ की भूमि अनेक सुनि-महात्माओं की वपस्या से पवित्र, अनेक धर्म-निष्ठ यात्रियों की भिक्त से पूजित खीर अनेक नरेशों खीर सम्राटो के हान से अलंकृत और इतिहास में प्रसिद्ध हुई है।

यहाँ की धार्मिकता इस स्थान के नाम मे ही गर्भित है। 'श्रवण' (श्रमण ) नाम जैन मुनि का है और 'वेल्गुल' कनाड़ा भाषा के 'बेल' और 'गुल' दो शब्दो से बना है। 'बेल' का श्र्ये ध्वल व श्वेत होता है और 'गुल' (गोल) 'कोल' का श्रय- भंश है जिसका अर्थ सरोनर है। इस प्रकार श्रवणवेल्गुल का श्र्ये जैन मुनियों का बवल-सरोनर होता है। इसका ताल्प्य संभवत: उस रमणीक सरोनर से है जो शाम के वीचोंवीच श्रव भी इस स्थान की शोभा बढ़ा रहा है। सात-श्राठ सौ

वर्ष पुराने कुछ लेखों मे भी इस खान का नाम य्वेत सरीवर, भवलसर: व भवलसरीवर पाचे जाते हैं ।

'वेल्गोल' नाम लगसग सावनी शताब्दि के एक लेख में आता है, श्रीर लगसग आठवीं शताब्दि के एक दूसरे लेख में इसका नाम 'वेल्गोल' पाया जाता है । इनसे पीछे के प्रसंक लेखों में वेलगुल, वेलगुल और वेलगुल नाम पाये जाते हैं। एक लेख में 'देवर वेल्गोल' नाम भी पाया जाता है है जिसका अर्थ होता है देव का (जिनदेव का) वेल्गेल। अवध्यवेल्गोल के आसपास दें। और वेल्गोल नाम के स्थान हैं जे। इले-वेल्गोल और केलि-वेल्गोल कहलाते हैं। गोन्मटेश्वर की विशाल मृर्त्ति के कारण इसका नाम गोन्मटपुर भी है + ! कुछ अर्वाचीन लेखों में दिलग्र काशी नाम से भी इस वीर्थ-स्थान का उल्लेख हुआ है × !

श्रवधवेरगोल प्राम मैस्र प्रान्त में हासन ज़िले के चेन्नरा-यपाटन तालुके में दो सुन्दर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। इनमें से बड़ो पहाड़ी (दोड़बेट्ट) जो प्राम से दिचिश की स्रोर है 'विन्ध्यगिरि' कहलाती है। इसी पहाडी पर गोम्मटेश्वर की वह विणाल मूर्ति खापित है जो कांसो की दूरी से यात्रियों की दिए इस पवित्र खान की ग्रोर श्राक्षित करती है। इसके

<sup>्</sup>र देखों लेख न० ४४ क्राँर १०८ | देखों लेख न० १७-१८

श्रितिरिक्त कुछ बस्तियाँ (जिन-मिन्दर) भी इस पहाड़ी पर
हैं। दूसरी छोटी पहाड़ी (चिक्क बेट्ट), जो प्राम से उत्तर
की ओर है, चन्द्रगिरि के नाम से प्रख्यात है। श्रिधकांश श्रीर
प्राचोनतम लेख श्रीर बस्तियाँ इसी पहाड़ी पर हैं। कुछ
(असिन्दर, लेख श्रादि प्राम की सीमा के भीतर हैं धौर शेष
श्रवणबेलोल के श्रास-पास के प्रामो मे हैं। अतः यहाँ के
समस्त प्राचीन स्मारकों का वर्णन इन चार शीर्षकों मे करना
ठींक होगा—(१) चन्द्रगिरि, (२) विन्ध्यगिरि, (३) श्रवण
बेलोल (खास) श्रीर (४) श्रास-पास के प्राम। लेख नं०
३५४ के श्रनुसार श्रवणबेलोल के समस्त मन्दिरो की संख्या
रेश है श्रश्वीत् श्राठ विन्ध्यगिरि पर, सोलह चन्द्रगिरि पर श्रीर
झाठ प्राम मे। पर लेख में इन बस्तियों के नाम नहीं दिये गये।

#### चन्द्रगिरि

चन्द्रगिरि पर्वत समुद्र-तल से ३,०५२ फुट की ऊँचाई पर है। प्राचीनतम लेखों में इस पर्वत का नाम कटवप्र (संस्कृत) न कद्वप्पु या कत्वप्पु† (कनाड़ी) पाया जाता है। तीर्ध-गिरि और ऋषि-गिरि नाम से भी यह पहाडी प्रसिद्ध रही है‡। इन्देनझदेव मन्दिर की छोड़ इस पर्वत पर के शेष सव

देखें। लेख नं० १. २७. २८, २६. ३३, १४२, १४६, १८६

<sup>†</sup> देखें। लेख न० ३४, ३४, १६०, १६१

<sup>🕇</sup> देखें। लेख न० ३४, ३४.

जिनालय एक दीवाल के घेरे के भीतर प्रतिष्ठित हैं। इस घेरे की वस्कृष्ट लम्बाई ५०० फुट धीर नै। हार २२५ फुट है। सब मिन्दर द्राविडी दड्ग के बने हुए हैं। इनमे से सबसे प्राचीन मिन्दर ईसा की घाठवीं शताब्दि का प्रतीत होता है। घेरे के भीतर के मिन्दरों की सख्या १३ है। सभी मिन्दरों का दङ्ग प्राय. एक सा ही है। सभी में साधारणवः एक गर्भगृह, एक सुखनासि खुला या घिरा हुआ, और एक नवरङ्ग रहता है। नीचे इस पहाड़ी के सब मिन्दरों व अन्य प्राचीन स्मारको का सूच्म वर्णन दिया जाता है:—

१ पाश्चेनाय बस्ति—इस सुन्दर और विशाल मन्दिर की लम्चाई-चै इति १८×२६ फुट है। दरवाजे भारी हैं । नवरङ्ग और सामने के दरवाजे के दोनों ओर बरामदे बने हुए हैं। वाहरी दीवाले स्तम्भों और छोटी-छोटी गुन्मटों से मजी हुई हैं। सप्तफ्यी नाग की छाया के नीचे भगवान पार्श्वनाय की १५ फुट कॅची मनोझ मूर्चि है। इस पर्वत पर यही मूर्सि सबसे विशाल है। सामने बहुत और सुन्दर मानस्तम्भ खडा हुआ है जिसके चारों मुखीं पर यच-यचि- धिओं की मूर्चियाँ खुदी हैं। कहा नहीं जा सकता कि इस मन्दिर के निर्माण का ठीक समय क्या है। नवरङ्ग मे एक यहा भारी लेख खुदा हुआ है (लेख नं० ५४) जिसमे शक सं० १०५० मे मिं प्रिपण-मल्यारि देव के समाधि-मरण का मंबाद है। पर मन्दिर के निर्माण के विषय की कोई वार्ची

लेख में नहीं पाई जाती । यहाँ के मानस्तम्म के विषय में अनन्त कवि-कृत कनाड़ी भाषा के 'विल्गोलद गाम्सटेशवर-चिरत' नामक काव्य में कहा गया है कि उक्त मानस्तम्भ मैसूर के चिक देव-राज ओडेयर नामक राजा (१६०२-१७०४ (अर्द्रेखी) के समय मे पुट्टैय नामक एक सेठ-द्वारा निर्माण कराया गया था। इसी काव्य के अनुसार मन्दिर की वाहरी दीवाल भी इसी सेठ ने बनवाई थी। यह काव्य लगभग डेढ़ सैं। वर्ष पुराना है।

र कत्तले बस्ति—चन्द्रगिरि पर्वत पर यह मन्दिर सबसे भारी है। इसकी लम्बाई-चौड़ाई १२४×४० फुट है। गर्भगृह के चारों श्रोर प्रदक्षिया है। नवरङ्ग से सदा हुआ एक मुखमण्डप (समा-भवन) भी है और एक वाहरी बरामदा भी। सामने के दरवाजे के श्रातिरिक्त इस सारे विशाल भवन में श्रीर कोई खिड़िकियाँ व दरवाजे नहीं हैं। वाहरी ऊँची दीवाल के कारण उस एक सामने के दरवाजे से भी पूरा-पूरा प्रकाश नहीं जाने पाता। इसी से इस मन्दिर का नाम कत्तत्ते बस्ति (श्रम्थकार का मन्दिर) पड़ा है। वरा-पढ़े में पद्मावती देवी की मूर्ति है। जान पड़ता है, इसी से इस्त मन्दिर का नाम पद्मावतीविद्य भी पड़ गया है। भिन्दर पर कोई शिखर नहीं है, पर मठ में इस मन्दिर का जो मान-चित्र है उसमें शिखर दिखाया गया है। इससे जान पड़ता है कि किसी समय यह मन्दिर शिखर-बद्ध रहा है।

मूलनायक श्री प्रादिनाथ भगवान की पु: फुट केंची प्रशासन मृत्ति बड़ी ही इटय-प्राठी है। टीनों पाजुन्नों पर दे। नीगी-बाहक खड़े हैं। मन्टिर के ऊपर दूमरा टाव्ट भी है पर वह जीर्ण श्रवस्था में होने के कारण वन्द कर दिया गया है। सभा-भवन के वाहरी ईशान केला पर सं अपर की सीटियाँ गई हैं। कहा जाता है कि महोत्सव के समय अपर प्रतिष्टित क्षियों के बैठने का प्रबन्ध रहता था। ध्रादीश्वर भगवान के सिंहासन पर जा लेख है ( न० ६४ ) उससे ज्ञात होता है कि इस बस्ति की हीयसल-नरेश विष्णुवर्दन के मेनापति गङ्ग-राज ने श्रपनी मानुश्री पोचब्बे के हुंतु निर्माण कराया था। इससे इसका निर्माण-काल मन् १११८ के लगभग सिद्ध दोतार है। सभा-भवन पीछे निर्मापित हुन्या जान पडता है। इसन्ती जीवींद्वार लगभग ७० वर्ष हुए मैसूरराजकुल की देा महि-त्तात्रो—देवीरम्मणि श्रीर केम्पन्मणि—द्वारा द्वश्रा है। यह वात ध्यान देने योग्य है कि इस पर्वत पर कोवल यहाँ एक मन्दिर है जिसके गर्भगृष्ट के चारों ब्रोर प्रदिचया भी है।

३ चन्द्रगुप्त वस्ति—यह चद्रगिरि पर्वत पर सयसे छाटा जिनालय है, जिसकी लम्बाई-चौडाई केवल २२ × १६ फुट है: इसमे लगातार तीन कोठे हैं और सामने वरामदां है। वीच को कोठे में पार्श्वनाय मगवान की मूर्ति है थीर दायें-बाये वाले कोठो में कमशाः पद्मावती थीर कुष्माण्डिनी देवी की मूर्तियाँ हैं। वरामदे के दाहने छोर पर धरखेन्द्रयच थीर

वायें छोर पर सर्वोह्नयच की मूर्त्तियाँ हैं। सभी मूर्त्तियाँ पद्मासन हैं। वरामदे के सम्मुख जो वहत ही सुन्दर प्रतीली (दरवाजा) है वह पीछे निर्मापित हुआ है। इसकी कारी-गरी देखने योग्य है। घेरे के पत्थरों पर जाली का काम. जिस पर श्रुतकेविल भद्रवाह श्रीर मीर्य सम्राट् चन्द्रशुप्त के कुछ जीवन-दृश्य खुदे हुए हैं, अपूर्व काशत का नमूना है। इसी जाली पर एक जगह 'दासाजः' ऐसा लेख है जो इस प्रताली के बनानेवाले कारीगर का नाम प्रतीत होता है। इसी नाम को एक व्यक्ति ने लेख नं० ५० उत्कीर्ध किया है। यह लेख शक सं० १०६८ का है। यदि ये दोनों व्यक्ति एक ही हो ते। यह प्रतेाली शक सं० १०६८ के लगभग की वनी सिद्ध होती है। उपर्युक्त लेख की लिपि भी इसी समय की ज्ञात होती है। मन्दिर के दोने। वाजुओं के कोठी पर छोटे खुदावदार शिखर भी हैं। मध्य के कोठे के सम्मुख सभा-भवन मे चेत्र-पाल को स्थापना है जिनके सिद्दांसन पर कुछ लेख भी है। इस मन्दिर का नाम चन्द्रगुप्त-विस्ति पब्ने का कारण यह वतलाया जाता है कि इसे स्वयं महाराज चन्द्रगुप्त मीर्थ ने निर्माण कराया था। इसमे सन्देह नहीं कि इस मन्दिर की इसारत इस पर्वत के प्राचीनतम स्मारकों में से है।

४ ग्रान्तिनाय बस्ति—यह छोटा सा जिनालय २४×१६ फुट लम्वा-चैक्षा है। इसकी दीवाली ग्रीर छत पर ग्रमी तक चित्रकारी के निशान हैं। शान्तिनाथ स्वासी की मूर्ति राङ्गासन ११ फुट कॅवी है। मन्दिर के बनने का समय ज्ञात नहीं।

५ सुपार्श्वनाथ वस्ति—इम मन्दिर की लम्बाई-चांडाई २५ ×१४ फुट है। सुपार्श्वनाध स्त्रामी की पद्मा-सन मूर्ति तीन फुट ऊँची है, जिसके ऊपर सप्तक्षी नाम की ब छाया हो रही है। मन्दिर के बनने के विषय की कीई वार्ती विदित नहीं है।

६ चन्द्रमभ वस्ति—इस मन्दिर का चेत्रफल ४२ ×
२५ फुट है। चन्द्रप्रमखामी की पद्मासन मृर्त्ति तीन फुट
ऊँची है। मुखनासि में उक्त तीर्थंकर के यक्त धीर यिखणी
श्याम धीर ज्वालामालिनि विराजमान हैं। मन्दिर के सामने
एक चट्टान पर 'सिवमारन वसिंद' (२५६) ऐसा लेखां है। इस लेख की लिप से ऐसा प्रतीत होता है कि सम्भवतः
उसमें गहुनरेश शिवमार द्वितीय, श्रीपुरुप के पुत्र, का उल्लेख है। शिवमार के द्वारा जिस 'चसिंद' (बिला) के धनने का लेख में उल्लेख है, सम्भव है वह यही चन्द्रप्रम-चित्त हो; क्योंकि इसके निकट धन्य धीर कोई वित्त नहीं है। यदि यह धनुमान ठीक हो तो यह बिला सम् ८०० ईस्ती के लग कि की सित्त होती है।

७ चासुण्डराय बस्ति—यह विशाल सवन बनावटं और सजावट में इस पर्वत पर सबसे सुन्दर है। इसकी लम्बाई-वैाहाई ६८ × ३६ फुट है। ऊपर दूसरा खण्ड और

एक सुन्दर सुन्धट भी है। इसमे नेमिनाय खामी की पाँच फुट ऊँची मनोहर प्रतिमा है। गर्भगृह के दरवाजे पर दोनों वाजुद्रों पर कमश: यच सर्वाह ग्रीर यिवधी कुष्माण्डिनी की मूर्चियाँ हैं। वाहरी दोवाले स्तम्भी, म्राली श्रीर उत्कीर्थ या 🤊 उचेली हुई प्रतिमात्रीं से अलंकृत हैं। वाहरी इरवाजे की दोनीं वाजुओं पर नीचे की ओर' **ग्रीचामुग्डराजं मा**डिसिइं<sup>,</sup> ( २२३ ) ऐसा लेख है। इससे स्पष्ट है कि यह विसा खर्य गड़नरेश राचमल के मन्त्री चासुण्डराज ने निर्माण कराई थी धीर उसका समय स्पर ईस्वी के लगभग होना चाहिये। पर नेमिनाथ स्वामी के सिंहासन पर लेख है (६६) कि गड़राज ्रसेनापित के पुत्र 'एचण' ने त्रैलोक्यरखन मन्दिर अपरनाम विष्पणचैत्रालय निर्माण कराया था। यह लेख सन् ११३८ के लगभग का अनुमान किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि एचया का निर्माय कराया हुआ चैत्यालय कोई अन्य रहा होगा जो सब ध्वंस हो गया है श्रीर यह नेमिनाय स्वामी की प्रतिमा वहीं से लाकर इस वस्ति मे विराजमान करा दी गई है । मुन्दिर के ऊपर के खण्ड मे एक पार्श्वनाथ अगवान की तीन परोऊँची मृत्ति है। उनके सिंहासन पर लेख है (नं० ६७) विष्वासुण्डराज मन्त्रो के पुत्र जिनदेव ने वेल्गोल में एक जिन-भवन निर्माण कराया। अनुमान किया जाता है कि इस लेख का तात्पर्य मन्दिर के इसी ऊपरी भाग से है जो नीचे के खण्ड से ऋछ पीछे बना होगा।

द शासन बस्ति—मन्दिर के दरवाने पर ने। लेख शासन नं० ५.६) है, जान पडता है, उसी से इसका नाम शासनवित्त पडा है। इसकी लम्बाई-वैद्याई ५५.४ २६ फुट है। गर्भगृह में ग्रादिनाय भगवान की पॉच फुट ऊंची मूर्चि है जिसके देनों ग्रेगर चौरी-वाहक खड़े हुए हैं। सुखनासि में यच यचियी गोमुख श्रीर चक्रेयरी की प्रतिमाएं हैं। बाहरी दीवालों में स्तम्भों ग्रीर ग्राखों की सजावट है। वीच-वीच में प्रतिमाएँ भी बरकीयों हैं। ग्रादिनाय खामी के सिहासन पर लेख है (नं० ६५) कि इस मन्दिर की गृहरान सेनापित ने "इन्द्रिशकुलगृह" नाम से निर्माण कराया। दर-वाजे पर के लेख में समाचार है कि शक सं० १०३६ फालगुण सुदि ५ की गृहराज ने 'परम' नाम के ग्राम का दान दिया। यह शाम उन्हें विष्णुवर्द्धन नरेश से मिला था। इसी समय से कुछ पूर्व मन्दिर बना होगा।

टं मिजिजगण्यावस्ति—इसकी लम्बाई-वीड़ाई ३२ × १-६ फुट है। इसमे अनन्तनाथ खामी की साढ़े तीन फुट ऊँची प्रतिमा है। बाहरी दोवाल के आसपास फूलदार चित्रकारी के परवरों का घेरा है। मिन्दर के नाम से अनुमान होता है कि उमे किसी मिजगण्य नाम के व्यक्ति ने निर्माण कराया होता। पर समय निश्चित किये जाने के कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं।

९० **एरडुकट्टेनस्ति**—इस मन्दिर का नाम उसके दार्यों श्रीर त्रार्था त्राजृ पर की सीढियो पर से पड़ा है। इसकी लम्बाई-चाँड़ाई ४५ × २६ फुट है। प्रादिनाय स्वासी की मृत्ति पाँच फुट कॅची है प्रीर प्रभावली से अलंकत है। दोनों श्रीर चौरी-बाइक खड़े हैं। गर्भगृह के वाहर सुखनासि मे यच श्रीर यिज्ञियों की मृत्ति यां हैं। श्रादिनाय स्वामी के सिंहायन पर लेख हैं (नं० ६३) कि इस मन्दिर की गङ्ग-राज सेनापित की भार्या लच्मी ने निर्माण कर या था।—

१९ सवितान्धवारण्यास्ति—होय्सल्लतरेश विल्लुवर्द्धन की रानी का नाम शान्तल देवी थ्रीर उपनाम 'सवितगन्धवारण' (सीतों के लिए मत्त हाथी) था। इसी पर से
इस मन्दिर का यह नाम पड़ा है। साधारणतः इसे गन्धवारण-वित्त कहते हैं। मन्दिर विशाल है जिसकी लम्बाईवीढाई ६-६ × ३५ फुट है। शान्तिनाथ स्वामी की मूर्तिः
प्रभावली-संयुक्त पाँच फुट कँची है। दोनी श्रोर दो चौरीवाहक खड़े हैं। सुखनासि मे यन्त यन्तिणी किन्पुरुष थ्रीर
महामानसि की मूर्तियाँ हैं। गर्भगृह के ऊपर एक अच्छी
गुम्मट है। वाइरी दीवाले स्वन्भी से अल्कुल हैं। दरवाजे
पर के लेख (नं० ६२) से विदित होता है कि इस बस्ति की
विश्र्यावर्द्धन नरेश की रानी शान्तल देवी ने शक सं० १०४४
मे निर्माण कराया था।

**१२ तेरिनबस्ति—**इस मन्दिर के सम्मुख एक रथ (वेरु) के आकार की इमारत वनी हुई है। इसी से इसका नाम तेरिनयस्ति पडा है। इसमें वाहुविल स्वामी की मृति है। इसी रो इसे वाहुविल विस्त भी कहते हैं। इसकी लम्बाई चैड़ाई ७०×२६ फुट है। वाहुविल स्वामी की मृत्ति पाँच फुट कँची है। सन्मुख के रथाकार मन्दिर पर चारो थ्रोर बावन जिन-मृत्तियाँ खुदी हुई हैं। मन्दिर दो प्रकार के होते हैं नन्दी- खर धौर मेठ। उक्त रथाकार मन्दिर नन्दीश्वर प्रकार का कहा जाता है। इस पर के लेख (नं० १२७ शक सं० १०३८) में विदित होता है कि इस मन्दिर धौर बिस्त को निष्णुवर्द्धन नरेश के समय के पोय्सल सेठ की माता माचिकव्ये धीर नेमि सेठ की माता शान्तिकव्ये ने निर्माण कराया था।

१३ शान्ती १ वर वस्ति—इसकी लम्बाई-वींडाई ५६ ×३० फुट है। यह मन्दिर ऊँवी सतह पर बना हुआ है। इसकी गुम्मट पर अच्छी कारीगरी है। गर्भगृह के बाहर सुखनासि मे यच-यचियों की मृत्तियाँ हैं। पीछे की दीवाल के मध्य-माग में एक आला है जिसमें एक खड़ासन जिन-मृत्ति खुदी हुई है। इस मन्दिर की कब और किसने निर्माण कराया, यह निश्चय नहीं हो सका है।

९ ४ कूगेज्ञहादेवस्तम्भ यह विशाल सम्भ चन्द्रिमि पर्वत पर के धेरे के दिचायी दरवाने पर प्रतिष्ठित है। इस्व शिखर पर पूर्वमुखी त्रस्तदेव की छोटी सी पद्मासन प्रतिम विराजमान है। इसकी पीठिका आठों दिशाओं में झा हिसायो पर प्रतिष्ठित रही है पर अब केवल बोर्ड से ही हाइ रह गये हैं। स्तम्भ के चारों ओर एक लेख है (नं० ३८) (५६) जो गङ्गनरेश मारसिह द्वितीय की मृत्यु का स्मारक है। इस राजा की मृत्यु सन् २७४ ईस्वी में हुई घी। अतः यह स्तम्भ इससे पहले का सिद्ध होता है।

१ भ महानवमी मण्डप—कत्तले बस्ति के गर्भगृह के दिल्य की ओर दें। सुन्दर पूर्व-गुल चतुस्तम्भ मण्डप वने हुए हैं। दोनों के मध्य में एक एक लेखगुक्त सम्भ है। उस की ओर के मण्डप के सम्भ की बनावट बहुत सुन्दर है। उसका गुम्मटाकार शिखर बहुत ही दर्शनीय है। उस पर के लेख नं० ४२ (६६) में नयकी कि आचार्य के समाधि-मरण का संवाद है जो सन् ११७६ में हुआ। यह साम्भ उनके एक आवक शिष्य नागदेव मन्त्री ने खापित कराया था। ऐसे ही अन्य अनेक मण्डप इस पर्वत पर विद्यमान हैं जिनमें लेख-गुक्त स्तम्भ प्रतिष्ठित हैं। एक चामुण्डराय बस्ति के दिच्या की ओर, एक एरडुकहें विस्ति से पूर्व की ओर और दें। तेरिन बस्ति से दिच्या की ओर पाये जाते हैं।

१६ भरते इवर—महानवसी मण्डप से पश्चिम की ओर एकें इसारत है जो अब रसोईघर के काम मे आती है। इस इस्तरत के समीप एक नव फुट कैंची पश्चिमसुख मूर्त्ति है जो बाहुवित के आता भरतेश्वर की ववलाई जाती है। मूर्त्ति एक भारी चट्टान में घुटनों तक खोदी जाकर अपूर्ण छोड़ दी गई है। इस मूर्त्ति से थोड़ी दूर पर जो शिलालेख नं० २५ (६१) है हससे अनुमान होता है कि वह किसी अरिट्टोनेमि नाम के कारीगर की वनाई हुई है। पर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता क्योंकि लेख का जितना भाग पढ़ा जाता है उससे केवल इतना ही अर्थ निकलता कि 'गुरु अरिट्टोनेमिं' ने वनाया। पर क्या वनवाया यह कुछ स्पष्ट नहीं है। अरि- प्टेटोनेमि अरिप्टनेमि का अपअंश है। लेख ईसा की नवमी शताब्द का अनुमान किया जाता है।

९७ दूखते ब्रह्मदेश मन्दिर — जैसा कि उत्पर कह आये हैं, केवल यही एक मन्दिर इस पहाड़ी पर ऐसा है जो घेरे के वाहर है। यह घेरे के वचर-दरवाजे के वचर में प्रतिष्ठित है। यह घेरे के वचर-दरवाजे के वचर में प्रतिष्ठित है। यहाँ प्रह्मऐव की मृचि विराजमान है। सम्मुख एक ष्ट्रह्म चहान है जिस पर जिन-प्रतिमाएँ, हाथी, स्तम्म आदि खुदे हुए हैं। कहीं-कहीं खोदनेवालों के नाम भी दिये हुए हैं। मन्दिर के दरवाने पर जो लेख (नं० २३५) है उसकी लिपि से वह दसवी शताब्दि के मध्य-भाग का अनुमान किया जाता है।

१८ कि ज्ञन देशि—इस्तेनहादेनमन्दिर से वायन्य की छोर एक चौकोर घेरे के भीतर चहान में एक कुण्ड हैं। यही कि ज्ञन दोशे कहलाता हैं। 'दोशे का छार्थ एक प्राकृतिक कुण्ड होता है और 'कि ज्ञन' का एक धातु जिससे घर्षट्रा छादि बनते हैं। कहा नहीं जा सकता कि इस कुण्ड का यह नाम क्यों पड़ा। यहाँ कई छोटे-छोटे लेख हैं। एक लेख हैं 'मुरुक लूंकदम्य तरिश' (२८२) छार्थात कदम्य की छाहा

से तीन शिलाएँ यहा लाई गईं। इनसे की दे शिलाएँ श्रव भी यहाँ विद्यमान हैं श्रीर तीखरी शिला ट्रट-फूट गई है। कुण्ड के भीतर एक स्तम्भ है जिस पर यह लेख है—'मानभ प्रानन्द-संवच्छद्शि किटिसिट देखियु' (२४४) अर्थात् इस कुण्ड की मानभ ने श्रानन्द-संवत्सर मे वनवाया था। यह संवत् सम्भवतः शक सं० १११६ होगा।

९६ सिद्धिदोणो—यह दूसरा कुण्ड घेरे से पूर्व की झीर है। सम्मवतः यह किसी लिक नाम की झी-द्वारा निर्माण कराये जाने के कारण लिकदेश नाम से प्रसिद्ध हुझा है। कुण्ड से पश्चिम की छोर एक चट्टान है जिस पर कोई तीस छोटे-छोटे लेख हैं जिनमे प्रायः यात्रियों के नाम झिद्धत हैं। इनमें कई जैन आचार्यों, कवियों झीर राजपुरुषों के नाम हैं (नं० २८४-३१४)।

२० मद्रवाहु की गुफा—कहा जाता है कि अन्तिम अत-केवली भद्रवाह स्वामी ने इसी गुफा में देहोत्सर्ग किया या। उनके चरण इस गुफा में अद्भित हैं और पूजे जाते हैं। गुफा में एक लेख भी पाया गया था (नै० ७४ (१६६) पर यह जिस्स अब गुफा में नहीं है। हाल में गुफा के सन्मुख एक भद्दा सा दरवाजा बनवा दिया गया है।

२१चामुण्डराय की शिला—चन्द्रगिरि पर्वत के नीचे एक चट्टान है जो उक्त नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि चामुण्डराय ने इसी शिला पर खड़े होकर विन्ध्यगिरि पर्वत की न्नेर बाग चलाया था जिससे गोम्मटेयर की विशालमूर्त्ति प्रकट हुई थी। शिला पर कई जैन गुरुशों के चित्र हैं जिनके नाम भी श्रद्धित हैं।

चन्द्रगिरि पर्वत पर के श्रधिकाश प्राचीनतम शिलालेख या तो पार्श्वनाथ बस्ति के दिचिया की शिला पर स्त्कीर्य हैं या। इस शिला पर जो शासन बस्ति श्रीर चामुण्डराय बस्ति के सन्मुख है।

#### विन्ध्यगिरि

यह पर्वत टोडुबेट झर्यात् वडी पहाडी के नाम से भी
प्रख्यात है। यह समुद्रतल से ३,३४७ फुट छीर नीचे के
मैदान से लगभग ४७० फुट ऊँचा है। कभी-कभी इन्द्रगिरि
नाम से भी इस पर्वत का सम्बोधन किया जाता है। पर्वत के
शिखर पर पहुँचने के लिये नीचे से लगाकर कोई ५०० सीढियां
बनी हुई हैं। ऊपर समतल चौक है जो एक छोटे धेरे से
धिरा हुआ है। इस घेरे में बीच-बीच में नलघर हैं जिनमें
जिन-प्रतिविम्य विराजमान हैं। इस घेरे के चारा छोर कुछ
दूरी पर एक मारी दीवाल है जो कहीं-कहीं प्राकृतिक शिलाश्रो
से बनी हुई है। चौक के ठीक बीचो-बीच गोममटेश्वर की
वह विशाल खड़ासन मूर्चि है, जो अपनी दिन्यता से दस
ममसत भूमाग को अलडूत छीर पवित्र कर रही है।

१ गाम्मदेश्वर-वह नम्न, उत्तर-मुख, बहुासन मूर्ति समस्त संसार की श्राश्चर्यकारी वस्तुओं में से है। सिर के वाल चुँचराले, कान बड़े भीर लम्बे, बचस्थल चौड़ा, विशाल वाहु नीचे को लटकते हुए और कटि कि चित् चीण है। मुख पर श्रपृर्व pकान्ति थ्रीर अगाध शान्ति है। घुटनों से कुछ **ऊपर** तक वमीठे दिखाये गये हैं जिनसे सर्प निकल रहे हैं। दोनी पैरो , श्रीर वाहुश्रों से माधवी लता लिपट रही है तिस पर भी मुख पर ब्रटल ध्यान-मुद्रा विराजमान है। मूर्त्ति क्या है मानी तपस्था का अवतार ही है। दृश्य बढ़ा ही अञ्च और प्रभावीत्पादक सिंहासन एक प्रफुल कमल के आकार का वनाया गया ,√है। इस कमल पर वाये चरण के नीचे तीन फुट चार इश्व का माप खुदा हुआ है। कहा जाता है कि इसकी अठारह से गुणित करने पर मूर्ति की ऊँचाई निकलती है। जो हो, पर मृत्ति कार ने किसी प्रकार के माप के लिये ही इसे खे। हा द्दीगा। निस्सन्देह मूर्त्तिकार ने अपने इस अपूर्व प्रयास में भनुपम सफलता प्राप्त की है। एशिया खण्ड ही नहीं समस्त भूतल का विचरण कर आइये, गोम्मटेश्वर की तुलना करने-विलो भूति आपको कचित् ही दृष्टिगोचर होगी। पहिलामीय विद्वानों के मस्तिष्क इस मुर्त्ति की कारीगरी पर चकर सा गये हैं। इतने भारी और प्रवल पापाय पर सिद्धहस्त कारीगर ने जिस कैशिल से अपनी छैनी चलाई है उससे भारत के मूर्त्तिकारो का मस्तक सदैव गर्व से ऊँचा उठा रहेगा। यह

राम्यत गर्ही चान पटता कि ७० फुट की मूर्ति खोद निकालने के योग्य पापाछ एकी जन्यत्र से लाकन उस ऊँची पहाडी पर प्रतिष्ठित किया जा सका होगा। इससे यही ठीक ध्रमुमान होता है कि उसी खान पर किसी प्रहातिप्रदेश न्नम्भाकार चट्टान की काटकर इस मूर्ति का ष्राविष्कार किया गया है। कम रे. कम एक हजार वर्ष से यह प्रतिमा सूर्य, मेच, वायु ध्रादि प्रकृति- देवी की ध्रमीच शक्तियों से वातें कर रहीं है पर ध्रय तक खसमें किसी प्रकार की थोड़ी भी चित नहीं हुई। मानो मूर्ति- कार ने बसे ध्राज ही उद्घाटित की हो।

एक पहाड़ी के ऊपर प्रतिष्ठित इतनी भारी मूर्ति की मापना भी कोई सरल कार्य नहीं है। इसी से उसकी ऊँचाई धर्म सम्बन्ध में मवभेद है। जुचानन माहव ने उसकी ऊँचाई धर्म फुट ३ इच्च छीर सर अर्थर वेल्सली ने ६० फुट ३ इच्च दी है। सन १८६५ में मैसूर के चोफ कमिश्नर मि० वैर्तिश ने मूर्ति का ठीक ठीक माप कराकर उसकी ऊँचाई ५० फुट दर्ज की थी। सन १८०१ ईस्वी में मस्तकाभिषेक के समय कुछ सर-कारी अफ़सरों ने मूर्ति का माप लिया था जिससे निज्ञ-जिखित माप मिले :—

> फुट इश्व चरण से कर्ण के अधोमाग तक ५०-० कर्ण के अधोमाग से मस्तक तक ( लगमग ) ६---६

|                                 | फुट इञ्च        |
|---------------------------------|-----------------|
| चरण की लम्बाई                   | €0              |
| चरण के श्रव्रभाग की चैड़ाई      | ४—६             |
| चरण का भ्रंगुष्ठ                | ₹—-€            |
| पादपृष्ठ की ऊपर की गुलाई        | £—8             |
| जंघा की अर्घ गुलाई              | c0 \$           |
| नितम्ब से कर्ण तक               | ₹8€             |
| पृष्ठ-प्रक्षि के घघोभाग से कर्ण | तक २००          |
| नाभि को नीचे उदर की चौड़ाई      | ₹ <del></del> 0 |
| कटि की चै।ड़ाई                  | 80-0            |
| कटि थ्रीर टेहुनी से कर्ण तक     | 96-0            |
| वाहुमूल से कर्ण तक              | ·               |
| वसस्यल की चौड़ाई                | २६—०            |
| ग्रीवा के ऋधोभाग से कर्ण तक     | २६              |
| वर्जनी की लम्बाई                | ₹—€             |
| मध्युमा की लम्बाई               | ५—३             |
| ्र <b>मनामिका की लम्बाई</b>     | 8—-8            |
| क्रेसिकिका की लम्बाई            | ₹—5             |

'लगभग एक सैं। वर्ष पुराने 'सरसजनिवन्तामिंग' कान्य के कर्ता कविचकवर्त्ति शान्तराज पण्डित के वनाये हुए से। लह स्रोक मिन्ने हैं जिनमें गोम्मटेश्वर की मूर्ति के माप हस्त श्रीर श्रंगुलो में दिये हैं। श्रन्तिम स्रोक से पता चलता है कि मैस्र-नरेश कृष्णराज प्रोडंयर कृतीय की आज्ञा से किव ने खर्य ये माप लिये थे। ये स्रोक नीचे च्छूत किये जाते हैं।

जयित देलुगुल-श्री-गामटेशोस्य मूर्चें.

परिमितमधुनाहं विन्म सर्वेत्र हर्पात । स्वसनयजनानां भावनादेशनार्थे

परसमयजनानामद्भुतार्थं च साचात् ॥ १ ॥

पादान्मस्तर्भन्यदेशचरमं पादार्ध-युद्धा तु पट्-त्रिशदृहस्तमितोन्छ्योस्ति हि यथा श्रीदार्वेति-स्वामिन

पादाद्विगतिहन्तसन्निममितिर्नाभ्यन्तमस्युच्छ्यः

पादार्धान्यतपाढशोन्हयभरा नामेरियरोन्तं तथा ॥ ५ चुरुकन्मृर्ध-पर्यन्तं श्रोमद्वाहुयस्तीरानः ।

प्रस्यानु ति-त्रयी-युक्त-हमा-पट्कप्रमोन्छ्यः ॥ ३ ॥

पाटचयाधिन्ययुक्त-द्विहस्तप्रमितोन्द्वयः । प्रम्येतः फर्णयोरम्नि भगवहोर्यक्रीणिनः ॥ ४ ॥

प्रभागः जन्मवाराम्य सर्वमागं मिन कर्षायोः ।

ष्प्रप-तम्न-प्रमान्द्रायः प्रमारुद्धिः प्रकीवित ॥ ५ ॥

र्गानन्दं परिन फण्डं तिर्थगिन मनाहरम् । पार-त्रयाधिक-दश-द्वम प्रमित्त-दीर्धना ॥ ६ ॥

ग्नन्दा वन्।म्नानि पुरमान्त्रण्ड-सून्रुवः।

फट ।काशिस्य-युग इस्पन्त्रसिनि निजित ॥ ७॥

भवारीभटेकानाकोतस्तरसम्य व । चित्रेलकोवसी, स्थान पाटमन्द्रान मा ॥ ६ ॥ वचश्चृत्युक-संलच्य रेखाद्वितय-दीर्घता ।
नवाङ्गुलाधिक्ययुक्तचतुर्हस्तप्रमेशितुः ॥ ६ ॥
परिता मध्यमेतस्य परीतत्वेन विस्तृतः ।
ग्रस्त विंशतिहस्तानां प्रमाणं देविलीशिनः ॥ १० ॥
मध्यमाङ्गुलिपर्यन्तं स्कन्धाद्योर्घत्वमीशितुः ।
चाहु-युग्मस्य पादाभ्यां युताष्टादशहस्तमा ॥ ११ ॥
मिण्यक्तप्रस्यस्य तिर्यक्परीतत्वात्समन्ततः ।
द्विपादाधिक-षष्ट्-इस्त-प्रमाणं परिगण्यते ॥ १२ ॥
इस्ताङ्गुष्ठोच्छ्रयोत्स्यस्यैकाङ्गुष्ठात्पद्दिहस्त-मा ।
लच्यते गोम्मटेशस्य जगदाश्चर्यकारिणः ॥ १३ ॥
पादाङ्गुष्ठस्यास्य दैर्घ्यं द्विपादाधिकता-युजः ।
चतुष्टयस्य इस्तानां प्रमाणिमिति निश्चतम् ॥ १४ ॥
दिव्य-श्रीपाद-दीर्घत्वं भगवद्रोमटेशिनः ।
सैकाङ्गुल-चतुर्हस्त-प्रमाणिमिति वर्णितम् ॥ १४ ॥
श्रीमस्कृष्ण-चतुर्हस्त-प्रमाणिमिति वर्णितम् ॥ १४ ॥

शिष्ट्या तस्य कटाचरोचिरमृतस्त्रातेन शान्तंन वै । भ्रानीतं कविचक्रवर्यु कतर-श्रोशान्तराजेन तद् ्र वीस्येत्यं परिमाण्लचणमिहाकारीदमेतद्विभोः ॥ १६ ॥

/इसका निम्नलेखित तात्पर्य निकलता है:— इस्त त्रंगुल

चरण से मध्तक तक ३६%--०

चरण से नाभि तक २०---

|                             | इस्त ग्रंगुल        |
|-----------------------------|---------------------|
| वाजि से मस्तक तक            | 8840                |
| चिवुक से मस्तक तक           | <b>ξ</b> — <b>3</b> |
| कर्ण की सम्बाई              | 8ª-0                |
| एक कर्ण से दूसरे कर्ण तक    | <b>~~</b> 0         |
| गले की गुलाई                | 803-0               |
| गले की लम्बाई               | ٥ <del></del> ٥     |
| एक कन्धे से दूसरे कन्धे तक  | 98-0                |
| स्तन-मुख की गोल रेखाँ       | 80                  |
| कटि की गुलाई                | ₹00                 |
| कन्धे से मन्यमा ग्रंगुली तक | ₹5 <del>7</del> -0  |
| कलाई की गुलाई               | £}-0                |
| अंगुप्त की लम्बाई           | ₹30                 |
| चरण का श्रेगुष्ठ            | ( ) ) % , 0         |
| चरष की लम्बाई               | 88                  |

ये माप उपयु<sup>8</sup>क मापों से मिलते हैं। केवल घरण के शंगुष्ठ की लम्बाई में ब्रुटि जात होती है।

गोम्मट खामी कीन थे धीर उनकी मूर्चि यहां किसके हारा, किस प्रकार, प्रतिष्ठित की गई इसका कुछ विवरण लेख नं ० ८५ (२३४) में पाया जाता है। यह लेख एक छोटा सा कनाई। कान्य है जो सन ११८० ईस्वी के लगभग वीष्णण कवि-द्वारा रचा गया है। इसके अनुसार गोम्मट पुरुदेव अपर

नाम ऋपभदेव प्रथम तीर्थक्य के पुत्र थे। इनका नाम वाहुबलि या भुजविल भी था। इनके ज्येष्ठ भावा भरत थे। ऋषभदेव के दीचा धारण करने के पश्चात भरत श्रीर वाहबलि दोनों भ्राताश्रों में राज्य के लिये युद्ध हुन्ना जिसमें वाहुवलि की विजय हुई। pपर संसार की गति से विरक्त हो उन्होने राज्य अपने ज्येष्ट भाता भरत की दे दिया और आप तपस्या के हेतु वन की चले गये। थोडे ही काल मे घेर तपस्या कर उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। भरत ने, जो अब चक्रवर्त्ति राजा हो गये थे, पौदनपुर मे टनकी शरीराकृति के अनुरूप ५२५ घनुष की प्रतिमा (स्थापित कराई। समयानुसार मृत्ति के आसपास का प्रदेश कुव्जुट-सर्पों से ज्याप्त हो गया जिससे उस मूर्त्ति का नाम ∖कुक्कुटेश्वर पड़ गया। घीरे-घोरे वह मूर्चि लुप्त हो गई भ्रीर उसके दर्शन केवल दीचित व्यक्तियों की मंत्रशक्ति से प्राप्य हो गये। चामुण्डराय मंत्री ने इस मूर्त्ति का वर्णन सुना श्रीर उन्हें उसके दर्शन करने की अभिलाषा हुई। पर पौदनपुर की यात्रा ग्रशक्य जान उन्होंने उसी के समान खय' मूर्त्ति स्थापित कराने का विचार किया और तदनुसार इस मृर्त्ति का निर्माण किरोया। इस वार्ता के पश्चात् लेख में मूर्त्ति का वर्णन है। यही वर्त्तनं योड़े-बहुत हेर-फोर के साथ भुजबलिशतक, भुजबलि-चरित, गाम्मटेश्वर-चरित, राजावलिकथा श्रीर स्थलपुराण में भी पाया जाता है। इनमें से पहले कान्य को छोड शेष सब कताड़ी भाषा मे हैं। ये सव प्रंथ १६वीं

शताब्दि से लगाकर १-५वीं शताब्दि तक के हैं। भुजवित-चरित में वर्णन है कि यादिनाश के देा पुत्र थे: भरत, रानी यशस्तरी से धीर भुजविल, रावी सुनन्दा से । भुजविल का विवाह इच्छा देवी से हुआ वा और वे पीदनपुर के राजा वे। कुछ मतभेद के कारण दोनों भाइयों में युद्ध हुआ धीर भरत की पराजय' हुई। पर भुजबिल राज्य त्यागकर मुनि हो गये। भरत ने ५२५ मारु प्रमाण भुजविल की स्वर्णमृत्तिं वनवाकर स्थापित कराई। क्रुक्कुट सर्पों से ज्याप्त हो जाने के कारण केवल देव ही इस मूर्त्ति के दर्गन कर पाते थे। एक जैनाचार्य जिनसेन दिचिय मधुरा को गये थीर उन्होंने इस मृत्ति का वर्यन चामुण्ड-राय की माना फालल देवी की सुनाया। उसे सुनकर मातश्री ने प्रवा किया कि जब तक गोम्मट देव के दर्शन व कर लुँगी, द्ध नहीं खाऊँगी। जब अपनी पत्नो अजितादेवी के मुख से यह संवाद चामुण्डराय ने सुना तब वे अपनी माता की लेकर पैदनपुर की यात्रा को निकल पड़े। मार्ग में उन्होने श्रवण-वेलोाल की चन्द्रगुप्त बस्ती में पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किये थ्रीर भद्रवाहु के चरणों की वन्द्रना की। उसी रात्रि की पद्मानती देनी ने उन्हें स्वाग दिया कि फ़ुक्कुट सर्थों के कार्या पौदनपुर की बन्दना तुम्हारे लिये ग्रसम्भव है। पर तुम्होरी

<sup>ं</sup> दोने। बाहुको की फैलाने से एक हाथ की बगुली के अग्रभाग से लगाकर दूसरे हाथ की बगुली के अग्रभाग तक बितना बन्तर होता है उसे 'मार' कहते हैं।

भक्ति से प्रसन्न होकर गीन्मटेश्वर तुम्हे यही वडी पहाड़ी (विन्ध्य-गिरि) पर दर्शन देंगे। तुम शुद्ध होकर इस छोटी पहाड़ी (चन्द्रगिरि) पर से एक स्वर्ण वाख छोड़ी, श्रीर भगवान के दर्शन करें। सात श्री को भो ऐसा ही स्वप्न हुआ। दूसरे दिन प्रात:काल ही चामुण्डराय ने स्नान-पूजन से शुद्ध हो छोटी पहाड़ी की एक शिला पर अवश्यित होकर, दचिख दिशा को मुख करके एक स्वर्ण वाख छोडा जा वडो पहाडी के मस्तक पर की शिला मे जाकर लगा। वाख के लगते ही गोन्मट खामी का मस्तक दृष्टिगोचर हुआ। फिर जैनगुक ने हीरे की छैनी श्रीर मोती के ह्यौड़े से ज्योही शिला पर प्रहार किया त्योंही शिला के पाषाख-खण्ड अलग जा गिरे श्रीर गोन्मटेश्वर की पूरी प्रतिमा निकल आई। फिर कारीगरों से चामुण्डराय ने दिच्छ वाजू पर ब्रह्मदेव सहित पाताल गम्ब, सन्मुख ब्रह्मदेव-सहित यच-गम्ब, ऊपर का खण्ड; ब्रह्मखहित त्यागद कम्ब, अखलण्ड वागिल्ल नामक दरवाजा श्रीर यत्र-तत्र सीढ़ियाँ वनवाई।

इसके पश्चात् श्रमिपेक की तैयारी हुई। पर जितना भी दुग्ध चामुण्डराय ने एकत्रित कराया उससे मूर्ति की जंधा से भीके के स्नान नहीं हो सके। चामुण्डराय ने धवराकर गुरु से स्तंलाह ली। उन्होंने धादेश दिया कि जा दुग्ध एक दृद्धा स्नो श्रपनी 'गुल्लकायि' में लाई है उससे स्नान कराग्रे।। श्राश्चर्य कि उस श्रसल्प दुग्ध की धारा गोम्मटेश के मस्तक पर छोड़ते ही समस्त मूर्ति के स्नान हो गये श्रीर सारी पहाड़ी पर दुग्ध वह निकला। उस वृद्धा स्त्री का नाम इस समय सं 'गुष्ठका-यक्ति' पढ़ गया। इसके पश्चात् चामुण्डराय ने पहाड़ी के नीचे एक नगर बसाया श्रीर मूर्त्ति के लिये -६६ हजार 'वरह' की श्राय के गाँव (६८ के नाम दिये हुए हैं) लगा दिये। फिर उन्होंने अपने गुरु अजितसेन से इस नगर के लिये कोई। उपयुक्त नाम पूछा। गुरु ने कहा 'क्योंकि उस वृद्धा स्त्री के गुष्ठकायि के दुग्ध से श्रमिपेक हुश्चा है, अत: इस नगर का नाम बेल्गेल ठीक होगा। तदनुसार नगर का नाम बेल्गेल रक्खा गया श्रीर उस 'गुष्ठकायिक' स्त्री की मूर्ति भी स्थापित की गई। इस प्रकार इस अभिनव पादनपुर की स्थापना कर चासुण्डराय ने कीर्ति प्राप्त की। इस काव्य के कत्ती पश्च-बाण का नाम शक सं० १५५६ के एक लेख नं० '८४ (२५०) मे श्राता है।

अन्य प्रत्थों में उपर्युक्त विवर्ण से जो विशेषताएँ हैं हैं संजेप में इस प्रकार हैं। दोड्य कवि-छ्व 'भुजबिल्शातकः' में कहा गया है कि सिंहनन्दि साचार्य के शिष्य राजमह हाविड देश में मधुरा के राजा थे। ब्रह्मचत्र-शिखामिया चामुण्ड राय, सिंहनन्दि साचार्य के प्रशिष्य व अजितसेन और नेर्स, चन्द्र के शिष्य, उनके मन्त्री थे। राजमस्त्र को किसी ज्याध्य द्वारा पीदनपुर में कर्केतन-पाणाम-निस्मित गोम्मटेश्वर की मूर्ति का समाचार मिला। इसे सुनकर चामुण्डराय अपनी माता और गुरु नेमिचन्द्र के साथ राजा की श्राह्मा ले, यात्रा को

निकले। जन उन्होंने श्रवसानेल्गाल की छे।टी पहाड़ी पर से सर्थ वाग चलायं तव वड़ो पहाड़ी पर पीदनपुर के गोम्मदेश्वर भगवान् प्रकट हुए । चामुण्डराय ने भगवान् के हेत् कई ग्रामीं का दान दिया। उनकी धर्म-शीलता से प्रसन्न हो राजमल्ल ने उन्हे राय की उपाधि दीं। १८वीं शक्षाब्दि के वने हुए अनन्त कवि-<del>ठत गे।∓मटेश्वरचरित में यह वार्ता है कि चाम</del>ुण्डराय के सर्ण वाण चलाने से गोम्मट की जो मृत्ति प्रकट हुई उसे उन्होनं मूर्तिकारों से सुघटित कराकर अभिषिक्त और प्रतिष्ठित कराई। स्यलपुराण में समाचार है कि पौदनपुर की यात्रा करते समय चासुण्डराय ने सुना कि वेल्गाल मे ग्रठारह धनुष प्रमाय एक गोम्मटेश्वर की मूर्चि है। उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा कराई श्रीर उसे एक लाख छयान्नवे हजार वरह की आयके प्रामों का दान किया। चासुण्डराय की अपनी अपूर्व सफलता पर जो गर्व हुआ उसे खर्व करने के हेतु पद्मावती देवी गुल्लकायिज नामक बद्धा हो के वेप से अमिषेक के अवसर पर उपिश्वत हुई थीं। राजावलिक्या के अनुसार गुल्लकायिक कूष्मा-ण्डिन देवी का अवतार थी। इस शंथ मे यह भी कहा गया भिक्त प्राचीन काल में राम, रावण और रावण की शनी ु संविदरि ने बेल्गोल के गोम्मटेश्वर की वन्दना की थी। सत्र-ह्वीं शताब्दि के चिदानन्दकवि-कृत मुनिवंशाभ्युदय काव्य में कथन है कि गोम्मट और पार्श्वनाय की मूर्त्तियों की राम भीर सीता लड्डा से लाये थे श्रीर चन्हे क्रमशः वड़ी श्रीर छोटी

पहाडी पर विराजमान कर उनको पूजन-श्चर्चन किया करते थे। जाते समय वे इन मृत्ति थी को उठाने मे श्रसमर्थे हुए, इसी से वे उन्हें उसी स्थान पर छोडकर चल्ने गये।

उपर्युंस्तिखित प्रमार्खो से यह निर्विनादतः सिद्ध होता है कि ग्रान्मदेश्वर की स्थापना चामुण्डराय द्वारा हुई है। श्रिलालेख ६ नं० ⊏५ ( २३४ ), १०५ ( २५४ ), ७६ ( १७५ ) स्रीर ७५ (१७६) भी यही बात प्रमाणित करते हैं। शिलालेख नं० ७५, ७६ मुर्त्ति के आस-पास ही खुदे हैं झीर मूर्त्ति के निर्माण समय के ही प्रतीत होते हैं। चामुण्डराय कीन यं ? मुजवित्तरातक स्रादि प्रन्थे। से विदित होता है कि चामुण्डशय गहुनरेश राचमल्ल के मन्त्री थे। शिलालेख न० १३७ (१४५) से भो यही सिद्ध होता है। राचमल्ल के राज्य की ध्रवधि, सन् २०४ से २८४ तक वांधी गई है। अतः गाम्मदेश्वर की खापना इसी समय के लगभग होना चाहिये। चामण्डराय का बनाया हुआ एक चामुण्डराय पुराग्र मिलता है। इसमें ग्रंथ-समाप्ति का समय शक सं० ६०० (सन् २००८ ईस्वी) दिया हुमा है। इसमे चामुण्डराय के कृतों का वर्णन पाया जाता है पर गोम्मटेश्वर की प्रतिष्ठा का कहीं उल्लेख नहीं है। इसंसे श्रतुमान होता है कि उक्त प्रन्थ की रचना के समय (सन् -६७८ ई०) तक चामुण्डराय को इस महत्कार्थ के सम्पादने का सीभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। वाहुवाल-वरित्र में गोम्म-टेश्वर की प्रतिष्ठा का समय इस प्रकार दिया है .--

"कल्क्यन्दे पट्रातास्ये विज्ञतिमवसंवत्सरे मासि चैत्रे पश्चम्या ग्रुहुपचे दिनमणिदिवसे जुम्भलग्ने सुयोगे। सीभाग्ये मस्तनाम्नि प्रकटित-भगणं सुप्रशस्तां चकार श्रीमच्चामुण्डराजा बेल्गुलनगरे गोनटेशप्रतिष्ठाम् ॥" ध्रर्यान् कल्कि सवत् ६०० मे विभव संवत्सर मे चैत्र ग्रुङ ५ रविवार को क्रम्भलन्न, सीमाग्य योग, मस्त ( मृगशिरा ) नचत्र में चामुण्डराज ने वेल्गुल नगर में गोमटेश की प्रतिष्ठा कराई। विद्याभूषण, काञ्यतीर्थ, प्रो० शरबन्द्र घेषाल ने इस अनुमान पर कि यह तिथि गड़नरेश राचमल्ल के समय में (सन् २७४ और स्पष्ट के वीच) ही पड़ना चाहिये. एक तिथि को तारीख २ अप्रेल स्८० ईस्वी के वरावर माना है। उनके कथनानुसार इस तारीख को रनिवार चैत्र ग्रुङ प्रतिथि थी धीर कुम्भ लग्न भी पड़ा था। इसने इस तारील का मि० स्वामी कन्नृपिलाई के 'इंडियन एफेमेरिस' से मिलान किया ते। २ अप्रेल ६८० ईस्वी को दिन ग्रुक-वार झीर तिथि १४ पाये। न जाने प्रोफेसर साहव ने किस म्राघार पर उस तारीख को रविवार ग्रीर पश्चमी तिथि मीन लिया है। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर साहब की तारीख 🖈 एक श्रीर भारी त्रुटि हैं। ऊपर उद्धृत श्लोक में संवत्सर का नाम 'विभव' दिया हुआ है। पर सन् स्८० ईस्त्री ( शक सं० २०२ ) 'विभव' नहीं 'विकस' संवत्सर था। इस कारणों से प्रो॰ घेषाल की निश्चित की हुई विथि में सन्देह होता है।

उपर्युक्त को का कि संवत् ६०० में गोमटेश की प्रतिष्ठा होना कहा है। किल्क कीन था छीर उसका संवत् कव से चला १ हरिवंशपुराख, उत्तरपुराख, त्रिलोकसार छीर त्रिलोकप्रहाप्ति में किल्कि राजा का उल्लेख पाया जाता है। किल्कि का दूसरा नाम चतुर्सुल था। त्रिलोकप्रहाप्ति में किल्कि का समय इस प्रकार दिया है :—

विज्याणगदे बीरे चडसदहगिसदिवासिवच्छेदे ।
जादो च सगणरिन्दो रक्कं वरसरस दुसय वादाला ।। ६२॥
दोणिण सदा पणवण्णा गुत्ताणं च उमुहस्स बादालं ।
वस्सं होदि सहस्स केई एवं परूर्वति ।। ६४॥
वस्तं होदि सहस्स केई एवं परूर्वति ।। ६४॥

ग्रधीत्—वीर निर्वाण के ४६१ वर्ष वीतने पर शक राजा हुथा, पीर इस वंश के राजाओं ने २४२ वर्ष राज्य किया। उनके पश्चात् गुप्तवं जी नरेशों का २५५ वर्ष तक राज्य रहा ग्रीर फिर चतुर्मुख (फल्कि) ने ४२ वर्ष राज्य किया। कोई-कोई लेग इस तरह (४६१ + २४२ + २५५ + ४२ = १०००) एक हजार वर्ष वतलाते हैं। अन्य प्रधा में भी किल्क का ममय महावीर के निर्वाण से १००० वर्ष पश्चात् माना गया है। पर इन प्रधा में इस वात पर मत-भेद हैं कि निर्वाण मवन मे १००० वर्ष पीछं किल्क का जन्म हुआ या स्त्युं। उत्पर उमने जिम्म मत का उल्लंख किया है उसके अनुसार १००० वर्ष में किल्क के राज्य के ४२ वर्ष भी सम्मिन्तित हैं। अतर इम मत के अनुमार निर्वाण स० १००० किल्क की मृत्युं

का है। जिन श्रन्थों में किल्क का उल्लेख पाया जाता है उन सबके श्रनुसार निर्वाणका समय शक सं० से ६०५ वर्ष, विक्रम सं० से ४७० वर्ष व ईस्वी सन् से ५२७ वर्ष पूर्व पड़ता है। श्रतएव किल्क-मृत्यु का समय सन् ४७२ ईस्वी श्राता है।

संवत् बहुधा राजा के राज्य-काल से प्रारम्भ किये जाते हैं।

प्रतः किल संवत् सन् ४७२—४२ = ४३० ईस्तो से प्रारम्भ

हुआ होगा। गोम्मटेश की प्रतिष्ठा का समय किल संवत्

६०० कहा गया है जो ऊपर की गयाना के अनुसार सन् ईस्तो

१०३० के वरावर है। हमने स्वामी कन्नूपिलाई के इण्डियन

एफोमेरिस से इस संवत् के लगभग उपर्युक्त तिथि, वार, नचन्न

आदि का मिलान किया तो २३ मार्च सन् १०२८ को चैत्र

सुदि ४ रिववार पाया। इस दिन सगशिरा नचन्न धौर मीमाग्य
थोग मो वर्तमान थे, और दिचयी गयाना के अनुसार यह

संवत्सर भी विभव था। इस प्रकार बाहुबिलचरित मे दी हुई

समस्त बाते इस तिथि मे घटित होती हैं, जिससे विश्वास होता

है कि गोम्मटेश की प्रतिष्ठा का ठीक समय सन् १०२८,२३

मार्च (शक सं० ६५१) है।\*

इस तिथि के निरोध में केवल एक किंवदन्ती का प्रमाय प्रस्तुत किया जा सकता है। वह किंवदन्ती यह है कि गोम-

<sup>-</sup> उपर्यु क विवेचन जिले जाने के पश्चात् हमें मैसूर आर्किलाजि-कल रिपोर्ट ११२३ देखेने के मिली। इसमें डा॰ गाम शास्त्री ने विस्तृत रूप से इसी बात के। प्रमाखित किया है।

देश की मूर्ति की प्रतिष्टा राचसग्रनरेग के ममय मे दी हुई थी थीर इस नरेश का ममय गिलानेको के श्राधार पर मन् रू०४ से रू८४ तक निश्चित किया गया है। पर इस फिंव- दन्तो पर विशेष जोर नहीं दिया जा सकता क्यों कि एक तो इसके लिये कोई शिलालेको का प्रमाण नहीं है थार दूसरे यह कथन केवल मुजविल्यातक मे ही पाया जाता है, जिसकी रचना का समय ईसा को सोलहवीं शताब्दि अनुमान किया जाता है। जिन अन्य अन्यों मे गोम्मटेण की प्रतिष्ठा का कथन है उनमे यह कहीं नहीं कहा गया कि यह कार्य राचमा के जीते ही हुआ था। सन् रू०८ ईस्त्री मे रचे जानेवाले चामुण्डराय पुराण से यह निश्चित है ही कि उस समय तक मूर्ति की स्थापना नहीं हुई थी, श्रीर सन् १०२८ से पहले के किसी शिलालेख में इस प्रतिष्ठा का समाचार नहीं पाया जाता।

एक बात श्रीर है जिसके कारण ऊपर निश्चित किया हुन्न समय ही गोमटेश की प्रतिष्ठा के जिये ठीक प्रतीत होत है। कहा जाता है कि नेमिचन्द्र सिद्धान्तचकवर्षि चामु ण्डराय के गुरु थे श्रीर गोमटेश की प्रतिष्ठा के समय उन्नि साथ थे। द्रन्य-संग्रह नामक ग्रन्थ के टीकाकार नहादेव र प्रन्थ के मूलकर्षा नेमिचन्द्र की घाराधोश भोजदेव के सम कालीन कहा है। ऊपर निश्चित किये हुए समय के श्रनुसा यह कथन ग्रयुक्ति-सङ्गत नहीं कहा जा सकता क्योंकि भोजदे का राज्य-काल उस समय विद्यमान था। भोजदेव के सन् १०१-६, १०२२ ध्रीर १०४२ ईस्वी के उल्लेख मिले हैं।

कुछ वर्षों के अन्तर से गोम्मदेश्वर का मस्तकामिपेक होता है, जो वड़ी धूमधाम, बहुत क्रियाकाण्ड श्रीर भारी द्रव्य-व्यय के प्रसाथ मनाया जाता है। इसे महामिषेक भी कहते हैं। इस मस्तकाभिपेक का सबसे प्राचीन उल्लेख शक सं० १३२० के लेख नं० १०५ (२५४) मे पाया जाता है। इस लेख मे कथन है कि पण्डितार्थ ने सात बार गोम्मटेश्वर का मस्तकाभिषेक कराया था। पञ्चवाम कवि ने सन् १६१२ ईस्वी मे शान्त-वंशिंद्वारा कराये हुए मस्तकाभिषेक का उल्लेख किया है, व ्रुध्यतन्त कवि ने सन् १६७७ मे मैसुर नरेश चिक्कदेवराज थ्रोडे-पुर के मन्त्री विशालाच पण्डित-द्वारा कराये हुए थ्रीर शान्त-रोज पण्डित ने सन् १८२५ के लगभग मैसूर-नरेश कृष्णराज श्रीडेयर तृतीय द्वारा कराये हुए मस्तकाभिपेक का उल्लेख किया है। शिलालेख नं० ६८ (२२३) में सन् १८२७ में होने-वाले मस्तकाभिषेक का उल्लेख है। सन् १६०६ में भी मस्तकाभिषेक हुआ था। अभी तक सबसे अन्तिम अभिपेक इलि ही मे-मार्च सन् १-६२५ मे-हुआ है जिसके विषय में 'बीर' पत्र में यह समाचार प्रकाशित हुआ है-- " ता० १५-३-२५ को श्रीमान् महाराजा कृष्णराज वहादुर मैसूर अपने दे। सालों-सहित पहाड़ पर पघारं श्रीर श्रपनी तरफ से श्रभिपंक कराया। बन्दोवस्त बहुत ग्रच्छा था। भ्राज लगभग ३०,००० मनुष्य

द्यभिषेक देश सके जिसमें करीब पाँच हजार विन्ध्यगिरि पर ये छीर शेष सब चन्द्रगिरि पहाट पर इधर-च्यर बंटकर दूर से अभिषेक देखते थे। महाराजा ने प्रभिषंक के लिए पाँच हजार रुप्या प्रदान किये। उन्होंने स्वयं गोग्मटस्वामी की प्रद-जिला की, नमस्कार किया तथा द्रव्य से पूजन की व कुछ रुखें प्रतिसाजी व भहारकजी की भेंट किये व भहारकजी की नम-स्कार किया। सुवह ६ वजे से देषक्टर एक बजे तक इस प्रथम श्रीपेक का कार्य अतीव आनन्द व धर्म-प्रभावना के साथ हुआ। इस अमिषेक में जल, दुग्ध, दही, केला, पुष्प, नारि-यल व चुरमा, छत, चन्दन, सर्वोपिध, इजुरम, लाल चन्दन, बदाम, खारक गुढ़, शक्कर, खसखस, फूल, चने की दाल आदि का अभिषेक उपाध्यायी द्वारा सचान पर से हुआ।"

कहा जाता है कि जब होय्सल-नरंग विष्णुनद्वंन जैन-धर्म की छोड़ वैष्णुन धर्मावलम्बी ही गया वन रामानुजाचार्य ने गोम्मट की मूर्त्ति की तुढ़ना डाला; पर इस कथन में कोई सत्य का ग्रंश प्रतीत नहीं होता क्योकि मूर्त्ति ग्राज तक सर्वथा ग्रन्त है।

गोम्मटेश्वर की दें। श्रीर विशाल मूर्तियाँ विद्यमान हैं। ये दोनों दिचया कनाड़ा जिले में द्वी हैं, एक कारकल में और दूसरी एनूर में। कारकल की मूर्त्ति ४१ फुट ५ इश्वर कॅची है। इसे सन १४३२ ईस्त्री में जैनाचार्य लिलकीर्त्ति के उपदेश से वीर पाण्ड्य ने प्रतिष्ठित कराई थी। एन्स की मूर्ति ३५ फुट कॅची है धीर सन १६०४ में चारकीर्ति पण्डित के उपदेश से चामुण्डवंशीय 'तिम्मराज' द्वारा प्रतिष्ठित की गई थो। इन तीनों मूर्त्तिंथों की वनावट प्रायः एक सी ही है। वमीठे, सर्प धीर लताएँ तीनो मे एक से ही दिखाये गये हैं।

विन्ध्यगिरि के गोम्सटेश्वर की दोनों वाजुओ पर यत्त और फ़्चियों की मूर्तियाँ हैं, जिनके एक हाथ मे चौरी श्रीर दूसरे में कोई फल है। मूर्त्ति के वार्या ब्रोर एक गोल पाषाय का पात्र है जिसका नाम 'ललितसरोवर' खुदा हुआ है। मृति के अभिषेक का जल इसी में एकत्र होता है। इस पाषाया-पात्र के भर जाने पर अभिषेक का जल एक प्रयाली-डारा मृत्ति के सम्मुख एक कुएँ में पहुँच जाता है श्रीर वहाँ से वह स्नुन्दिर की सरहद के बाहर एक कन्दरा में पहुँचा दिया जाता इस कन्दरा का नाम 'गुल्लकायिन वागिल्ल' है। मृत्ति के सम्मुख का मण्डप नव सुन्दर खचित छतों से सजा हुआ है। प्राठ छतें। पर श्रष्ट दिक्याले। की मृत्ति याँ हैं श्रीर वीच की नवसो छत पर गोम्सटेश के भ्रभिषेक के लिये हाथ से कलश लिये हुए इन्ट्र की मृत्ति है। ये छत वड़ो कारीगरी के वने हुए हैं। मध्य की छत पर खुदे हुए शिलालेख (नं० ३५१) से मिन्द्रमान होता है कि यह मण्डप वलदेव मन्त्रों ने १२ वीं शताब्द के प्रारम्भ में किसी समय निर्माण कराया था। शिला-लेख नं० ११५ (२६७) से विदित होता है कि सेनापित भरत-मय्य ने इस मण्डप का कठवरा (हप्पलिगे) निर्माण कराया था। शिलालेख नं० ७८ (१८२) में कथन है कि नयकीर्त्तिसद्धान्त-

चक्रवर्ति के शिष्य वसविसेष्टि ने कठघरे की दीवाल ग्रीर चै।बीस तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ निर्माण कराई थीं ग्रीर उसके पुत्रों ने उन प्रतिमाग्रों के सम्मुख जालीदार खिड़िकयों वनवाई । शिला-लेख नं० १०३ (२२८) से ज्ञात दीवा है कि चङ्गाल्व-नरेश महादेव के प्रधान सचिव केशवनाथ के पुत्र चन्न वीस्मरस श्रीर नव्जरायपट्टन के आवको ने गोस्मटेश्वरमण्डप के उपर के खण्ड (बिद्धवाड) का जीग्रोंदार कराया।

परकेशिटा—गोम्मटेश्वर की दोनां वाजुओं पर खुदे हुए
शिलालेख न० ७५ (१८०) व ७६ (१७७) से निदित दोता
है कि गोम्मटेश्वर का परकोटा गङ्गराज ने निर्माण कराया था।
यही बात लेख नं० ४५ (१२५), ५६ (७३), ६० (२४०)
व ४८६ से भी सिद्ध दोती है। गङ्गराज होटल नरेश विष्धवर्द्धन के सेनापित थे। उपर्युक्त शिलालेख शक स० १०४०
व उसके पश्चात् के हैं। इसके पहले के शिलालेखों में परकोटे का उद्धे स नहीं है। इससे सिद्ध दोता है कि शक
सं० १०३६ के लगमग ही इसका निर्माण हुआ है।

परकोटे के भीतर मण्डपों में इवर-उधर कुल ४३ जिस-मूर्त्ति या प्रतिष्ठित हैं, जो इस प्रकार हैं—

श्रुपम १ सुमित १ शीतल २ अनस्त १ अजित २ सुपार्श्व १ अवास १ धर्म १ संभव २ चन्द्रप्रम ३ वासुपुज्य १ शान्ति ३ अभिनन्दन २ पुण्यहन्त २ विसल २ कुन्य १ भ्रर १ मुनिसुत्रत २ नेमि २ वद्धमीन १ मिद्र २ निम १ पार्श्व ४ वाहुविल १ कुष्माण्डिनि २ १ (अक्रात)

श्रधिकांश मूर्ति याँ ४ फुट ऊँची हैं। पाँच-छः मूर्ति याँ पीँच फुट, एक छः फुट व दो-तीन मूर्ति याँ तीन साढे-तीन फुट की हैं। एक चन्द्रप्रभ की व श्रन्तिम श्रज्ञात मूर्ति को छोड़कर शेष जिन मूर्ति यों पर लेख हैं वे सब नयकीर्ति सिद्धान्तदेव श्रीर एनके शिष्य वालचन्द्र श्रष्यात्मि के समय की सिद्ध होती हैं। लेख नं० ७८ (१८२) व ३२७ (१६०) से ज्ञात होता है कि नयकीर्ति के शिष्य वसविसेट्टि ने यहाँ चतुर्वि शिति तीर्थं - कि नयकीर्ति के शिष्य वसविसेट्टि ने यहाँ चतुर्वि शिति तीर्थं - कि नयकीर्ति के शिष्य वसविसेट्टि ने यहाँ चतुर्वि शिति तीर्थं - कि नयकीर्ति के शिष्य वसविसेट्टि ने यहाँ चतुर्वि शिति तीर्थं - कि नयकीर्ति के शिष्य क्या वसविसेट्टि को नाम पाया जाता है (लेख नं० ३१७, ३१८, ३२७)। उपयु के मूर्ति यों में पद्यप्रभ तीर्थं कर की कोई मूर्ति नहीं है। चन्द्रप्रभ की एक मूर्ति पर मारवाड़ी में लेख है कि उसे (विक्रम) संवत् १६३५ में सेनवीरमतज्ञी व श्रन्य सज्जनी ने प्रतिष्ठित कराई थी (३३१)। श्रज्ञात मूर्ति छेढ़ फुट की है। इस पर मारवाड़ी में लेख है कि उसे (विक्रम) संवत् १५४८ में श्रिगुशाजी जगद.....ने प्रतिष्ठित कराई (३३२)।

लरकोटे के द्वारे पर दोनो वाजुओ पर छः छः फुट ऊँचे द्वार-पालक हैं। परकोटे के वाहर गोन्मटदेव के ठीक सन्मुल लग-भग छः फुट की ऊँचाई पर ब्रह्मदेवस्तम्म है। इसमे ब्रह्मदेव की पद्मासन मूर्त्ति है। ऊपर गुम्मट है। स्तम्म के नीचे कोई पॉच फुट ऊँची 'गुल्लकायिक' की मूर्त्ति है, जिसके हाथ में 'गुल्लकायि' है। जन-श्रुति के धनुसार यह स्तम्म श्रीर गुल्ल-कायिक की मूर्त्ति दोनों खयं चामुण्डराय ने प्रतिष्ठित कराये थे।

२ सिद्धर बस्ति—यह एक छोटा सा मन्दिर है जिममें तीन फुट ऊँची सिद्ध भगवान की मूर्चि विराजमान है। मूर्चि के दोनों छोर लगभग छ:-छ: फुट ऊँचे खिचत स्तम्म हैं। ये स्तम्म महानवमी मण्डप के स्तम्म के समान ही उच्च कारीगरी के बने हुए हैं। दार्थी बाजू के स्तम्म पर झहंद्दास किन का रचा हुआ पण्डितार्थ की प्रशस्तिवाला बढ़ा भारी सुन्दर लेख है [१०५ (२५४)] जिसके अनुसार पण्डितार्थ की मृत्यु शक संवत् १३२० में हुई थी। इस स्तम्म में पीठिका पर विराजम्म मान, शिष्य को उपदेश देने हुए, एक आचार्य का चित्र है शिष्य सन्मुख बैठा है। दूसरे चित्र में जिनमूचि है। बार्यी बाजू के स्तम्भ पर मङ्गराज किन का रचा हुआ सुन्दर लेख है [१०८ (२५८)] जिसमे शक सं० १३५५ में श्रुतमुनि के स्वर्गवास का उच्लेख है।

३ प्राखण्ड बागिलु—यह एक दरवाने का नाम है। यह नाम इसलिये पढ़ा क्योंकि यह पूरा दरवाना एक प्रखण्ड शिला को काटकर बनाया गया है। दरवाने का ऊपरीं आग बहुत ही सुन्दर खचित है। इसमें लच्मी की पद्मासन मूर्ति खुदी है जिसकी दोनी श्रीर से देश हाथी स्नान करा रहे हैं। जन-श्रुति के श्रनुसार यह द्वार भी चामुण्डराय ने निर्माण

कराया था। दरवाजे के दोनों ग्रेगर दायें-नायें क्रमश: वाहुविलें ग्रीर भरत की मूर्चियां हैं। इन पर जो लेख हैं (३६८-३६६) उनसे विदित होता है कि वे गण्डविमुक्त सिद्धान्तदेव के शिष्य दण्डनायक भरतेश्वर द्वारा प्रतिष्ठित की गई हैं। इनका समय पशक सं० १०५२ के लगभग प्रतीत होता है। इन सूर्तियों की प्रतिष्ठा का उल्लेख शिलालेख नं० ११५ (२६७) में भी ग्राया है जिसके मनुसार ये मूर्चियां दरवाजे की शोभा बढ़ाने के लिये खापित की गई हैं। इस लेख के ग्रनुसार इस दरवाजे की सीदियां भी उक्त दण्डनायक ने ही निर्माण कराई हैं।

श सिद्धरगुण्डु—अलण्ड दरवाजे की दाहिनी ओर एक वृहत् शिला है जिसे 'सिद्धर गुण्डु' (सिद्ध-शिला) कहते हैं। इस शिला पर अनेक लेख हैं। उत्परी भाग की कई सवरों में जैनाचार्यों के चित्र हैं। कुछ चित्रों के नीचे नाम भी प्रद्वित हैं।

प्र गुल्लामा क्लिबा गिलु — यह एक दूसरे दरवाजे का नाम है। इस दरवाजे की दाहिनी श्रोर एक शिला पर एक वैठी हुई स्त्री का चित्र खुदा है। यह लगभग एक फुट का है। स्ति लोगों ने गुल्लकायिक का चित्र समम्म लिया है। इसी से कक्क दरवाजे का नाम गुल्लकायिक वागिल पड़ गया। पर चित्र के नीचे जो लेख (४१८) पाया गया है उससे विटिव होता है कि वह एक मिल्लसेटि की पुत्रो का चित्र है। गुल्लकायि की मृत्ति का वर्णन ऊपर कर ही चुके हैं।

इं त्यागइ द्वारदेव स्तरभ-यर चागद अंघ ( त्याग-स्तम्भ ) भी फहनाता है क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ दान दिया जाता था। इस स्तन्भ की कारीगरी प्रशसनीय है। कहा जाता है कि यह स्तम्भ ग्रधर है, उस के नीचे में कमाल निकाला जा सकता है। यह भी चामुण्डराय-हारा स्थापित कहा जाता है बीर स्तन्भ पर ख़ुदे हुए लेख न० १०६ ( २८१ ) मे भी यही बात प्रसाणित होती हैं। इस लेख में चामुण्टराय के प्रवाप का वर्णन है। दुर्भाग्यवश यह लेख हमें पूरा प्राप्त नहीं है। सका। ज्ञात होता है कि हेर्गांडे कण्न नं प्रपना छोटा सा लेख [ नं० ११० ( २८२ ) ] जिखाने के लियं चामुण्डराय का लेख! घिसवा डाला । यदि यह लेख पूरा मिल जाता ते। सम्भवतः उससे गान्मटेश्वर की खापनादि का समय भी ज्ञात ही जाता। स्तम्भ की पीठिका की दिचिश वाजू पर दे। मूर्चियाँ खुदी हुई हैं। एक मृत्ति, जिसके दोनों ब्रोर चवरवाही खड़े हुए हैं, चामुण्डराय की धीर उसके साम्हनेवाली उनके गुरु नेमि-चन्द्र की कही जाती हैं।

३ चेत्रण्या बस्ति—यह बिल लागद बहादेव स्तम्भ से पश्चिम की श्रोर थोडी दूर पर है। इसमें चन्द्रनाथ स्वामी। की २ पुट ऊँची मूर्चि है। साम्हने मानस्तम्भ है। लेख २० ४८० (३६०) से श्रनुमान होता है कि इसे चेन्नण्या ने शक सं० १५६६ के लगमग निर्माण कराया था। बरामदे में दें। स्तम्मों पर क्रमशः एक पुरुष श्रीर एक स्त्री की मूर्चि सुदी हुई है। सम्भव है कि ये मूर्तियों चेन्नण्ण श्रीर उनकी धर्मपत्नो की हों। वस्ति से ईशान की श्रीर देा दोणें (कुण्डों) के वीच एक मण्डप वना हुआ है। उपर्युक्त लेख मे सम्भवतः इसी मण्डप का उल्लेख है।

ट स्पीदेगल बस्ति—इसे त्रिकूट विस्त मी कहते हैं क्यों कि इसमे तीन गर्थगृह हैं। चन्द्रगिरि पर्वत की शान्ताश्वर विस्त के समान यह विस्त भी ख़ुब ऊँची सतह पर वनी हुई है। सीढ़ियों पर से जाना पड़ता है। भोतों की गज्य इसमे पापाण के आधार (ओदेगल) लगे हुए हैं, इसी से इसे ओदेगल वस्तों कहते हैं। बीच की गुफा में आदिनाथ की भीर दायों वाई गुफाओं में क्रमश. शान्तिनाथ की सीर नेमिनाथ की पद्मासन मूर्तियाँ हैं। वस्तों के पश्चिम की ख़ोर की चहान पर सत्ताइस लेख नागरी अचरों में हैं जिनमें स्रिक्तर तीथें-यात्रियों के नाम स्रिक्तर हैं (नं० ३०८-४०४)।

दे चाबीस तीर्थ कर बस्ति—यह एक छोटा सा देवालय है। इसमे एक अदाई फुट ऊँचे पाषाण पर चैं। वीस तीर्थ करों की मृचि या उत्कीर्ण हैं। नीचे एक कतार में तिने वड़ी मृचि या खुदी हुई हैं जिनके ऊपर प्रभावली के आकार में इकीस अन्य छोटी-छोटी मृचि या हैं। इस बित के लेख नं० ११८ (३१३) से ज्ञात होता है कि इस चीं वीस तीर्थ कर मूर्चि की स्थापना चारकीं चि पण्डिव, वर्मचन्द्र आदि ने शक सं० १४७० में की थीं।

१० ब्रह्मदेव सन्दिर—यह छोटा सा देवालय विन्ध्य-गिरि के नीचे सीढ़ियों के समीप ही है। इसमें सिन्दूर से रँगा हुछा एक पापाय है जिसे लोग ब्रह्म या 'जाहगुएपे झप्प' कहते हैं। मन्दिर के पीछे चट्टान पर के लेख नं० १२१ (३२१) से झात होता है कि इसे हिरिसालि के गिरिगाड के कनिष्ठ के आता रहुज्य ने सम्भवत शक स० १६०० में निर्माण कराया था। मन्दिर के ऊपर दूसरी मंजिल मी है जो पीछे से निर्माण कराई गई विदित होती है। इसमे पार्श्वनाथ की मृचि है।

## श्रवणबेलगोल नगर

ऊपर कहा जा चुका है कि अवग्रवेस्गोल चन्द्रगिरि ध्रीर विन्ध्यगिरि के वीच वसा हुआ है। यहाँ के प्राचीन स्मारक इस प्रकार हैं:—

१ भण्डारि वस्ति—यह श्रवण बेल्गोल का सबसे वडा मन्दिर है। इसकी लम्बाई-चैाड़ाई २६६ × ७८ फुट है। इसमें एक गर्भगृह, एक मुखनासि, एक मुखमण्डप श्रीर प्राकार हैं। गर्भगृह में एक मुन्दर चित्रमय वेदी पर चैं।वीस तीर्श्व-करों की तीन २ फुट कॅची मृचिंथा हैं। इसी से इसे चैं।वीस तीर्थकरविल भी कहते हैं। गर्भगृह में तीन दरवाजे हैं जिनकी श्राज्-वाजू जालियाँ वनी हुई हैं। मुखनासि में पद्मा-वर्ता श्रीर प्रदा की मिर्चिंथा हैं। नवरह के बार स्वस्मी के वीच जमीन पर एक दस फुट का चैंकोर पत्थर विछा हुआ है।
आगों के भाग और वरामदें में भी इतने इतने बढ़े पत्थर लगे हुए
हैं। ये भारी-भारी पाषाख यहाँ कैसे लाये गये होंगे, यह भी
आश्चर्यजनक है। नवरहुद्वार की चित्रकारी बढ़ी ही मनेहर
है। इसमें लताएँ व मनुष्य और पशुओं के चित्र खुदे हुए हैं।
सुख्य भवन के चारों और वरामदा और पाषाख का चार फुट
कँचा कठघरा है। बिस्त के सन्मुख एक पाषाख-निर्मित सुन्दर
मानस्तम्भ है। होय्सल नरेश नरसिंह (प्रथम) के भण्डारि
सुल्ल द्वारा निर्माण कराये जाने के कारण यह भण्डारि वस्ति
कहलाती है। लेख नं० १३७ (३४५) और १३८ (३४६)
से ज्ञात होता है कि यह शक सं० १०८१ में निर्माण कराई
गई थी व नरसिंह नरेश ने इसे भन्य-चूडामडि नाम देकर
इसकी रचा के हेतु सबणेह आम का दान दिया था। उक्त
लेखों में हुल्ल और उनके बस्ति-निर्माण का सुन्दर वर्णन है।

२ स्रक्कन बस्ति—नगर भर मे यही बिला होटसल-शिल्पकला का एकमात्र नमूना है। इस सुन्दर भवन मे गर्भगृह, सुखनासि, नवरङ्ग श्रीर मुखमण्डप हैं। गर्भगृह मे स्मिप्तफाणी पाश्वीनाथ की पाँच फुट ऊँची भच्य मूर्त्ति है। गर्भगृह को दरवाने पर बड़ा श्रच्छा खुदाई का काम है। सुख-नासि मे एक दूसरे के सन्मुख साढ़े तीन फुट ऊँची पच्चफणी धरशोन्द्र यच श्रीर पद्मावती यिचाशी की मूर्त्ति याँ हैं। दरवाने के श्रासपास जालियाँ हैं। नवरङ्ग के चार काले पाषाश के वने हुए ध्राइने के सहश चमकीले स्तम्भ प्रीर कुशल कारोगरी
के वने हुए सक्छत यहे ही सुन्दर हैं। यहिर की गुम्मट प्रनेक
प्रकार की जिन-मूर्चियों से चित्रित हैं, शिष्यर पर सिहललाट
है। दिचल की दीवाल सीधी म होने के कारण उसमें परवर
के ध्राधार लगाये गये हैं। द्वारे के पान के लेख (नं० १२४ (३२७) से झात होता है कि यह विन्त होस्तल नरेश
चल्लाल (द्वितीय) के ब्राह्मण मंत्री चन्द्रमीलि की जैन धर्मीचलम्बिनी भार्या ध्राचियक ने शक सं० ११०३ मे निर्माण कराई
श्री व राजा ने उसकी रचा कं निमित्त वन्म्येयनहिंग्न नामक
प्राम का दान दिया था। 'श्रक्षन' ध्राचियक का दी संजिप्त
रूप है इसी से इसे ध्रक्षन विस्त कहते हैं। यही बात लेख नं०
४२६ (३३१) व ४-४४ से मी सिद्ध क्षेती है।

३ सिद्धान्त बस्ति—यह बिल्त प्रक्षन वस्ति के पश्चिम की प्रेरा है। किसी समय जैन सिद्धान्त के समस्त प्र'ष्ट इसी प्रस्ति के एक बन्द करारे में रक्खे जाते थे। इसी से इसका नाम सिद्धान्त वस्ति पढ़ा। कहा जाता है कि धवल, जयवल प्रादि असन्त दुर्जभ प्रथ यहाँ से मुहबिड़ी गये हैं। इसमें एक पात्राय पर चतुर्वि शति तीर्थ करों की प्रतिमाये हैं। बीच् में पार्श्वनाथ अगवान की प्रतिमा है ग्रीर उनके ग्रासपास शोप तीर्थकरी की। यहाँ के लेख नं० ४२७ (३३२) से ज्ञात होता है कि यह चतुर्वि शति मृत्ति उत्तर सारत के किसी यात्री ने शक स० १६२० के लगभग प्रतिष्ठित कराई थी। 8 दानशाले बस्ति—यह छोटा सा देवालय धकत वस्ति के द्वार के पास ही है। इसमें एक तीन फुट ऊँचे पापाय पर पञ्चपरमेष्टी की प्रतिमायें हैं। चिदानन्द किन के सुनि-वंशाभ्युदय (शक सं० १६०२) के धनुसार मैसूर के चिक देवराज धोडेयर ने धपने पूर्ववर्ती नृप दोड़ देवराज धोडेयर के समय में (सन् १६५६—१६७२ ईस्बो) वेल्गोल की यात्रा की, दानशाला के दर्शन किये धीर राजा से उसके लिये मदनेय प्राम का दान करवाया। यहाँ पहले दान दिया जाता रहा होगा इसी से इस बस्ति का यह नाम पड़ा।

५ नगर जिनालय—इस भवन मे गर्भगृह, सुखनासि छीर नवरह हैं। इसमे आदिनाथ की प्रभावली संयुक्त ब्रहाई फुट ऊँची मूर्चि है। नवरह की वाई ब्रोर एक गुफा मे दें। फुट ऊँची ब्रह्मदेव की मूर्चि है जिसके दाये हाथ मे कोई फल और वाथे हाथ मे कोड़े के आकार की कोई चीज है। पैरें। में खड़ाऊं हैं। पीठिका पर थेड़े का चिह्न बना हुआ है। यहाँ के लेख नं० १३० (३३५) से ज्ञात होता है कि इस मन्दिर को होण्यल नरेश बज्ञाल (द्वितीय) के 'पट्टणस्थामी' वे नयकीर्चि सिद्धान्त चक्रवर्ति के शिष्य नागदेव मंत्री ने शक सिं० १११८ में निर्माण कराया था। नगर के महाजनीं-द्वारा ही इसकी रचा होती थी इसी से इसका नाम नगर जिनालय पड़ा। 'श्रीनिलय' भी इस मंदिर का नाम रहा है। उक्त लेख में नागदेव मंत्री द्वारा कमठपार्थ नाथबसदि के सन्सुख 'न्दर

रङ्गा ग्रीर भ्रश्मकुट्टिम (पापाणभूमि) व प्रपने गुरु नय-कीर्ति देव की निपद्मा निर्माण कराये जाने का भी उल्लेख है। लेख नं० १२२ (३२६) के ध्रनुसार उल्होंने नयकीर्त्ति के नाम से ही नागसमुद्र नामक सरोवर भो वनवाया। यह सरोवर श्रव 'जिग्गेकहें कहलाता है। पर लेग्र नं० १०८ (२५८) में कहा गया है कि पण्डित यति के तप के प्रभाव से ही नगर जिनालय (नगर जिनास्पद) की सृष्टि हुई।

६ं सङ्गायि वस्ति—इसमे एक गर्भगृह, सुखनासि श्रीर नवरङ्ग है। इसमें एक साढ़े चार फुट ऊँची शान्तिनाध की मृक्ति<sup>६</sup> विराजमान है । सुखनासि के द्वार पर श्राजृ-वाजू पाच फुट ऊँची चवरवाहियो की मूर्त्तियां हैं। नवरङ्ग में वर्द्ध मान खामी की मृत्ति<sup>°</sup> है जिस पर लेख है, ४२-६ (३३८)। मन्दिर के सन्मुख सुन्दरता से खचित देा इस्ती हैं। लेख नं० १३२ (३४१) व ४३० (३३-६) से ज्ञात होता दै कि यह बस्ति अभिनव चारुकीर्ति पण्डिताचार्य के शिष्य वेस्गाल के मङ्गायि ने वनवाई थी। उक्त लेखों में इसे त्रिभुवनचूडामिण कहा है। ये खेख शक की तेरहवों शताब्दि के झात होते हैं। शान्तिनाथमृत्ति<sup>°</sup> की पीठिका पर के लेख से विदित होज़ा है कि वह मूर्त्त पण्डिताचार्य की शिष्या व देवराय महाराज् की रानी भीमादेवी ने प्रतिष्ठित कराई थी [ लेख नं० ४२⊏ (३३७)]। ये देवराय सम्भवतः विजयनगर् के राजा देवराज प्रथम ईं जिनका राज्य सन् १४०६ से १४१६ तक रहा था।

उक्त महावीर स्वामी की पीठिका पर के लेख से सिद्ध होता है कि उनकी प्रतिष्ठा पण्डितदेव की शिष्या बसवायि ने कराई थी। इसका भी उक्त समय ही अनुमान होता है। इसी मंदिर के एक लेख [नं० १३४ (३४२)] से विदित होता है कि इसकी मरम्मत सम्भवतः शक सं० १३३४ में गेरसी प्ये के हिरिय अध्य के शिष्य गुम्मटण्या ने कराई थी।

 जीनसठ—यह यहाँ के गुरु का निवास-स्थान है। इमारत बहुत सुन्दर है, बीच मे खुला हुन्ना ग्रॉगन है। हाल ही में दूसरी मिळजल भी वन गई है। मण्डप के खम्भे अञ्छी कारीगरी के बने हुए हैं। उन पर लूब चित्रकारी है। यहाँ के तीन गर्भगृहों में अनेक पाषाया धौर धातु की मृत्ति याँ हैं। इनमे की भ्रनेक.मृत्ति या बहुत भ्रवीचीन हैं। इन पर संस्कृत ेव तामिल भाषा में यंथ अचरों के लेख हैं जिनसे जात होता है कि वे अधिकांश महास प्रान्तीय धर्मिष्ठ माइयी ने प्रदान की हैं। नवदेवता विस्व मे पश्चपरमेष्ठों के अतिरिक्त जिनधर्म, जिनागम, चैद्य श्रीर चैद्यालय भी चित्रित हैं। मठ की दीवालों पर तीर्थ करों व जैन राजाओं के जीवन की घटनाओं े हे इसनेक रङ्गीन चित्र हैं। इनमें मैसूर-नरेश कृष्णराज बोडे-र्जर तृतीय के 'दसर दरवार' का भी चित्र है। पार्श्वनाथ के समवसरण व भरत चक्रवित के जीवन के चित्र भी दर्शनीय चार चित्र नागक्रमार की जीवन-घटनाओं के हैं। एक चन के दृश्य में पड्लोश्याओं के पुरुषों के चरित्र बड़ी उत्तम रीति से चित्रित किये गये हैं। ऊपर की मध्विल में पार्श्वनाय की मृर्त्ति है ग्रीर एक काले पापाण पर चतुर्विशित तीर्थ कर खचित हैं।

कहा जाता है कि चामुण्डराय ने गोम्मटेश्वर की मूर्चि निर्माण कराकर प्रपने गुरू नेमिचन्द्र की यहा का मठाधींग । नियुक्त किया। यह भी कहा जाता है कि इसमें पहले भी यहाँ गुरू-परम्परा चली आती थी। लेख नं० १०५ (२५४) व १०८ (२५८) में उल्लेख है कि यहा के एक गुरू चारू-कीर्ति पण्डित ने होटसल नरेग बल्लाल प्रथम ( मन् ११००-११०६ ) की एक बड़ी दुग्साध्य व्याधि से मुक्त किया था। जिससे उन्हें बल्लालजीवरचार की ख्पाबि मिली थी।

द का नाम है। इसके चारो श्रीर सीढियाँ श्रीर दोवाल हैं। दीवाल के दरवाने शिखरवद्ध हैं। उत्तर की ग्रीर एक समा-मण्डप है जिसके एक स्तम्भ पर लेख हैं (४४४ (३६५) कि यह सरोवर चिकदेव राजेन्द्र ने वनवाया। मैसूर के चिझ-देवराजेन्द्र ने सन् १६७२ से १७०४ तक राज्य किया है। श्रनन्त कवि-कृत गोश्मटेश्वरचरित (शक सं०१७००) में उत्स्वीत है कि चिकदेवराज ने श्रमने टकसाल के श्रम्यद्ध श्रण्याय्य की प्रार्थना से 'कल्याणि' निर्माण कराया। पर सरावर के पूरे होने से प्रथम ही राजा की सत्यु हो गई, तब श्रण्याय्य ने वसे चिकदेवराज के पीत्र कुट्याराज श्रीडेयर प्रथम (सन् १७१३-१७३१) के समय मे शिखर, सभामण्डप श्रादि बनवाकर पृथी कराया। सम्भवतः यही वहा पुराना सरावर रहा है जिस पर से इस नगर का नाम वेल्गुल (धवल सरावर) पहा। उक्त पुरुषों ने सम्भवतः इसका जीयोद्धिार कराया होगा। यह भी हो सकता है कि इस स्थान की नाम देनेवाला धवल सरावर कोई धन्य ही रहा हो।

दं जिक्किहें—यह भण्डारि बस्ति के द्विया से एक छोटा सा सरोवर है। इसके पास की हो चट्टानों पर जैन प्रतिमाधों के नीचे के दो लंखों नं० ४४६ (३६०) छीर ४४० (३६८) से बात होता है कि बेप्पदेव की साता, गङ्गराज के उंग्रष्ट भाता की भार्या, ग्रुभचन्द्र सिद्धान्तदेव की शिष्या जिक्कमन्त्रे ने ये जिनमूर्ति याँ छीर सरोवर निर्माण कराये। स्थेख नं० ४३ (११०) व अन्य लेखों से सिद्ध है कि गङ्गराज है। दसले नरेश विष्णुवर्द्धन के सेनापित ये छीर शक सं० १०४५ मे जीवित थे। इस लेख मे जिक्कमन्त्रे की भी प्रशस्ति है। साग्रोहित के एक लेख नं० ४८६ (४००) से बात होता है कि इसी धर्मपरायणा साध्वी महिला ने वहाँ भी एक की निर्माण कराई थी।

कु १० चेत्रयस का कुर्स्ड—नगर से दिच्या की ओर कुछ दूरी पर यह कुण्ड है। इसका निर्माता वही चेन्नण्य बिस्त का निर्माता चेन्नण्या है। चेन्नण्याकी कृतियों का उल्लेख लेख नं० १२३ तथा ४४⊏-४५३ व ४६३-४६५ में है। नं० ४८० (३६०) से इस कुण्ड का समय शक सं० १५६५ हो नगमग प्रतीत होता है।

## श्रवणबेलगोल के श्रामपास के शाम

जिननाय पुर-यह अवग्रवेलोल से एक मील उत्तर की थ्रोर है। लेख नं० ४७८ (३८८) के अनुसार इसे होग्सल-

मान्तिनाथ विक्ति विक्तियुवर्द्धन के सेनापित गङ्गराज ने शान्तिनाथ विक्ति शाक सं० १०४० के लगभग वसाया था।

शक स० १०४० क जगभग वसाया था।

यहाँ की शान्तिनाथ बित होरसल शिल्पकारी का बहुत सुन्दर्
नमूना है। इसमे एक गर्भगृह, सुखनासि भीर नवरह हैं।

शान्तिनाथ की साढे पांच फुट ऊँची मूर्त्ति बड़ी भन्य धौर
दर्शनीय है। वह प्रभावली धौर दोनों थोर चवरवाहियों से
सुसजित है। नवरह के चार स्तन्म धच्छी मूँगे की कारीगरी
के बने हुए हैं। इसके नवछत भी बड़े सुन्दर हैं। धामनेमामने दे। सुन्दर धाले बने हुए हैं जो धव खालों हैं।

वाहिरी दीवालों पर धनेक चित्रपट हैं। कई चित्र ध्रधूरे ही
रह गये हैं। इनमें तीर्धकर, यत्त, यत्तिशी, ब्रह्म, सरस्तर्म भन्मय, भोहिनी, ज्यकारियी, गायक, वादित्रवाही ध्रादिश्व
चित्र हैं। नारी-वित्रों की सख्या चालोस है।

यह वस्ति मैसूर राज्य भर के जैन मंदिरों में सबसे ग्राधिक चाभृषित है। गान्तिनाघ की पीठिका के लेख न० ४७१ (३८०) से ज्ञात होता है कि इस वस्ति की 'वसुधै कवान्धव रेचिमस्य सेनापति ने वनवाकर सागरनिन्द सिद्धान्तदेव के अधिकार में दे दो थी। एक लोख (ए० क० असींकेरे ७७ सन् १२२०) में बल्लेख है कि बक्त सेनापति कलचुरि-नरेश के मंत्री थे, पश्चात बल्होंने होस्सल नरेश बल्लाल (द्वितीय) (सन् ११७३-१२२०) की शरण लो। इससे शान्तिनाथ वस्ति के निर्माण का समय लगभग शक सं०११२० सिद्ध होता है। नवरङ्ग के एक स्तम्भ पर के लोख नं०४७० (३८६) से बिदित होता है कि इस वस्ति का जीगोंद्वार पालेद पदुमन्न ने शक सं०१५५३ में कराया था।

प्राम के पूर्व में घ्ररेगल वस्ति नाम का एक दूसरा मंदिर है।

व ह शान्तिनाथ बस्ति से भी पुराना है। इसमें पार्थ नाथ भगवान की सप्तक्षी, प्रभावली संयुक्त पाँच
अरेगल वस्ति

कुट कॅची पद्मासन मूर्ति है। सुखनासि

में घरणेन्द्र धीर पद्मावती के सुन्दर चित्र हैं। मन्दिर में सफाई धन्छी रहती है। एक चट्टान ( धरेगल ) के ऊपर निर्मित होने से ही यह मन्दिर धरेगल बस्ति कहलाता है। पार्श्वनाथ की पिंदा पर के लेख नं० ४०४ (३८३) से विदित होता है बार्र्ड मूर्ति शक सं० १८१२ में बेल्गुल के मुजवलैंट्य ने प्रतिष्ठित कराई है। इसका कारण यह घा कि प्राचीन मूर्त्ति बहुत खण्डित हो गई थी। यह प्राचीन मूर्त्ति ध्रव पाम हो के तालाव में पढ़ी हुई है धीर उसका छत्र बस्ति के द्वारे के पास

रक्खा हुआ है जहां पर कि लेग ने० १४४ (३८४) है। मदिर में चतुर्विंशति वीर्धंकर, पश्चपरमेष्टो, नबदेवता, नन्दीश्वर स्राधेद की घातुनिर्मित मूर्तियाँ भी है।

प्राम की नैन्छत दिशा में एक समाधिमण्डण है। इसे शिलाकूट कहते हैं। मण्डण चार फुट कम्या-चैंदा छीर परिण फुट कम्या है। उस पर के लेख नं ४७ ६ (३८६) से वह वालचन्द्रदेव के तनय की निपद्मा सिख होती है जिनकी मृत्यु शक स ११३६ में हुई। लेख में वालचन्द्रदेव के तनय का नाम घिस गया है, पर उनके गुरु बैलि कुम्य के नेमिचन्द्र पण्डित व निपद्मा निर्मापक बैरीज के नाम खिल में पहें जाते हैं। लेख के छन्तिम भाग में यह मी लिखा है कि एक साध्वी खी कालव्ये ने सन्लेखना विधि से शरीरान्त किया। सन्भवतः यह उक्त मृत पुरुप की विधवा पत्नी रही होगी।

ऐसा ही एक समाधिमण्डप तावरेकरे सरोवर के समीप है। इसके पास जो लेख (नं०१४२ (३६२) है उससे विदित होता है कि यह चारुकी ति पण्डित की निप्ज है जिनकी मृत्यु शक सं०१५६५ में हुई।

लेख नं० ४० (६४) में उल्लेख है कि देवकीर्ति पण्डित, जिनकी मृत्यु शक सं० १०८५ मे हुई, ने जिननाथ पुर में एक दानशाला निर्माण कराई थी।

हलेवेलगोल-यह प्राम अवगावेलगोल से चार मीन उत्तर की श्रोर है। यहाँ का होटमल शिल्पकारी का बना हुआ जैनमन्दिर ध्वंस अवस्था मे है। गर्भगृह में अदाई फुट की खड़ासन मृत्ति है। सुखनासि मे लगभग पाँच फुट ऊँची सप्तफाणी पाश्वीनाथ की खिण्डत मृत्तिं व्क्खी है। नवरङ्ग में घच्छी चित्रकारी है। बोच की छत पर देवियां-महित रशास्त्र घष्टदिक्यालों के चित्र हैं जिनके बीच मे पश्चमणी धरणोन्द्र का चित्र है। धरणोन्द्र के वॉवें हाथ से धनुप श्रीर दाहिने में सम्भवतः शङ्ख है। नवरहु मे दे। चवरवाही फ्रीर (एक तीर्थकर मृत्ति धाण्डत रक्त्वी हुई है। नवरत के द्वार ्रिपर पञ्जी कारीगरी दिललाई गई है। इस मन्दिर के सन् रि०६४ के लेख (नै० ४६२) से विदित होता है कि विष्णु-बेर्जन के पिता होष्टमल परेयद्भ ने बेल्गान के मन्डिरों के जीएी-द्वार के निये जैनगुरु गांपनिद की राचनद्वा धार का दान दिया। उस नेप य लेग नं ४४ ( ६-६ ) में ने।पनिहर की खुद प्रशंसा पाई अली है। यह पनि संभवत: क्यूमा शक सं० १०१६ को यसी छुट है।

ि दूस शाम में एक शिव धीर एक वैन्द्रा मन्द्रित भी ? भाग होता है कि प्रत्योग भाग में यहां प्रियक मन्द्रित रहें हैं गर्योकि यहां के एक त'तान की नहत में प्राय: माना मन्याता हुई हुए मन्द्रितें का लगा हुआ है : प्राय के मन्य से एक गाजार के पास एक गरिष्ट्र जिन प्रतिमा भी है : सायोहिक्सि—यह माम श्रवणवेत्मुल से तीन मील पर है। यहाँ एक ध्यंस जीन मन्दिर हैं। जैसा कि उत्पर कहा जा दुक्त है, लेख नै० ४८६ (४००) के ध्रनुसार इसे मह्नराज की मावज जिक्कमन्त्रे ने निर्माण कराया था।

## नेवों की ऐतिहासिक उपयागिता

विशेष राजधंशों से सम्बन्ध रखनेवाले छेखें का विवेषन करने से पूर्व यहाँ एक ऐसी घटना पर कुछ विदार करना खावश्यक है जिसका राजकीय व जैन-धार्मिक इतिहास से झत्यन्त धनिष्ठ सम्बन्ध है। जैनसंघ के नायक मद्रवाहु खासी के साथ भारतसम्राट चन्द्रगुप्त मीर्थ की दिच्य यात्रा का प्रसङ्घ जैसा जैन इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है वैसा ही वह भारत के राजकीय इतिहास में श्रतुपेचयीय है। जगातार कई ववाँ से इम विपय पर इतिहासवेचाओं में मतभेद चला खाता है। यद्यपि मतभेद का श्रमी तक श्रन्त नहीं हुआ, पर श्रिकाश विद्वानों का सुकाव एक खोर होने से इस विषय का प्राय: निर्याय ही सममना चाहिए। संचेप में, जैनसाहित्हों। में यह प्रसङ्ग इस प्रकार पाया जाता है—श्रन्तिम श्रुवकेचेशर भद्रवाहु स्वामी ने निमित्त-ज्ञान से जाना कि क्तर सारत में एक वारह वर्ष का भीपण दुर्मिन पढ़नेवाला है। ऐसी विपत्ति के समय में वहाँ मुनिवृत्ति का पालन होना कठिन जान

वन्होंने भ्रयने समस्त शिष्यों-सिहत दिचिय की भ्रोर प्रश्नान किया। भारतसम्राट चन्द्रगुप्त ने भी इस दुभि च का समा-चार पा, संसार से निरक्त हो, राज्यपाट छोड़ भद्रबाहु स्वामी से दीचा ली भ्रीर उन्हों के साथ गमन किया। जब यह मुनि-संघ अवस बेल्गोल स्थान पर पहुँचा तब भद्रबाहु स्वामी ने भ्रयनी भायु बहुत थोड़ी शेष जान, संघ की भ्रागे बढ़ने की भ्राज्ञा दी भ्रीर भ्राप चन्द्रगुप्त शिष्य-सिहत छोटी पहाड़ी पर रहे। चन्द्रगुप्त सुनि ने भ्रन्त समय तक उनकी खुब सेवा की भ्रीर उनका शरीरान्त हो जाने पर उनके चरसचिह की /पृजा में भ्रपना शेष जीवन व्यतीत कर भ्रन्त में सल्लेखना निधि से शरीरत्याग किया।

अव देखना चाहिए कि अवस बेलगोल के स्थानीय इतिहास
से, शिलालेखों से व साहित्य से इस बात का कहाँ तक समर्थन
होता है। कहा जाता है कि चन्द्रगुप्त के वहाँ रहने से ही
एस पहाड़ी का नाम चन्द्रगिरि पड़ा। इस पहाड़ी पर की
प्राचीनतम बिल चन्द्रगुप्त द्वारा ही पहले-पहल निर्माण कराये
जाने के कारण चन्द्रगुप्त बस्ति कहलाई। इस पहाड़ी पर की
कि वन्द्रगुप्त के भी चरण-चिह्न हैं। कहा जाता
कि क चन्द्रगुप्त ने इसी गुफा में समाधिमरण किया था।
सेरिङ्गपट्टम के दो शिलालेखों (ए० क० ३, सेरिङ्गपट्टम १४७,
१४८) में उल्लेख है कि कल्बप्पु शिलर (चन्द्रगिरि) पर
महामुनि भद्रवाहु ग्रीर चन्द्रगुप्त के चरण-चिह्न हैं। ये शिलान

लेख लगभग शक स० ८२२ के हैं। ध्रमण्येन्योम के स्वामा शक स० ४७२ के लंग नं० १७-१८ (२१) में कहा गया है कि 'जी जैनम मह्याह ग्रीर चन्द्रगुप्त मुनोन्द्र के तेज से भारी समृद्धि की प्राप्त हुआ था उनकी कि धिन् ची ग्रा हो जाने पर शान्तिसेन मुनि ने उसे पुनकत्वापित किया। गणक स० १०५० के लेख नं० ५० (६७) (जनेक ४) में मद्रवाह ग्रीर उनके शिष्य चन्द्रगुप्त का उत्तंख है। ऐसा ही उत्तंख शक स० १०८५ के लेख नं० ४० (६४) (ज्ञाक ४-५) में व गक स० १३५५ के लेख नं० ४० (६४) (ज्ञाक ४-५) में व गक स० १३५५ के लेख नं० ४० (६४) (ज्ञाक ४-५) में व गक स० १३५५ के लेख नं० १०८ (२५८) (ज्ञाक ४-५) में है। इन उत्लेखों में चन्द्रगुप्त की गुक्यिक ग्रीर तपश्चरण की, मिहमा गाई गई है।

साहित्य मे इस प्रसङ्ग का सबसे प्राचीन उरुजेख हरिषेण ने कृत 'बुहत्कथाकोष' में पाया जाता है। यह प्रन्य शक्त सं कं देश रेषा हुआ है। इसमें भद्रवाहु चीर चन्द्रगुप्त का वर्णन इस प्रकार पाया जाता है—'पीण्ड्रवर्धन देश में देशकीट नाम का नगर था। इस नगर का प्राचीन नाम कीटिपुर था। यहाँ पद्मरथ नाम का राजा राज्य करता था। इनकी एक पुराहित से। मशर्मा थीर उनकी मार्या से। मश्री के भद्रवृद्धि। नामक पुत्र हुथा। एक दिन धन्य वालकों के साथ नेपर में से सत् हुए मद्रवाहु को चतुर्थ अतकेवली गोवर्धन ने देखा। उन्होंने देखकर जान लिया कि यही वालक धन्तिम अतकेवली हे। भवएव माता-पिता की धनुमित से उन्होंने

भद्रवाहु की अपने संरच्या में ले लिया और उन्हें सब विद्याएँ सिखाई'। यथासमय भद्रवाहु ने गोवर्धन स्वामी से जिन दीचा घारण की। एक समय विद्वार करते हुए भद्रवाहु खामी उन्होंनी नगरी से पहुँचे और सिप्रा नदी के तीर एक उपवन में ठहरे। इस समय उन्जैनी में जैनधर्मावलम्बो राजा चन्द्रगुप्त अपनी रानी सुप्रमा-सहित राज्य करते थे। जब भद्रवाहु स्वामी आहार के निमित्त नगरी से गये तब एक गृह में भूत्ले में भूतते हुए शिशु ने उन्हें चिल्लाकर मना किया और वहां से चले जाने की कहा। इस निमित्त से स्वामी की ज्ञात हो गया कि वहां एक बारह वर्ष का भीषण दुर्भित्त पढ़नेवाला है। इस पर उन्होंने समस्त संघ की जुलाकर सव हाल कहा और कहा कि "अव तुम लोगों की दिल्ला देश को चले जाना चाहिए। मैं स्वयं यही ठहरूँगा क्यांकि मेरी आयु चीण हो चुकी है। उन्न

जब चन्द्रगुप्त महाराज ने यह सुना तव उन्होंने विरक्त होकर भद्रवाहु खामी से जिन दीचा लेली। फिर चन्द्रगुप्त सुनि, को दशपृर्वियों मे प्रथम थे, विशाखाचार्य के नाम से जैन सघ कें नायक हुए। भद्रवाहु की श्राझा से वे सघ की दिच्या कं एशाट देश को लेगयं। इसी प्रकार रामिल्ल, स्यूलवृद्ध,

۲.

<sup>&#</sup>x27; श्रहमत्रेव तिष्ठामि चीएमायुर्ममाधुना।

<sup>†</sup> पुत्राट बढा पुराना राज्य रहा है। कक्षड साहित्य में यह पुत्राड के नाम से प्रसिद्ध है। टाजेमी ने इसका वहां स 'पीकट'

धीर शहारार्थ अपनं-अपनं संवो-महित सिधु शादि देशों की भेजे गये। खय भहवातु स्वासी उज्जयिनों के 'भाहपद' नामक रवान पर गये ग्रीर वहाँ उन्होंने कई दिन तक बानशन व्रत कर समाधिमरण किया भा जब हादशवर्धीय दुर्भिच का अन्त हो गया तय विशाखाचार्य संघ-सहित टचिगा से मध्यदेश की विशेष खाये।

दूसरा प्रंथ, जिसमें उपयुक्ति प्रमङ्ग प्राया है, रजनिन्दछ्ते भद्रवाहुचरित है। रजनिन्द, धनन्तकीर्ति के गिष्य अनित-कीर्ति के शिष्य थे। उनका ठीक समय जात नहीं है पर वे पन्द्रहों सोलहवीं शताब्दि के लगभग धनुमान किये जाते हैं। इस अन्य में प्राय: उपर के ही समान भद्रवाहु का प्राथमिक धृतान्त दकर कहा गया है कि वे जब उज्जयिनी प्रा गये तव वहाँ के राजा पन्द्रगुप्त। ने उनकी खुद भिक्त की धीर उनसे

नाम से किया है थीर कहा है कि वहाँ रक्तमणि (boryl) यहुम पाये जाते है। यहाँ के राष्ट्रवर्मा आदि राजाओं की राजधानी 'कीर्तिपुर' थी। कीर्तिपुर कहाचित मैसर जिले के हेमाहु बन्कोटे तालु के में कियनी नदी पर के शाधनिक 'कियन' का ही प्राचीन नाम है। हरियेण और जिनसेन कवि शपने के पुचाट संघ के कहते है। यह संघ सम्मयतेः 'कियन' सब का ही दूसरा नाम है जिसका उल्लेस शिलाजेस न० ९६४ (द!) में आवा है।

प्राप्य आद्मपदं चेरा श्रीअहुउज्जिविनेभवस् ।
 वकारानशन घीर स दिनानि बहुन्यलम् ॥
 समाधिमस्या प्राप्य अहबाहुर्टिवं गरी। ॥

अपने सेलिह स्वप्नों का फल पूछा। इनके फल-कथन मे भद्र-वाहु ने कहा कि यहाँ द्वादश वर्ष का दुर्भिच पड़नेवाला है। इस पर चन्द्रगुप्त ने उनसे दीचा ले ली। फिर भद्रवाहु अपने बारह हजार शिष्यों-सहित 'कर्नाटक' को जाने के लिये दिच्या को चल दिये। जब ने एक बन मे पहुँचे तब अपनी आयु पूरी हुई जान उन्होंने विशाखाचार्य को अपने स्थान पर नियुक्त कर उन्हें संघ की आगे ले जाने के लिये कहा और आप चन्द्रगुप्ति-सहित वहीं ठहर गये। संघ चै। उद्देश की चला गया। थोड़े समय पश्चात् भद्रवाहु ने समाधिमरण किया। चन्द्रगुप्ति उनके चरण-चिह्न बनाकर उनकी पूजा करते रहे। विशाखावार्य जब दिच्या सं लीट तब चन्द्रगुप्ति सुनि ने उनका आदर किया। विशाखाचार्य ने भद्रवाहु की समाधि की वन्दना कर कान्यकुटज को प्रस्थान किया।

चिदानन्द कवि के मुनिवंशाभ्युदय नामक कन्न काञ्य में भी भद्रवाहु छीर चन्द्रगुप्त की कुछ वार्ता छाई है। यह मन्य शक सं० १६०२ का बना हुआ है। इसमें कथन है कि ''श्रुतकेवली भद्रवाहु बेल्गोल की आये छीर चिक्कवेट्ट (चन्द्र-किंदि) पर ठहरे। कदाचित् एक ज्याघ्र ने उन पर धावा किया छीर उनका शरीर विदीर्ध कर डाला। उनके चरणचिह्न अव तक गिरि पर एक गुफा में पूजे जाते हैं...... आई हिल की आज्ञा से दिच्याचार्य बेल्गोल आये। चन्द्रगुप्त भी यहाँ तीर्ययात्रा की आये थे। इन्होंने दिच्याचार्य से दीचा प्रहण की

ग्रीर उनके वननाये हुए मन्दिर की तथा भद्रवाहु के वरण-चिह्नों की पूजा करते हुए वहाँ रहे। कुछ कालीपरान्त दिविखाचार्य ने ग्रपना पद चन्द्रगुष्ट की दे दिया।"

शक स० १०६१ के बने हुए देवचन्द्रकृत राजावलीकथा नामक कलस प्रत्य में यह वार्ता प्राय: रलनन्दिकृत भट्टवाहुचरित । के समान ही पाई जाती है। पर इस अन्य में ग्रीर भी कई क्षोटी-स्रोटी वाते दी हुई हैं जो श्रधिक महत्त्व की नहीं हैं। यहाँ कथन है कि श्रुतकेवली विष्णु, नन्दिमित्र ग्रीर श्रपराजित व पांच भी शिष्यों के साथ गे।वर्धनाचार्य जम्यूस्वामी के ममाधिस्थान की वन्दना करने के हेतु के।टिकपुर में ध्राये। राजा पद्मरथ की सभा में मद्रवाहु ने एक लेख, जिसे अन्य कोई भी विद्वान नहीं समक्ष सका था, राजा की समक्षाया। इससे उनकी विलक्षण बुद्धि का पवा चला। कार्त्तिक की पूर्ण-मासी की रात्रि की पाटलिपुत्र के राजा चन्द्रगुप्त की सेलिह खप्त हुए। प्रात:काल यह समाचार पाकर कि भद्रवाह नगर क्षे वपवन मे विराजमान हैं, राजा भ्रपने मन्त्रियों-सहित उनकी पास गये। राजा का क्रन्तिम खप्न यह था कि एक बारह भण का सर्व वनकी छोर था रहा है। इसका फन्न भद्रवृद्धि। ने यह वतनाया कि वहाँ वारह वर्ष का दुर्भिन्त पहनेवाला, है। एक दिन जब भद्रवाहु छाहार के लिये नगर में गये तब क्त होंने एक गृह के सामने खड़े होकर सुना कि उस घर में एक भृत्वे में भूतता हुआ बाबक जीर-केश से चिद्धा रहा है।

वह शिशु वारह बार विल्लाया पर किसी ने इसकी छावाज नहीं सनी। इससे स्वामीजी की विदित हुआ कि दुर्भिन प्रारम्भ हे। गया है। राजा के मन्त्रियों ने दुर्भिच की रीकने के लिये कई यज्ञ किये। पर चन्द्रगुप्त ने उन सबके पापी के प्रायश्चित्त-स्वरूप अपने पुत्र सिहसेन की राज्य दे भद्रवाह से जिन दीचा ले ली थीर उन्हों के साथ ही गये। भटवाह ध्यपने वारह हजार शिष्यों-सहित दिच्या की चल पडे। पहाडी पर पहुँचने पर उन्हें विदित हुआ कि उनकी आयु घट वसूत थोड़ी शेष है: इसिल्ये इन्होने विशाखाचार्य की संव का नायक बनाकर उन्हें चै।ल धीर पांड्य देश की भेज दिया। क्षेवल चन्द्रगुप्त को उन्होंने अपने साथ रहने की अनुमति दी। इनके समाधिमरण के पश्चात चन्द्रगुप्त उनके चरणचिहीं की पूजा करते रहे। कुछ समय पश्चात सिंहसेन नरेश के पत्र भास्कर नरेश भद्रवाह के समाधिस्थान की तथा अपने पिता-मह की बन्दना के हेतु वहाँ भ्राये भ्रीर कुछ, समय ठहरकर **एन्होंने वहाँ** जिनमन्दिर निर्माण कराये. तथा चन्टगिरि के समीप वेलोल नामक नगर वसाया । चन्द्रगुप्त ने इसी गिरि प्रिंद समाधिमरण किया।

ईस सम्बन्ध में सबसे प्राचीन प्रमाण चन्द्रिगिरि पर प्रार्थ -नाथ वस्ति के पास का शिलालेख (नं०१) है। यह लेख श्रवणवेल्गाल के समस्त लेखें। में प्राचीनतम सिद्ध होता है। इस लेख में कथन है कि "महावीर खामी के प्रश्चान् परमर्पि गै।तम, ले।हार्थ, जम्यू विष्णुदेव, अगराजित, गे।वर्द्धन, मद्रवाह, विशास, ज़िलिकार्थ, जय, सिद्धार्थ, धृतिपेख, बुद्धिनादि युक्तपरम्परा मे हे।तेवाले अद्रगह स्वामो के त्रैकालयदर्शी निमित्तः हात हारा उज्जयनी में यह कथन किये जाने पर कि वहाँ द्वादश वर्ष का वैषम्य (दुर्मिच) पढ़नेवाला है, सारे संव ने उत्तरा- पथ से दिच्यापथ की प्रस्थान किया और कम से वह एक बहुत समृद्धियुक्त जनपद में पहुँचा। यहाँ ध्वाचार्य प्रभावन्द्र ने व्यामादि व दरीगुफादि-संकुल सुन्दर कटत्रप्र नाम के शिखर पर भपनी आयु घल्प ही शेष जान समाधितप करने की धाहा लेकर, समस्त सब की भागे भेजकर व केवल एक शिष्य की साथ रखकर देह की समाधि-प्राराधना की।

कपर इस निषय ने जितने उद्घे ख दिये गये हैं इनमे दी नितं सर्वसम्मत हैं—प्रथम यह कि मद्रवाह ने वारह वर्ष के दुर्भिण की मनिष्यवाणी की छीर दूसरे यह कि इम वाणी की सुनकर जैनसंघ दिखणपथ की गया। हरिषेण के अनुसार मद्रवाह दिखणपथ की नहीं गये। उन्होंने उज्जयिनी की समीप ही समाधिमरण किया और चन्द्रगुष्ति सुनि अपर नाम विश्वाखाचार्य संघ की जेकर दिखण की गये। मद्रवाह नितं विश्वाखाचार्य संघ की जेकर दिखण की गये। मद्रवाह नितं विश्वाखाचार्य संघ की जेकर दिखण की गये। मद्रवाह नितं विश्वाखाचार्य संघ की नायक का काम किया तथा अवण्वेलोख की छोटी पहाड़ो पर वे अपने शिष्य चन्द्रगुष्त-सिहत ठहर गये। सुनिवशाभ्युदय तथा उग्रें जिस्ति सेरिज्ञपट्टम के दो लेख,

श्रवण्यवेल्गोल को लंख नं० १७-१८, ४०, ५४ तथा १०८ सद्र-वाहु भीर चन्द्रगुष्त दे।नी का चन्द्रगिरि से सम्बन्ध स्थापित करते हैं। पर जैपा कि ऊपर के ब्रतान्त से विदित है।गा. शिकालेख नं० १ की वार्ता इन सबसे विलचण है। उसके .ध्यनुसार त्रिकालदर्शी भद्रवाह ने दुर्भिच की भविष्यवाणी की, जैन संबद्धिवापय को गया व कटवप्र पर प्रभाचन्द्र ने जैन संव की अभी भेजकर एक शिष्य-सहित समाधि-प्राराधना की। यह वार्ता स्वयं लेख के पूर्व छीर अपर भागां मे वैपम्य उपस्थित करने के अतिरिक्त ऊपर दक्ति खित समस्त प्रमाशों के विकट पड़ती हैं। भद्रवाहु दुर्भिच की भविष्यवासी करके कहाँ चने गये, प्रभा-चन्द्र आचार्य कीन थे, उन्हें जैन संव का नायकत्व कब सीर कहाँ से प्राप्त है। गया इत्यादि प्रश्नों का लेख में कोई उत्तर नहीं मिलता । इस उल्लंभन की सुल्भाने के लिये हमने लेख के मृत की सूचम रीति से जॉच की। इस जॉच से हमे ज्ञात हुआ कि उपर्युक्त सारा बसेटा लेख की छठी पंक्त मे 'म्राचार्यः प्रभाचन्द्रोनामात्रनितल्... ... 'इत्यादि पाठ से खड़ा होता है। यह पाठ हा० फ्लीट ग्रीर रायवहादर नर-सिद्धाचार का है। अवग्रवेल्गेल शिलालेलों के प्रथम संमह के 🗷 रचियता राइस साहब ने 'प्रभाचन्द्रोना.....' की जगह 'प्रमाचन्द्रेय . ...' पाठ दिया है। डा० टा० के० लड्डू भी राइम साहब के पाठ की ठीक समकते हैं। 'प्रभाचन्द्रो' की जगइ 'प्रभाचन्द्रेगा' होने से उपर्युक्त सारा बखेडा सहज ही

त्तय है। जाता है। रूपम प्याचार्य रूप सम्बन्ध भट्टबाट खामो से है। जाता है है। जन हुन यह खरे निकरना है कि भद्रवास स्त्रामी सत्र का ताम तरने की काजा हैकर बार प्रमान चन्द्र नामक एक जिल्य-विद्या फटवर पर ठवर गर्थ झेर उन्होन गर्हा लगाधिमरग किया। इसम संग के पूर्वापर र भागों में नामञ्जन्य त्यापित है। जाता है थीर ब्रन्य प्रमाठीं से कोई विरोध नहीं रहता। मूल में 'प्रभायन्द्रीताः 'प्रभायन्द्रेताम' भी पहा जा सफता है। इस पाट में फिटनाई फेरन यह श्राती है कि भा प्रनर का कार्ड बर्घ व सरान्य नहीं रहता। पर इसके परिहार में यह फदा जा सकता है कि लेख की खोदनेवानं न 'प्रभाचन्द्रेगानाग...' ता जगह श्रम सं'प्रभाचन्द्रे-याम खोद दिया है, वह 'न का मूल गया। ऐसी भूलें ) शिलालेखों में बहुधा पाई जाती हैं। प्रभाचन्द्र के भद्रवाहु कें शिष्य द्वीने से कपर कें समस्त प्रमार्गा द्वारा यह यात सहज ही समभामें घा जाती है कि प्रमाचन्द्र चन्द्रगुप्त का ही नामा-न्तर व दीसा-नाम होगा।

श्रव प्रश्न यह उपिश्वत होता है कि ये महवाहु धार चन्द्र-गुप्त कीन थे और कव हुए। शिलालेख नं०१, जिमकी वार्ची पर हम ऊपर विचार कर चुके हैं, अपनी लिखावट प्र से अपने की लगभग शक संवत्त की पाँचवी-छठी शताबिह का सिद्ध करता है। धत. उसमें उिश्वसित महवाहु छीर प्रभा-चन्द्र (चन्द्रगुप्त) शक की पाँचवीं छठी शताब्दि से पूर्व द्वीना चाहिये। दिगम्बर पट्टावलियों में महावीर स्वामी के समय से लगाकर शक की उक्त शत।व्दियों तक 'भद्रवाह' नाम के दे। धाचार्यों के उल्लेख मिलते हैं, एक तो अन्तिम अत-केवली भद्रवाहु ग्रीर दूमरे वे भद्रवाहु जिनसे सरस्वती गच्छ -की नन्दो आम्नाय की पट्टावली प्रारम्भ होती है। दूसरे भद्रवाहु का समय ईस्वी पूर्व ५३ वर्ष व शक संगत् से १३१ वर्ष पूर्व पाया जाता है। इनके शिष्य का नाम गुष्तिगुष्त पाया जाता है जो इनके पश्चात पट्ट के नायक हुए। डा० फ्लीट का मत है कि दिख्या की यात्रा करनेवाले यं ही द्वितीय भट-बाहु हैं श्रीर चन्द्रगुप्त उनके शिष्य गुप्तिगुप्त का हो नामान्तर पर इस मत के सम्बन्ध में कई शंकाएँ उत्पन्न होती हैं। ्रित्रधम तो गुष्तिगुष्त धीर चन्द्रगुष्त को एक मानने के लिये भे कोई प्रमाण नहीं हैं, दूसरे इससे उपर्युक्त प्रमाणों मे जो चन्द्र-गुप्त नरेश के राज्य लागकर भद्रवाहु से दीचा लेने का उटनेख है, उसका कुछ खुलासा नहीं होता श्रीर तीसरे जिस द्वादश-वर्षीय दुर्भिन्न के कारण भद्रवाहु ने दत्तिण की यात्रा की थी उस दुर्भिन्न के द्वितीय भद्रवाहु के समय में पड़ने कें कोई प्रमाया नहीं मिलते। इन कारणों से डा० फ्लीट को औरपना बहुत कमज़ोर है भीर अन्य कोई विद्वान उसका समर्थन नहीं करते। विद्वानों का श्रधिक अकाव श्रव इसी एकमात्र युक्तिसंगत मत की धोर है कि दांचा की यात्रा करनेवाले भद्रवाहु बन्तिम श्रुतकेवली भद्रवाहु ही हैं धीर उनके

साथ नाने जाने उत्तर्भ शिष्य चन्द्रगुप्त स्थयं भारत सम्राट्र चन्द्रगुप्त के श्रतिनिक श्रन्य कोई नहीं हैं। यगिप वार निर्याण के समय का भर तक श्रन्तिम निर्णय न हो सकतं के कारण भरूवाहु का जो समय जैन पर्मुविलयां धीर प्रंथों में पाया जाता है तथा चन्द्रगुप्त मग्नाट्रका जो समय श्राजकत इति का सम स्वीत से स्वीकार करता है उनका ठोक समीकरण नहीं होता, \* तथापि दिगन्पर धीर खेतास्यर देशों ही सम्प्रदाय के प्रंथों से भद्रवाह धीर चन्द्रगुप्त समसामिथक सिद्ध होते हैं। इन देशन सम्प्रदायों के प्रथों में इस विपय पर कई विरोध होने पर भी वे उक्त यात पर एकमत हैं। हेमचन्द्रा चार्य के 'परिशिष्ठ पर्वे' से यह भी सिद्ध होता है कि इस समय वारह वर्ष का दुर्भिन्त पढ़ा या, तथा 'उस भयद्भर दुष्काल के/ पहने पर जब साधु समुदाय की भिन्ता का श्रमाव होने लगा तब सब लोग निर्वाह के लिये समुद्र के समीप गांवों में चले गये'। इस समय चतुर्दश्वपूर्वधर श्रवकेवली श्री भद्रवाह स्वामी

<sup>\*</sup> दि० जैन प्रयो के ज्ञानुसार महवाहु का आनार्यपद निर्धाय सबत् १६६ से १६२ तक १६ वर्ष रहा जो प्रवित्त निर्धाय सबत् के अनुसार ईस्वीपूर्व ६६४ से ६६४ तक पढ़ना है, तथा इतिहासार्न्छार चन्द्रगुत मोर्य्य का राज्य ईस्वीपूर्व ६२१ से २६८ तक माना जाता है। इस प्रकार भहवाहु और चन्द्रगुत के ज्ञन्तकाल में ६७ वर्ष का जन्तर पढ़ता है। रचेतास्वर प्रयो के ज्ञनुसार भहवाहु का समय नि० सं० १४६ से १७० तह चुसार ईस्वी पूर्व ६०१ से १७७ तक सिद्ध देशता है। इसका चन्द्रगुत के समय के साथ प्राय समीकर्य हो जात है।

ने बारह वर्ष के महाप्राण नामक ध्यान की धाराघना प्रारम्भ कर दी थी। परिशिष्ट पर्व के धनुमार मद्रवाह खामी इस समय नेपाल की छोर चन्ने गये थे छोर श्रीसंघ के बुलाने पर भी ने पाटलिपुत्र की नहीं झाये जिसके कारण श्रीसंघ ने उन्हें संघवाह्य कर देने की भी घमकी दी। उक्त प्रंथ मे चन्द्रगुप्त के समाधि पूर्वक मरण करने का भी दल्लेल है।

इस प्रकार यद्यपि दिगम्बर झीर श्वेतास्वर प्रन्थों से कई बारीकियों से सत-भेद है पर इन भेदों से ही सूल बातों की पृष्टि होती है क्योंकि उनसे यह सिद्ध होता है कि एक सत दूसरे सत की नकल मात्र नहीं है व सूल बातें देगों के प्रन्थों में प्राचीनकाल से चली छाती हैं।

ध्रव इस विषय पर भिन्न-भिन्न विद्वानों के सत देखिये। हां ल्यूमन ध्रीर हां हार्नते भ्रुतकवली भद्रवाह की द्विय यात्रा की स्वीकार करते हैं। टामस साहब ध्रपनी एक पुस्तक में लिखते हैं कि ''वन्द्रगुप्त जैन समाज के व्यक्ति घे यह जैन श्रन्थकारे। ने एक स्वयंसिद्ध श्रीर सर्व प्रसिद्ध बात के रूप से लिखा है जिसके लिये कोई अनुमान प्रमाय देने की घाड़ स्वयंस्त हो नहीं थी। इस विषय में लेखें के प्रमाय क्षुत प्राचीन ध्रीर साधारयात: सन्देह-रहित हैं। मैगस्थनीज

<sup>\*</sup> Vienna Oiiental Journal VII, 382

<sup>†</sup> Indian Antiquary XXI, 59-60.

<sup>1</sup> Jainism or the Early Faith of Asoka P. 23.

कं कथती से भी भानतता है कि चन्द्रगुप्त ने त्राह्मणों के सिद्धान्तों की विषच में अमणी ( जैन मुनिया ) की धर्मीपदेशी की ग्रहीकार किया था।" टामन साहब इसके ग्रांग यह भी सिद्ध करते हैं कि चन्द्रगुप्त मै। ये के पुत्र फ्रीर प्रपेश्न बिन्द्रुसार श्रीर अशोक भी जैनधर्मावनस्त्री थे। इसके लिये उन्होंने र 'सद्राराचसः 'राजतरहियीः तथा 'बाहनं श्रक्षधाः के प्रमाय दिये हैं। श्रीयुक्त जायमवाल महे।दय लिखत हैं। कि "प्राचीन जैनप्रंथ थ्रीर शिलालेख चन्द्रगुप्त का जैन राजर्पि प्रमायित करते हैं। मेरे श्रध्ययन ने मुक्ते जैनम' यां की ऐतिहासिक वार्तान्नीं का भ्रादर करने का वाध्य किया है। कांड्रे कारण नहीं है कि इम जैनियां के इस कथन की कि चन्द्रगुप्त अपने राब्य के प्रन्तिम भाग में राज्य के। त्याग जिन दी जा ले मुनि वृत्ति से मरण को प्राप्त हुए, न मानें। मैं पहला ही ज्यक्ति यह माननेवासा नहीं हूँ। मि० राइस, जिन्होंने श्रवण-बेलोाला के शिकालेखों का अध्ययन किया है, पूर्णरूप से भ्रयनी राय इसी पत्त में देते हैं थ्रीर मि० न्हीं० स्मिथ भी मन्त में इस मत की ओर मुक्ते हैं।" डा० स्मिथ लिखते हैं कि "चन्द्रगुप्त मैं।थे का घटना-पूर्ण राज्यकाल किस प्रश्रीर समाप्त हुआ इस पर ठीक प्रकाश एक मात्र जैन कथात्री से ही

<sup>\*</sup> Journal of the Behai and Orissa Research Society Vol III

<sup>†</sup>Oxford History of India 75-76.

पड़ता है। जैनियों ने सदैव उक्त मीर्य सम्राट् को विम्बसार ( श्रेणिक ) के सदश जैन धर्मावलम्बी माना है थ्रीर उनके इस विश्वास को भूठ कहने के लिये कोई उपयुक्त कारण नहीं है। इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं है कि, शैथुनाग, नन्द थ्रीर मीर्य राजवंशों के समय में जैन धर्म मगध प्रान्त में बहुत जोर पर था। चन्द्रगुप्त ने राजगही एक कुशल ब्राह्मण की सहायता से प्राप्त की थी यह बात चन्द्रगुप्त के जैनधर्मावलम्बी होने के कुछ भी विरुद्ध नहीं पड़ती। 'मुद्राराचस' नामक नाटक में एक जैन साधु का उल्लेख है जो नन्द नरेश के थ्रीर फिर मीर्य सम्राट् के मन्त्री राजस का खास मित्र था।

"एक बार जहां चन्द्रगुप्त के जैनधर्मावस्वी द्वीने की बात मान ली तहां फिर उनके राज्य की खाग करने व जैनिविधि के अनुसार सक्षेत्रवना द्वारा मरण करने की बात सहज ही विश्व-मनीय हो जाती है। जैनप्रन्थ कहते हैं कि जब मद्रवाहु की द्वादशवर्षीय दुर्भिज्ञवाली भविष्यवाणी उत्तर भारत मे सच होने लगी तब आचार्य बारह हजार जैनियों की साथ लेकर धन्य सुदेश की खोज में दिच्या की चल पढ़े। महाराज चन्द्रगुप्त राज्य खागकर सङ्घ के साथ हो लिये। यह सङ्घ अवण हेलोला पहुँचा। यहाँ मद्रवाहु ने शरीर त्याग किया। राजिं चन्द्रगुप्त ने उनसे बारह वर्ष पीछे समाधिमरण किया। इस कथा का समर्थन अवणवेलोला के मन्दिरों आदि के नामो, ईस्रा की सातवी शताब्दि के उपरान्त के लेखो तथा इसवी शताब्दि के प्रन्थों से होता है। इसकी प्रामाधिकता सर्वतः पूर्धे नहीं कही जा सकती किन्तु बहुत कुछ सोच-विचार करने पर मेरा फुकाव इस कथन की मुख्य वातों को खीकार करने की प्रोर है। यह तो निश्चित ही है कि जब ईस्वी पूर्व ३२२ में व इसके लगभग चन्द्रगुप्त सिहासनारुढ़ हुए थे तब वे तस्य अवस्या में ही थे। अवस्य जब चैं।बीस वर्ष के पश्चात् उनके राज्य का अन्त हुआ तब उनकी अवस्था पचास वर्ष से नीचे ही होगी। अतः उनका राजपाट त्याग देना उनके इतनी कम अवस्था में छुप्त हो जाने का उपयुक्त कार्या प्रतीव होता है। राजाओं के इस प्रकार विरक्त हो जाने के सन्य मी उदा-हर्या हैं और वारह वर्ष का दुर्भिन्न भी अविश्वसनीय नहीं है। संचेपतः अन्य कोई वृत्तान्त उपलब्ध न होने के कार्या इस चेंग्र में जैन कथन हो सवीपरि प्रमाण हैं।

द्मव शिलालेको मे जी राजव शों का परिचय पाया जाता है उसका सिलसिलेवार परिचय दिया जाता है।

१ गङ्गवंशा—इस राजवंश का अब तक का जात हित-हास लेखों, विशेषतः तामपत्रों पर से सङ्गलित किया गया है। इम वंश से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक तामपत्रों की छा० फलीट । ने पूर्णत्य से जाचकर यह मत प्रकाशित किया था कि वे सम् तामपत्र जाली हैं श्रीर गङ्गवंश की ऐतिहासिक सत्ता के लिये कोई विश्वमनीय प्रमाण नहीं है। इसके पश्चात् मैस्र प्रातत्य विभाग के हायरेकृर राजवहादुर नरसिंहाचार ने इस वंश के अन्य श्रनेक लेखों का पता लगाया जो उनकी जॉच में ठीक उतरे। इनके बल से उन्होंने गङ्गवंश की ऐतिहासिकता सिद्ध की है।

इस वंश का राज्य मैसूर प्रान्त में लगमग ईसा की चौथी शताब्दि से ग्यारहवी शताब्दि तक रहा। आधुनिक मैसर का अधिकांश भाग उनके राज्य के अन्तर्गत या जो गइवाडि £६००० कहलाता था। मैसूर में जो आजकल गङ्गाडिकार (गङ्गवाडिकार) नामक किसानों की भारी जनस ंख्या है वे गङ्गनरेशों की प्रजा के ही वंशज हैं। गङ्गराजाओं की सबसे । पहली राजधानी 'कुवलाल' व 'कीलार' थी जी पूर्वी मैसूर मे पालार नदी के तट पर है। पीछे राजधानी कावेरी के तट पर 'तलकाड' को इटा लो गई। आठवी शताब्दि मे श्रीपुरुष ∖्नामक गड्गनरेश अपनी राजधानी सुविधा के लिये बङ्गलोर के समीप मण्डो व मान्यपुर में भी रखते थे। इसी समय मे गहुराज्य श्रपनी उत्कृष्ट श्रवस्था पर पहुँच गया था। तल-काह ईसा की ११ हवीं शताब्दि के प्रारम्भ मे चोल नरेशों के अधिकार मे आ गया थीर तमी से गङ्गराज्य की इतिश्रीहुई। हिरादि से ही गड़राज्य का जैनधर्म सं धनिष्ठ सम्बन्ध रहा। लेख भी० ५४ (६७) के उछा ख से ज्ञात होता है कि गहराज्य की नींव डालने मे जैनाचार्य सिंहनन्दि ने भारीसहायता की थी। सिंहनन्याचार्य की इस सहायता का उल्लेख गडवंश के ग्रन्य कई लेखों में भी पाया जाता है. उदाहरणार्थ लेख नं०

३६७; उहयेन्दिरम् का दानपत्र (सा० उं० इं० २, ३८७), क्रूबल् का दानपत्र (मै० श्रा० रि० १६२१ प्र० २६), ए० क० ७, शिमोग ४, ए० क० ८ नगर ३५ व ३६ इत्यादि । इसके अतिरिक्त गोम्मटसार गृत्ति के कर्त्ता प्रमयचन्द्र त्रैविध-चक्रवर्ती ने भी अपने प्रन्थ की उत्थानिका में इस बात का उल्लेख किया है। इन अनेक उद्धेश से यद्यपि यह स्पष्ट नहीं ज्ञात होता कि जैनाचार्य ने गृत्रराज्य की जड जमाने में किस प्रकार सहायता की थो तथापि यह बात पूर्णतः सिद्ध होती है कि गङ्गवंश की जड जमानेवाले जैनाचार्य सिहनन्दि हो थे। कहा जाता है कि आचार्य पूज्यपाद देवनन्दि इसी वंश के सातनें नरेश दुर्विनीत के राजगुक्त थे। गङ्गवंश के धन्य अनेक काशित लेख जैनाचार्यों से सम्बन्ध रखते हैं।

लेख नं० ३८ ( ५६ ) में गङ्गनरेश मारसिंह के प्रताप का श्रम्बा वर्धन है। अनेक भारी भारी युद्धों में विजय पाकर अनेक दुर्ग किले आदि जीतकर व अनेक जैन मन्दिर छीर सम्म निर्माण कराकर अन्त में अजितसेन महारक के समीप सल्लेखना विधि से बहुापुर में उन्होंने शरीर त्याग किया। उन्होंने राष्ट्रकूट नरेश इन्द्र ( चतुर्थ ) का अभिषेक किया था। यद्यपि इस लंख में उनके स्वर्गवास का समय नहीं दिया गर्थ पर एक दूसरे लेख ( ए० क० १०, मूल्बागल् ८४ ) में कहा गया है कि उन्होंने शक स० ८६६ में शरीर त्याग किया था। गड़नरेश मारसिंह और राष्ट्रकूट नरेश ऋष्णराज तृतीय इन

होनों के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। मारसिंह ने अनेक युद्ध कृष्णराज के लिये ही जीते थे। कूडलूर के दानपत्र (मैंश्रे आर्था दि०१६२१ पृ०२६ सन् स्द्दे ) में कहा गया है कि स्वयं कृष्णराज ने मारसिंह का राज्यामिषेक किया था।

मारसिंह के उत्तराधिकारी राचमझ (चतुर्थ) थे। इन्हीं के मन्त्री चामुण्डराज ने विन्ध्यगिरि पर चामुण्डरायवस्ती निर्माण कराई और गोम्मटेश्वर की वह विशाल मूर्ति उद्घाटित की (नं० ७५-७६ म्रादि)। लेख नं० १०-६ (२८१) यद्यपि प्रभूरा है तथापि इसमें चामुण्डराय का कुछ परिचय पाया जावा है। उससे विदित है। ता है कि चामुण्डराय ब्रह्मचत्र कुल के ये थीर उन्होंने अपने स्वामी के लिये अनेक युद्ध जीते थे। इतना ही नहीं चामुण्डराय एक कवि भी थे। उनका लिला हुन्ना च मुण्डराय पुराण नाम का एक कन्नड मन्य भी 'पाया जाता है। यह अधिकांश गद्य में है। इसमे चौवीस तीर्थं करो के जीवन का वर्धन है। यह प्रन्य उन्होंने शक सं० २०० में समाप्त किया था। इस प्रन्थ में भो उनके कुल व गुरु भ्रजितसेन भ्रादि का परिचय पाया जाता है तथा किस का, । र भिन्न भिन्न युद्ध जीतकर उन्होंन सगर धुरन्धर, वोर-मार्ग पड, रागरङ्गसिंग, वैरिकुलकालदण्ड, सुजविक्रम, समर-'परशुराम की उपाधियाँ प्राप्त की थीं इसका भी वर्णन इस प्रन्थ -मे हैं। वे अपनी सत्यनिष्ठा के कारण सत्ययुधिष्ठिर कह-जाते थे। कई लेखों में उनका उन्नेख कोचल 'राय' नाम से

ती फिया गांग है ५० १० ६ (३५८)। संस्त नंद ६४ (३२१) में बढ़ेस है कि पाम्ययस्य के एक, व व्यक्तिमोन के मित्र जिन्हेदन ने पेपोल में एक देन मिल्ट निर्माण कराया गां।

इनके चतिरित चन्य कई नंगा में घर तम के ऐसे नरेती का उद्भेष मात्र प्राया है, जिनका ध्रमी नक्त ध्रम्य कहीं। केंग्रे विशेष परिचय नहीं पात्रा गया। नेगर तर २४६ ( ४१४ ) मे जिस निवसारन बसदि का उद्देश है गह सरभारत गहुनश के जिवसार मरेग, (सम्भवत जिल्लामार द्विट शा-पुरुष के पुत्र) ने निर्माण कराई थीं। लग्न नं० ८० (१३८) में किसी गडुक्क प्रपर नाग रकमगांव का उन्नेता है जिनके देशिय नाम क एक बार बाहा ने बर्रग थार कारोगगः के विकट सुद्ध करते हुए श्रवने प्राव विसर्जित किये। बहुन राष्ट्रहटनीय ष्रमायवर्षे तृतीय का उपनाम भी था। गृतुपन्य मार्गमिन नरेश की उपाधि भी घो (नं० ३ . (५६)। लेख नं० ६१ (१३०) में लोकविवाधर भपर नाम उदयविवाधर का उल्नंत है। निरचयत नहीं कहा जा सकता कि यह भी कोई गाउन गी नरेश का नाम है या नहीं; किन्तु कुछ गहुनरेशो की विद्याधर उपाधि थी। उदाहरणार्थ, रकसगड्ग के दत्तक पुत्र का नृतंत्र राजविद्याधर द्या (ए० क० ८, नगर ३५) व मारमिंग फी उपाधि गङ्गविद्याघर घो ३८ (५६)। अतएव सम्भव है कि लोकिविद्याघर व चदयिवद्याघर भी कोई गङ्गनरेश रहा हो । नं० २३५ ( १५० ) में गङ्गराज्य व एरेगड्स के महामन्त्री नर- सिंग के एक नाती नागवर्भ के सल्लेखना मरण का उन्नेख है।
सृद्धि व कूडलूर के दान-पत्रों (ए० इ० ३, १५८; म० भ्रा०
रि० १-६२५, पृ० २५) में गङ्गनरेश एरेयप्प श्रीर उनके पुत्र
नरसिंग का उन्नेख है। सम्भव है कि उपर्युक्त लेख के एंगङ्ग
र-धीर नरसिंग ये ही हो।

कुछ लेखों मे विना किसी राजा के नाम के गंगवंश मात्र का उल्लेख है [ लेख नं० १६३ (३७); १५१ (४९१), २४६ (१६४); ४६ स् (३७८)]। लेख नं० ५५ (६२) मे उन्नेख है कि जो जैन धर्म हास अवस्था को प्राप्त हो गया था इसे गोपनिन्द ने पुन: गङ्गकाल के समान समृद्धि और ख्याति प्रर पहुँचाया। लेख नं० ५४ (६७) मे उल्लेख है कि (श्लोविजय का गङ्गनरेशों ने बहुत सम्मान किया था। लेख ने७ १६७ (३४५) मे उल्लेख है कि हुझ ने जिस केझंगेरे मे अनेक बित्तयाँ निर्माण कराई थीं उसकी नींव गङ्गनरेशों ने ही डाली थी। लेख नं० ४६६ में गड़ बाडि का उल्लेख हैं।

२राष्ट्रकूटवंश—राष्ट्रकूटवंश का दिल्ला भारत में इति-हास ईस्ती सन् की आठवी शताब्दि के मध्यभाग से प्रारम्भ होते, हैं। इस समयराष्ट्रकूटवंश के दिन्तदुर्ग नामक एक राजा ने चीलुक्यनरेश की तिवर्मा द्वितीय की परास्त कर राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली। उसके उत्तराधिकारी कृष्ण प्रयम ने चालुक्य राज्य के प्राय: सारे प्रदेश अपने श्राधीन कर नियं। कृष्ण के पश्चात् क्रमश: गोविन्द (द्वितीय) प्रीर ध्रुव ने राज्य किया। इनके समय में राष्ट्रकृट राज्य का विस्तार श्रीर भी वड गया। श्रागामी नरेश गांविन्द तृतीय के समय में राष्ट्रकृट राज्य विन्ध्य श्रीर मालवा से लगाकर काश्ची तक फैल गया। इन्होंने श्रपने भाई इन्द्रराज की लाट (गुजरात) का स्वेदार बनाया। गोंविन्द तृतीय के पश्चात् श्रमीधवर्ष राजा हुए जिन्होंने लगमग सन् ८१५ से ८७७ ईस्वी तक राज्य किया। इन्होंने श्रपनी राजधानी नासिक को छोड़ मान्यखेट में स्थापित की। इनके समय में जैन धर्म की खुव उन्नति हुई। श्रानेक जैन कि—जैसे जिनसेन, गुणभद्र, महावीर श्रादि—इनके समय में हुए। गुणभद्राचार्य ने उत्तर पुराख में कहा है कि राजा श्रमीधवर्ष जिनसेनाचार्य की प्रवाम करके अपने की धन्य समभता था। श्रमीधवर्ष खर्य भी किव थे। इनकी बनाई हुई 'रल्लमालिका' नामक पुस्तक से झात होता है कि वे श्रन्त समय में राज्य के। त्यागकर ग्रानि हो गये थे।

"निवेकात्त्यक्तराज्येन राज्ञेयं रवमालिका। रिवतामोधवर्षेण सुधिया सद्वलंकृति ॥'

श्रमोघवर्ष के पश्चात् श्रुष्याराज द्वितीय हुए जिनकी श्रकाल-वर्ष, श्रुः तुहु, श्रोपृथ्योवस्त्रम्, बस्त्रमराज, महाराजाधिहान, परमेश्वर परममहारक उपाधियाँ पाई जाती हैं। इनके पश्चात् इन्द्र (तृतीय) हुए जिन्होंने कशौज पर चढाई कर वहाँ के राजा महीपास को कुछ समय के सिये सिंहासनच्युत कर दिया। इनके उत्तराधिकारियो में श्रुष्यगाज तृतीय सबसे प्रतापी हुए

जिन्होंने राजादित्य चील के ऊपर सन् ६४६ में बड़ी भारी विजय प्राप्त की । इस समय के युद्धों का मूल कारण धार्मिक राष्ट्रकटनरेश जैनवर्मपोषक श्रीर चोलनरेश शैव धर्म-पोषक थे। इनके समय में सोमदेव, पुष्पदन्त, इन्द्रनन्दि प्रादि म्रनेक जैनाचार्य हए हैं। कृष्णराज के उत्तराधिकारी खोटिग-देव श्रीर उनके पीछे कर्कराज द्वितोय हुए। इनके समय मे चाल्रक्यवंश पनः जागृत हो उठा। इस वंश को तैल व वैलप ने कर्कराज को सन् स्७३ में बूरी तरह परास्त कर दिया जिससे राष्ट्रकूट व'श का प्रताप सदैव के लिये घस्त हो गया। ज़िसा कि भागे विदित होगा. लेख नं० ५७ ( शक सं० ६०४ ) में कृष्णराज रुतीय के पीत्र एक इन्द्रराज ( चतुर्थ ) का भी उल्लेख है व लेख नं० २८ में कहा गया है कि गङ्गनरेश मार-क्षिष्ठ ने इन्द्र का श्रभिपेक किया था। सम्भवतः राष्ट्रकृटवंश के हितैपी गड़नरंश ने राष्ट्रकूट राज्य को रचित रखने के लिये यह प्रयत्न किया पर इतिहास में इनका कोई फल देखने मे नहीं श्राता। दिचया का राष्ट्रकृटवंश इतिहास के सफे से **ब**ढ गया ।

रें अब इस संप्रह के लेखों में इस वंश के जो उल्लेख हैं उन्होंने परिचय कराया जाता है।

इस वंश को वहेंग व अभोषवर्ष तृतीय ने को एये गंग के साथ गङ्गवज व रक्षसमिष को विरुद्ध युद्ध किया था, ऐसा लेख नं० ६० (१३८) (अनुः शक ८६२) को उल्लेख से ज्ञात होता है। लेख नै० १०६ (२<sup>-</sup>१) (ग्रनु० शक्ष ८५०) से ज्ञात द्वीता है कि राष्ट्रकूटनरेश इन्द्र की आज्ञा से चामुण्डराय के स्तामी जगहेकवीर राचमछ ने वज्बलदेव की परास्त किया था। त्रेल नं २८ (५६) (शक ८-६६) से विदित होता है कि राष्ट्रकूटनरेश कृष्ण उतीय के लिये गङ्गनरेश मारसिंह ' ने गुर्जर प्रदेश को जीवा था व राष्ट्रकूट नरेश इन्द्र ( चतुर्थ ) का राज्याभिषेक किया था। इन उल्लेखों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि गड़बंश थीर राष्ट्रकृटवंश के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध था। इस व'श का सबसे प्राचीन लेख, जो इस संप्रह में झाया है, जेख नं० २४ ( ३५ ) (भ्रनु० शक ७ २) है। इस जेख में घुव के पुत्र व गोविन्द ( तृतीय ) के ज्येष्ठ श्राता रणावलीक कन्वस्य का उत्तेख है। एक लेख (ए० क० ४, हेगाडदेवा न्कोटे e३) से ज्ञात होता है कि जब गङ्गगज शिवसार द्वितीय की प्रव ने कैंद्र कर लिया वा तब राजक्रमार कम्ब गहुप्रदेश के शासक नियुक्त किये गये थे व ए० क० ६, नेलमङ्गल ६१ से झात होता है कि कम्ब शक सं० ७२४ (ई० सम् ८०२ ) में गक्ष्प्रदेश का शासन कर रहे थे। हाल ही में चामराज नगर से कुछ ताम्रपत्र मिले हैं (मै० म्रा० रि १६२० ए० ३/१) जिनसे ज्ञात होता है कि जिस समय करन का शिविर सलवेत-नगर ( तलकाह ) में था तब उन्होंने ग्रपने पुत्र शङ्करगण्य की प्राधिना से शक सं० ७२६ ( सन् ८०७ ई० ) में एक ग्राम का दान जैनाचार्य वर्षमान को दिया था। अन्य प्रमाणों से ज्ञात हुआ है कि प्रुव नरेश ने अपना उत्तराधिकारी अपने कनिष्ठ पुत्र गोविन्द ( तृतीय ) को बनाया था व कस्व को गङ्गप्रदेश दिया था। इस हेतु कस्व ने गोविन्द के विरुद्ध तैयारी की पर अन्त में उन्हें गोविन्द का ग्राधिपत्य स्वीकार करना पड़ा।

लेख नं० ५७ (१३३) में इन्द्र चतुर्थ की किसी गेंद के खेल मे चतुराई ख्रादि का वर्णन है व उल्लेख है कि उन्होंने शक सं० २०४ में अवणवेलाल मे सर्ज्ञेखना मरण किया। लेख मे यह भी कहा गया है कि इन्द्र कृष्ण ( तृतीय ) के पीत्र, गङ्गगंगेय (बृतुग) के कन्यापुत्र व राजचूरामिय के दासाद थे। यह विदित नहीं हुआ कि ये राजचूडामिया कौन थे। इन्द्र की रट्टकन्दर्भ, राजमार्तण्ड, चलङ्कराव, चलदगािल, क्षीर्तिनारायण, एलेवबेर्डेंग, गेडेगलाभरण, कलिगलीलाण्ड श्रीर कोरर वीर ये उपाधियाँ थीं। जैसा ऊपर कहा जा चुका है. गद्गमरेश मारसिंह ने इन्द्र का राज्याभिषेक किया था। लेख नं० ५८ ( १३४ ) 'मावग्रगन्धहस्ति' उपाधिवारी एक वीर योधा पिट्ट की मृत्यु का स्मारक है। लंख में इस वीर के पराक्रम-वर्णन के पश्चात कहा गया है कि उसे राजचूडामिश मार्गेडे-भहुँ: ने अपना सेनापति वनाया था। लेख की लिपि ध्रीर राजंच्डामि व चित्रमानु संवत्सर के उल्लेख से अनुमान होता है कि यह भी उन्द्र चतुर्थ के समय का है।

प्रसङ्गवश लेख नं० ५४ (६७) में साइसतुङ्ग ध्रीर कृष्ण-राज का वल्लेख है। ध्रकलडूदेव ने श्रपनी विद्वता का वर्णन साहसतुङ्ग को सुनाया था (पद्य नं०२१), छीर परवादि-मस्त्र ने अपने नाम की सार्थकता कृष्णराज को सममाई थी (पद्य नं०२६)। ये दोनी क्रमश राष्ट्रकूटनरेश दिन्तदुर्ग छीर कृष्ण द्वितीय अनुमान किये जाते हैं।

३ चालुक्यवंश्र—चालुक्यनरशो की उत्पत्ति राजपुताने ४ के सेलाड़ी राजपूर्तों मे से कही जाती है। दिख्य में इस राजव'श की नींव जमानेवाला एक पुलाकेशी नाम का सामन्त या जो इतिहास में पुलाकेशी प्रथम के नाम से प्रख्यात हुआ है। इसने सन् ५५० ईस्वी के लगभग दिचया के बीजापुर जिले के वातापि (अाधुनिक वादामी) नगर मे अपनी राज-धानी बनाई और उसके झासपास का कुछ प्रदेश ध्रपने झधीन किया। इसके उत्तराधिकारी कीर्त्तिवर्मी, मन लेश और पुला-केशी द्वितीय हुए जिन्होंने चालुक्यराज्य को क्रमशः खूब् फैलाया। पुलाकेशी द्विवीय के समय मे चालुक्यराज्य दिल्ला भारत में सबसे प्रवृत्त हो गया। इस नरेश ने उत्तर के महा-प्रतापी हर्पवर्धन नरेश की भी दिचय की ओर प्रगति रोक दी। इस राजा की कीर्चि निदेशों में भी फैली और ईरान के बादशाह खुसरा (द्वितीय) ने भ्रपना राजदूत चालुक्य राजदरवार हों भेजा। पुलाकेशी द्वितीय ने सन् ६०८ से ६४२ ईस्वी तक राज्य किया। पर उसके प्रन्तिम समय में पल्लव नरेशों ने वालुक्यराज्य की नींव हिला दी। उसके उत्तराधिकारी विक्रमादिस प्रथम के समय में इस व'श की एक शाखा ने

गुजरात मे राज्य स्थापित किया। भ्राठवीं शताब्दी के मध्य भाग मे दन्तिदुर्ग नामक एक राष्ट्रकूट राजा ने इस वंश के कीर्त्तिवर्मा द्वितीय की बुरी तरह हराकर राष्ट्रकूटव श की जड़ जमाई। चाल्लक्यवंश कुछ समय के लिये छुप्त हो गया।

दशमी शताब्दी के झन्तिम माग में चालुक्यवंश के तैलें नामक राजा ने झन्तिम राष्ट्रकूट नरेश कर्क द्वितीय को हरा-करं चालुक्यवंश को पुनर्जीवित किया। इस समय से चालुक्यों की राजधानी कल्याग्यी में स्थापित हुई। इसके उत्तराधिकारियों को चोल नरेशों से अनेक युद्ध करना पड़ा। सन् १०७६ से ११२६ तक इस वंश के एक बढ़े प्रतापी राजा विक्रमादिय षष्टम ने राज्य किया। इन्हीं के समय में बिल्ह्या कृति ने 'विक्रमाङ्गदेवचरित' काव्य रचा। इनके उत्तरा-धिकारियों के समय में चालुक्यराज्य के सामन्त नरेश देविगिरि के यादव ग्रीर द्वारासमुद्ध के होयसल स्वतंत्र हो गये ग्रीर सन् ११६० में चालुक्य साम्राज्य की इतिश्री हो गई।

भ्रव इस संग्रह के लेखो में जा इस व'श के उल्लेख हैं उनका परिचय दिया जाता है।

्रिकृतिस नं० ३८ ( ५.५ ) ( शक ८-६६ ) से गङ्गनरेश सार-सिर्म्ह के प्रताप-वर्णन से कहा गया है कि उन्होंने चालुक्य-नरेश राजादित्य को परास्त किया था। नं० ३३७ (१५२) में किसी चगभत्तया चक्रवर्ती उपाधिधारी गोगिंग नाम के एक सामन्त का उल्लेख है। यह संभवतः वही चालुक्य सामन्त है जिसका उल्लेख ए० क० ३, मैसूर ३७ के लेख में पाया जाता है। इस लोख में वे 'समधिगतपश्चमहाशब्द' महा-सामन्त कहे गये हैं। जहाँ से यह लेख मिला है उसी वरुख नामक प्राप्त से अन्य भी अनेक वीरगल हैं जिनमें गोगिंग के धनुजीवी बोद्धाओं के रख में मारे जाने के उल्लेख हैं ( मै० । ष्पा० रि० १-६१६ पृ० ४६-४७ )। लेख नं० ४५ (१२५) धीर ५-६ (७३) में उल्लेख है कि होरसलनरेश विष्णवर्धन के सेनापति गङ्गराज ने चालुक्य सम्राट् त्रिभुवनमळ पेर्माडि-देव (विक्रमादित्य पष्ट (१०७६-११२६ ई०) की भारी पराजय दी। इन लेखों में गहुराज का कन्नेगाल में चालक्य सेना पर रात्रि में घावा मारने व उसे हराकर उसकी रसद व वाहन आदि सब स्वाधीन कर प्रपने स्वामी की हेने का जोर-दार वर्णन है। नं० १४४ (३८४ ) होस्सलव श का लेख हैं पर उसके क्रादि में चालुक्याभरण त्रिभुवनमछ की राज्य-वृद्धि का उल्लेख है जिससे होटसल राज्य के ऊपर त्रिसुवन-मझ को स्नाधिपत्य का पता चलता है। लोख नं० ५५ (६-६) मे मलवारि गुणचन्द्र ''भुनीन्द्र बलिपुरे मल्लिकामोद शान्तीशच-रणार्चकः" कहे गये हैं (पद्य नं० २०)। अन्य अनेक लेखीं ( ए० क० ७, शिकारपुर २० झ, १२५, १२६, १५३, ए० इ० १२, १४४) से झात हुआ है कि मिल्लकामोद चालुक्य-नरेश जयसिंह प्रथम की उपाधि थी। इससे अनुमान किया का सकता है कि सम्भवतः विलिपुर में शान्तिनाथ की प्रतिष्ठा

जयसिं ह नरेश ने ही कराई थी। इसी लेख में यह भी
उच्लेख हैं कि वासवचन्द्र ने अपने वाद-पराक्रम से चालुक्य
राजयानी में वालसरस्वती की उपाधि प्राप्त की थी। लेख
नं ० ५४ (६७) में टच्लेख है कि वादिराज ने चालुक्य राजथानी में भारी ख्याति प्राप्त की थी तथा जयसिंह (प्रथम)
ने उनकी सेवा की थी (पग्न ४१, ४२) इसी लेख में यह भी
उज्लेख है कि जिन जैनाचार्य की पांड्यनरेश ने खामी की
उपाधि दी था उन्हें ही ध्राह्वमान्न (चालुक्यनरेश १०४२१०६ = ई०) ने शब्दचतुर्मुख की उपाधि प्रदान की थी। लेख
नं० १२४ (३२७) व १३७ (३४५) में होटसल्क नरेश एरेयङ्ग चालुक्य नरेश की दिख्य वाहु कहें गये हैं (पद्य नं० ८)।

8 हेग्टमलावंश—पश्चिमी घाट की पहाडियों में कादुर कि ते सुरेगेरे वालुका में 'श्रंगिडि' नाम का एक स्थान है। यही स्थान होग्टसल नरेशों का उद्गमस्थान है। इसी का प्राचीन नाम शशकपुर है जहां पर अब भी वासन्तिका देवी का मन्दिर विश्वमान है। यहां पर 'सल' नामक एक सामन्त ने एक ज्याब से जैनमुनि की रचा करने के कारण पेग्टसल नाम प्राप्त किया। इस वंश के मावी नरेशों ने अपने को 'मलपरोल्कार्यंड' अर्थात् 'मलपाओ' (पहाड़. सामन्तों) में मुख्य कहा है। इसी से सिद्ध होता है कि प्रारम्भ मे होग्टसलवंश पहाड़ी था। इस वंश के एक 'काम नाम के तृप के जुछ रिश्वलेख मिले हैं जिनमे उसके कुर्ण के को इत्व नरेशों से

युद्ध करने को समावार पायं जाते हैं। हायमलनरेश इस समय चालुक्यनाय कं माण्डलिक राजा थे। जिस समय ईसा की ११ वीं गतादिए के प्रारम्भ में चेालनरेशों द्वारा गड़-वंश का भ्रन्त हो गया उस समय हाटसल माण्डलिकों की ग्रपना प्रावल्य बहाने का भवसर किला। 'काम' के उत्तरा-धिकारी 'विनयादित्य' ने चोलों से लड़-भिड़कर प्रपना प्रभुत्व बढ़ाया यहाँ तक कि चालक्यनरंश सोमेश्वर फाहनमत के महामण्डलेश्वरों में विनयादित्य का नाम गहुवाडि -६६००० के साथ लिया जाने लगा । विनयादित्य के उत्तराधिकारी बद्धाल ने भ्रयनी राजधानी शशपुरी से 'वेलूर' में इटा ली। समुद्र में भी उनकी राजधानी रहने लगी। इन्हींने चङ्गाल्य-नरेशों से युद्ध किया या। इनके उत्तराधिकारी विष्णुवर्द्धन के समय में द्वीयसल नरेशों का अभाव बहुत ही वढ गया। गद्दवाहि का पुराना राज्य सब उनके आधीन हो गया और विष्णुवर्द्धन ने कई झन्य प्रदेश भी जीते। प्रारम्भ में विष्णु-बर्द्धन जैन वर्मानलम्बी थे पर पीछे वैष्णव हो गये थे । तथापि जैन धर्म में उनकी सञ्चानुमृति बनी ही रही। विष्णुवर्द्धन ने लगमगसन् ११०६ से ११४१ तक राज्य किया श्रीर पिईट चनके पुत्र नरसिंह ने सन् ११७३ तक। नरसिंह ने प्रापने पिता के समान ही होय्सल राज्य की वृद्धि की। उनके पुत्र वीर बल्लाल के समय में यह राज्य चालुक्य साम्राज्य के घ्रन्तर्गत नहीं रहा धौर स्वतंत्र हो गया। वीर बल्हाल ने सन् १२२० तक राज्य किया। इसके पश्चात् वीर बल्लाल के उत्तरा-धिकारियों ने होटसल राज्य को नज्ने वर्ष तक और कायन रक्खा। सन् १३१० ईस्त्री में इचिया पर मुसलनानों की चड़ाई हुई। दिल्लों के मुखान अज्ञाउद्दोन खिज्ञ जो के सेनापित में लेक काफ़्र ने होटसल राज्य की नष्ट-श्रष्ट कर डाला, होटसलनरेश की पकड़कर कैंद्र कर लिया और राज्यानी द्वारा-समुद्र का भी नाश कर डाला। द्वारासमुद्र का पूर्णतः सत्या-नाश मुसलमानी फीजों ने सन् १३२६-२० में किया।

अब इस वंश के सम्बन्ध के जा उल्होस संगृहीत लेखों में श्राये हैं उनका परिचय दिया जाता है।

इस संपह में होटसलवंश के सबसे अधिक लेल हैं। लेल नि १३० (१४३), १६ (१३२), १४४ (१४४) व ४६३ में विनयादित्य से लगाकर विष्णुवर्धन तक, लेख नं १३७ (३४५) और १३८ (३४६) में विनयादित्य से नारसिह (प्रथम) सक व १२४ (३२७), १३० (३३५) और ४६१ में विनयादित्य से वल्लाल (हितीय) तक की वंशपरम्परा पाई जाती हैं। नं० ५६ (१३२) में इस वंश की उत्पत्ति का इस प्रकार वर्धन हैं, या जाता है—"विष्णु के कमलनाल से उत्पत्त ब्रह्मा के इप्रति, अति के चन्द्र, चन्द्र के वृथ, वृष्य के पुरुष्य प्रस्तव, पुरुष्य के आयु, आयु के नहुष, नहुष के यथाति व यथाति के यदु नामक पुत्र उत्पत्त हुए। यदु के वंश में अनेक नृश्वि हुए। इसं वंश के प्रख्यात नरेशों में एक सल्त नामक नृश्वि हुए। एक

समय एक गुनियर से एक कराज ज्यान की वेगका कहा 'वेरिसल' 'हे सल् हर्ग गारा' । इस गुपान्त पर सं यजा है शपना नाम पेट्यल रहता धीर जात का निद्ध धारद किया । इसके पाने हारापती के बरेश पेरसल करताये धीर ज्यात जनका लाञ्छन पट गया। इन्हीं गरेजी में जिनसाहित्य द्वार "I भ्रन्य शिलालेखी ( ए० ५० ४, ध्यमिकी १५६, १४७ ) मं झात होता है कि विनयादित के पिता नृप काम गैन्सम थे। अनेक लेगों (ए० फ० ४, मध्यगवाद १३: पर्कन्युद ३६; ए० क० ६, मूट्गेरे १-६) में सिद्ध एँ कि नृप फाम ने भी षसी प्रदेश पर राव्य किया था। लेख नेऽ ४४ (१६८) मे भी तृप काम का एचि के रचक केरन्प में उद्वेरर है (पण प्र) श्रतएव यह कुछ नमभ मे नहीं प्याता कि उपर्युक्त व शावनी मे उनका नाम क्यों नहीं सम्मिलित किया गया। के विषय में लेख न० ५४ (६७) में कहा गया है कि उन्होंने शान्तिदेव शुनि की चरणसेवा से राज्यलदमी प्राप्त की घी (पदानं ० ४१), तथा खेसान० ५३ (१४३) में कहा गया है कि उन्होने कितने हो तालाय व कितन ही जैनसन्दिर सादि निर्माण कराये थे यहाँ तक कि ईंटा के लिए जा भूमि खेरहें गई वहाँ तालाच बन गये, जिन पर्वती से पत्यर निकाला गया वे पृथ्वी के समतल हो गये, जिन राखों से चूने की गाड़ियाँ निकर्ली वे रास्ते गहरी घाटियाँ हो गये। पीटसलनरेश जैनमंदिर निर्माण कराने मे ऐसे दत्तिचित्त थे। (पद्य नं० ४--५)!

विनयादित्य के केलेयवरिस रानी से एरेयङ्ग पुत्र हुए जो लेख नं० १२४ ( ३२७ ) व १३७ (३४५) मे चालुक्यनरेश की दिचिए बाहु कहे गये हैं। लेख नं १३८ ( ३४६ ) के कई पयों मे इस नरेश के प्रताप का वर्णन पाया जाता है। वे वहाँ 'चत्रकुलप्रदीप' व 'चत्रमीलिमिए' 'साचात्समर-कृतान्त' व मालवमण्डलेश्वर पुरी धारा के जलानेवाले, कराल चोलकटक को भगानेवाले, चक्रगोष्ट के इरानेवाले, व कलिङ्ग का विष्वंस करनेवाले कहे गये हैं।

लेख नं० ४-६२ (शक १०१५) विनयादित के पुत्र एरेयडू के अमय का है। इस लेख में एरेयडू और उनके गुरु गोप-सन्दि की कीर्ति के पश्चात् नरेश द्वारा चन्द्रगिरि की वस्तियों के जीर्योद्धार के हेतु गोपनन्दि को कुछ प्रामो का दान दिये जाने का उल्लेख है। एरेयडू गडूमण्डल पर राज्य करते थे, लेख में इसका भी उन्नेख है। एरेयडू की रानी एचलदेवी से चन्नाल, विज्युवर्धन और उदयादित्य ये तीन पुत्र इत्पन्न हुए।

विष्णुवर्धन की उपाधियों व प्रतापादि का वर्णन लेख न० ५३ (१४३), ५६ (१३२), १२४ (३२७), १३७ (३४५), १३८ (३४६), १४४ (३८५), श्रीर ४-६३ मे पाया जाता हैं। वे महामण्डलेश्वर, समधिगतपञ्चमहाशब्द, त्रिभुवनमल्ल, द्वारावतीपुरवराधीश्वर, यादवकुलाम्वरद्युमण्लि, सम्यकुचूड़ा-मण्लि, मलपरोलाण्ड, चलकाडु-कोङ्ग-नङ्गलि-कोव्तूर-उच्छिङ्गि-नोलम्वताडि-हानुगल-गोण्ड, मुजवल वीरगङ्ग झादि प्रताप-

सूचक पदवियों से विभूषित किये गये हैं। उन्होंने इतने दुर्जय दुर्ग जीते. इतने नरेशों को पराजित किया व इतने ष्प्रािश्रतों को उच पदों पर नियुक्त किया कि जिससे ब्रह्मा भी चिकत हो जाता है। लेखें। में उनकी विजयों का खूब वर्णन है। खेख नं० २२६ (१३७) जो शक सं० १०३-६ का है विप्यु-वर्द्धन के राज्यकाल का ही है। इस लेख में पेंग्सलसेहि द्यीर नेमिसेट्टि नाम के दे। राजव्यापारियो का उद्येख है। इन व्यापारियो को माताओ मान्चिकको और शान्तिकको ने जिन-मन्दिर धौर नन्दे। यर निर्माण कराकर मानुकी तिं मुनि से जिन दीचा ले ली। यह मन्दिर चन्द्रगिरि पर तेरिन वस्ति के नाम से प्रसिद्ध है। लेख नं० ४४५ ( ३६६ ) ऋधूरा है पर इसमे विष्णुवर्द्धन का उल्लेख है। नं० ४७८ ( ३८८ ) से ज्ञात होता है कि इस नृपति के हिरियइण्डनायक, खामिद्रोहघरटू गङ्गराज ने बेल्गुल में जिननाथपुर निर्माण कराया। यह लेख बहत घिस गया है। विदित होता है कि गङ्गराज ने उक्त नरेश की प्रज्ञमित से कुछ दान भी मन्दिर की दिया था। लेख मे कोलग का उल्लेख है। 'कोलग' एक माप विशेष था। लेख नं० ४-६३ (शक १०४७) में विष्णुचर्दान के वित्तियों के जीगों/ द्धार व ऋषियो को भ्राष्ट्रारदान के हेतु शल्य श्राम के दान का उल्लेख है। यह दान नन्दि सघ, द्रमिट गण, श्ररुङ्ग-लान्वय के श्रीपाल त्रैनिसदेव की दिया गया। लेख में उत्त भ्रन्वय की परम्परा भी है। लेख नं० ४-६७ में चालुक्य त्रिभुवनमञ्ज के साथ-साथ विष्णुवर्द्ध न का उल्लेख है जिससे सिद्ध होता है कि विष्णुवर्द्ध न चालुक्यों के आधिपत्य को स्वीकार करते थे। इस लेख मे नयकीर्त्ति के स्वर्गवास का भी उल्लेख है। लेख नं० ४५ (१२५), ५६ (७३), ६० (२५१) तथा ४८६ (३६०) विष्णुवर्द्ध न नरेश ही के समय के हैं। इन लेखें। में गङ्ग-राज की वंशावली तथा उनके प्रतापमय व धार्मिक कारों का वर्णन पाया जाता है। गङ्गराज का वंशवृत्त इस प्रकार है—



्रीलेख नं० ४४ (११८) में गङ्गराज की ये खपाधियां पाई जाती हैं—समधिगतपञ्चमहाशब्द, महासामन्ताधिपति, महा-प्रचण्डदण्डनायक, चैरिमयदायक, गोत्रपवित्र, बुधजनिमत्र, श्रोजैनधर्मामृताम्बुधिप्रवर्द्धनसुधाकर, सम्यक्त्तरत्राकर, द्याहार- भयभैपज्यशास्त्रदानविनोद, भन्यजनहृदयप्रमाद, विष्णुवर्द्धन-भूपालहोय्सलमहाराजराज्याभिषंकपृर्णंकुम्भ, धर्महन्योद्धरण-मूलस्तम्भ धीर होइघरट । इसी लेख मे यह भी कहा गया है कि गड़राज के पिता मुख़ूर के कनकनन्दि झाचार्य के शिष्य थे। चालुक्यवंशवर्णन में कहा जा चुका है कि इन्होंने। कन्नेगाल में चालुक्य-सेना का पराजित किया था। उनके तलकाडु, कोङ्गु, चेङ्गिरि छादि स्वाधीन करने, नरसिंग को यमलोक भेजने, अदिपम, तिमिल, दाम, दामोदरादि शत्रुश्रीं को पराजित करने का वर्णन लेख नं० ६० (२४०) के ६, १० व ११ पद्यों में पाया जाता है। जिस प्रकार इन्द्र का 🕻 वफा, बलराम का इला, निष्णु का चक्र, शक्तिधर की शक्ति व श्रर्जुन का गाण्डीव उसी प्रकार विष्णुवद्ध न नरेश को गङ्ग राज सहायक थे। गङ्गराज जैसे पराक्रमी थे वैसे ही धर्मिष्ठ भी थे। उन्होंने ग्राम्मटेश्वर का परकीटा बनवाया, गङ्गवाडि परगने के समस्त जिनमन्दिरी का जीर्योद्धार कराया, तथा ष्ट्रनेक स्थानीं पर नवीन जिनमन्दिर निर्माण कराये। प्राचीन कुन्दकुन्दान्वय के वे उद्घारक थे। इन्हों कारणों से वे चासु०ड-राय से भी सीगुणे श्रविक धन्य कहे गये हैं। धर्म वल्र से गहुराज में अलौकिक शक्ति थी। लेख न० ५६ (७३) के .. पद्य १४ में कहा गया है कि जिस प्रकार जिनधर्माप्रयी ध्रति-यब्बरसि के प्रभाव से गोदावरी नदी का प्रवाह रुक गया था इसी प्रकार कावेरी के पूर से घिर जाने पर सी, जिनसक्ति के

कारण गङ्गराज की लंशमात्र भी हानि नहीं हुई। जब वे कन्नेगल में चालुक्यों को पराजित कर लैटि तब विष्णुवर्द्धन ने प्रसन्न होकर उनसे कोई वरदान माँगने की कहा। उन्होंने परम नामक शाम माँगकर उसे अपनी माता तथा मार्था द्वारा जि़र्माण कराये हुए जिनमन्दिरों के हेतु दान कर दिया। इसी प्रकार उन्होंने गोविन्दबाि शाम प्राप्त कर गोम्मटेश्वर को अपण किया। गङ्गराज शुभचन्द्र सिद्धान्तदेव के शिष्य थे। लेख नं० ५६ (७३) से विदित होता है कि दण्डनायक एचिन्याज ने इस परम शाम के दान का समर्थन किया था।

गङ्गराज से सम्बन्ध रखनेवाले छैं।र भी छनेक शिलालेख हैं, यद्यपि उनमे गङ्गराज के समय के नरेश का नाम नहीं स्वाया। लेख नं० ४६ (१२६) गङ्गराज की मार्या लच्मी ने आपने आता वूचन की मृत्यु के स्मरणार्थ लिखवाया था। वूचन छुभचन्द्र सिद्धान्तदेव के शिष्य थे। लेख नं० ४७ (१२७) जैनाचार्य मेधचन्द्र त्रैविद्यदेव की मृत्यु का स्मारक है छै।र इसे गङ्गराज छै।र उनकी मार्या लच्मी ने लिखवाया था। लेख नं० ४६ (१२६) लच्मीमतिजी ने छपनी भिगती देमित के स्मेंद्रार्थ लिखवाया था। लेख नं० ६३ (१३०) से ज्ञात होता है कि शुभचन्द्रदेव की शिष्या लच्मी ने एक जिन मन्दिर निर्माण कराया जो छव 'एरड्कट्टे वस्ति' के नाम से प्रख्यात है। लेख न० ६४ (७०) में कहा गया है कि गङ्गराज ने अपनी माता पोचव्ये के देतु कचले वस्ति निर्माण कराई। लेख नं०

६५ (७४) मे गङ्गराज के इन्द्रकुल गृह (शासन विति)
वनवाने का उल्लेख है। लेख नं० ७५ (१८०) ध्रीर
७६ (१७७) में गङ्गराज द्वारा गीम्मटेश्वर का परकोटा वनवाये जाने का उल्लेख है। लेख नं० ४३ (११७), ४४
(११८), ४८ छीर (१२८) गङ्गराज द्वारा निर्माण कराणे
हुए कमशः उनके गुरु शुभचन्द्र, उनकी माता पीचिकन्ते
छीर भागी लच्मी के स्मारक हैं। लेख नं० १४४ (३८४) में
गङ्गराज के वश का बहुत कुछ परिचय मिलता है व लेख
नं० ४४६ (३६०), ४४७ (३६८) छीर ४८६ (४००)
में गङ्गराज के न्येष्ठ श्रावा बम्मदेव की मार्या जक्षणव्ये के
सरकार्यों का उल्लेख है। ये सब लेख विष्णुवर्द्धन नरेश के
समय के व उस समय से सम्बन्ध रखनेवाले हैं इसी लिले
इनका यहाँ उन्लेख करना श्रावश्यक हुआ।

विष्णुवर्द्धन के समय के अन्य लेख इस प्रकार हैं। लेख नं १४३ (३७०) में राजा के नाम के साथ ही गङ्गराज के नामील्लेख के पश्चात् कहा गया है कि चलदङ्कराब हेडेजीय धीर अन्य सक्तने ने कुछ दान किया। जान पड़ता है यह दान गोल्मटेश्वर के दायों थोर की एक कंदरा की भहकर समतल करने के लिये दिया गयाथा। लेख नं० ५६ (१३२) में विष्णुवर्द्धन की रानी शान्यलदेनी द्वारा 'सवति गुन्यवार्ष्य पिता' के निर्माण कराये जाने का वल्लेख हैं। इस लेख में मंघचन्द्र के जिल्य प्रमाचन्द्र की स्तुति, होयसल वंश की उत्परित

व निष्णुवर्द्धन तक की वंशानलि, निष्णुवर्द्धन की उपाधियों न शान्तलदेवी की प्रशंसा व उनके वंश का परिचय पाया जाता है। शान्तलदेवी की उपाधियो में 'उद्वृत्तसवतिगन्धवारणे' ग्रर्थात् 'उच्छु खल सीतों के लिये मत्त हाथी' भी पाया जाता 🛂 । शान्तलदेवी की इसी खपाधि पर से बस्ति का उक्त नाम पड़ा। लेख नं० ६२ (१३१) में भी इस मन्दिर के निर्माण का उल्लेख है। इस लेख में यह भी कहा गया है कि उक्त मन्दिर मे शान्तिनाथ की भृतिं स्थापित की गई थी। लेख न्० ५३ (१४३) (शक १०५०) में शान्तल देवी की मृत्यु क्रा उल्लेख है जो 'शिवगङ्ग' में हुई। यह स्थान अब बहुलोर , र्से कोई तीस मील की दूरी पर शैवों का तीर्थस्थान है। लेख में शान्तलदेवी के वंश का भी परिचय है। उनके पिता पंतें हे मारसिङ्गय्य शैव थे पर माता माचिकव्वे जिन भक्त थी। लेख नं० ५१ (१४१) श्रीर ५२ (१४२) (शक १०४१) मे शान्तलदेवो के मामा के पुत्र वलदेव और उनके मामा सिद्गिमय्य की मृत्यु का उल्लेख है। वलदेव ने मोरिङ्गेरे मे समाधिमरण किया तब उनकी माता धीर भगिनी ने उनकी स्मा (क एक पट्टशाला (वाचनालय) स्थापित की। सिङ्गि-मुख्य के समाधिमरण पर उनकी भार्या श्रीर भावज ने स्मारक त्तिखवाया। त्रेख नं० ३६८ (२६५) श्रीर ३६८ (२६६) में दण्डनायक भरतेश्वर द्वारा दे। मूर्त्तियों के स्थापित कराये जाने का उल्लेख है। भरतेश्वर गण्डविमक सिद्धान्तदेव के

शिष्य ये थ्रीर अन्य शिलालेलों ( नागमङ्गल ३२ ए० क ४; चिकमगलूर १६० ए० क० ६) से सिद्ध है कि वे श्रीर उनके वडे भाई मरियाणे विष्णुवर्द्धन नरेश के सेनापित थे। लेख नं० ४० (६४) ( शक १०⊏४) मे भी भरत के गण्डविमुक्त-देव के शिष्य होने का उल्लेख है। लेख नं० ११५ ( २६५ ) से विदित होता है कि भरतेश्वर ने जिन दो मूर्ियो की स्थापना कराई थी वे भरत थीर बाहुबली खामी की मृतिया थीं। इस लेख मे भरतेथा के धन्य धार्मिक कृत्यों का मां उल्लेख है। बन्होंने उक्त दोनी मृर्तियों के श्रासपास कटवर ( हप्पलिगे ) बनवाया, गोम्मटेश्वर के ब्रासपास वहा गर्भगृह बनवाया, सीढियाँ वनवाई वया गडुवाडि से देा पुरानी वस्तियों का उद्घार कराया धीर घरसी नवीन वस्तियाँ निर्माण कराई । यह लेख भरत की पुत्री शान्तलदेवी ने लिखवाया था। लेख नं० ६८ (१५८) श्रीर ३५१ ( २२१ ) मी इसी नरेश के समय के विदित होते हैं दनमें क्रब्र जिन मक्त पुरुपों का उद्घेख है।

विक्युवर्द्धन धीर लक्मीहेवी के पुत्र नारसिंह प्रथम हुए जिनकी उपाधियों आदि का उद्येख लेख न० १३७ (३४५) भी है। लेख नं० १३८ (३४६) में है। लेख नं० १३८ (३४६) में उद्येख है कि उक्त नरेश के भण्डारि और मन्त्रों हुछ ने बेल्गील में चतुर्विशति जिनमन्दिर निर्माण कराया। यह मन्दिर भण्डारि बिक्त के नाम से प्रसिद्ध है। लेख में विनयादित्य से खगाकर नारसिंह प्रथम तक के वर्णन और हुछ के वश्परिचय

के पश्चात् कहा गया है कि एक बार अपनी दिग्विजय के समय नरेश बेल्गाल में भाये. गोम्मटेश्वर की वन्दना की श्रीर हुल के वनवाये हुए चतुर्विं शति जिनालय के दर्शन कर उन्होंने उस मन्दिर का नाम 'भव्यचूडामिंग' रक्खा क्योंकि हुद्ध की उपाधि <sup>र</sup>सम्यक्तुचूडामिषा<sup>,</sup> शी। फिर उन्होने मन्दिर के पूजन, दान तथा जीर्योद्धार के हेतु 'सवसेरु' नामक श्राम का दान किया। लेख में यह भी उद्घेख है कि हुद्ध ने नरेश की अनुमित से गोम्मटपुर के तथा व्यापारी वस्तुग्रो पर के कुछ कर ( टैक्स ) क़ादान मन्दिर को कर दिया। हुल्ल वाजि व'श के जिक्कराज /( यचराज ) श्रीर लोकाम्बिका के पुत्र, लक्सण श्रीर श्रमर के ड्येष्ट श्राता तथा मलघारि स्वामी के शिष्य थे। सवर्णेरु प्राम क्तादान उन्होंने भानुकीर्ति को दिया था। वे राज्यप्रवन्ध में 'योगन्धरायग्य' से भी अधिक क्रशल श्रीर राजनीति मे बृहस्पति से भी श्रिधिक प्रवीण थे। लेख नं०१३७ (३४५) में भी नारसिंह के वेल्गोल की वन्दना करने का उझेल है धीर इस लेख से यह भी ज्ञात होता है कि हुछ विष्णुवर्द्धन के समय मे भी राजदरवार में थे तथा लेख नं० ६० (२४०) वें ुं-६१ से विदित होता है कि वे श्रगामी नरेश वल्लाल द्वितीय के समय में भी विद्यमान थे क्योंकि उन्होने उक्त नरेश से एक दान प्राप्त किया था। इस लेख में हुल की कीर्ति थ्रीर धर्मपरायणता का खुत्र वर्णन है। वे चामुण्डराय श्रीर गङ्गराज की श्रेणी मे ही सम्मिलित किये गयं हैं। उन्हें।ने

वड्डापुर धीर कालिवट के जिनमन्दिरो का जीवींदार कराया, कोपण में जैनाचार्या के हेतु बहुत मी जमीन लगाई, क्षेलड्गेरेमें छः नवीन जिनमन्दिर बनवाये थ्रीर वेल्गाल में चतुर्वि शति तीर्घकर मन्दिर बनवाया। उन्होने गुणचन्द्र सिद्धान्तदेव के शिष्य महामण्डलाचार्य नयकीर्ति सिद्धान्तदेव 🗲 को इस मन्दिर के आचार्य पद पर प्रतिष्टित किया। लेख नं - ६० ( २४० ) में भी नारसिंह की वेल्गाल की वन्दना का उन्नेख है। इस लेख से विदित होता है कि सवग्रेर के झित-रिक्त नरेश ने दे। श्रीर मासे - वेक श्रीर कगोरे- का दान दिया था। हुन्न की प्रार्थना सं इसी दान का समर्थन ब्रह्माल द्वितीय तं भी किया था ( ४-६१ )। लेख नं० ८० (१७८ ) श्रीर ३१६ (१८१) में भी इस दान का उख्लेख है। लेख नं० ४०८ (६४) मे उल्लेख है कि हुन्न ने अपने गुरु महामण्डलाचार्य देवकीर्ति पण्डितदेव की निपद्या निर्माण कराई जिसकी प्रतिष्ठा उन्होंने उनके शिष्य जनसनिद, माधव धीर त्रिभवनदेव द्वारा कराई। लेख नं० १३७ (३४६) में हुल की भार्या पद्मावती के गुर्यो का वर्यन है। इस लेख में भी हुछ के नयकीर्ति के पुत्र भानुकोर्ति को सवयोरु ग्राम का दान करूते का उल्लेख है।

नारसिंह प्रथम धौर उनको रानी एचलदेनी की बहालदेन द्वितीय हुए। लेख नं० १२४ (३२७) १३० (३३४) धौर ४६१ में इनके वश व उपाधियों स्नादि का वर्धन है।

वे सनिवार सिद्धि, गिरिदुर्गमञ्ज व कुम्मट श्रीर एरम्बरगे के विजेता भी कहे गये हैं। उनकी उच्छड़ि की विजय का पड़ा वीरतापूर्ण वर्णन दिया गया है। लेख नं० ४-६१ (शक १०-६५) इस राज्य का सबसे प्रथम लेख है। इसमे इन - नरेश थीर उनके दण्डाधिप हुछ का परिचय है। मरेश ने चतुर्वि शति तीर्थकर की पूजन के हेतु मारुहृ क्षिप्राम का दान दिया व हुल्ल के अनुरोध से वेक श्राम के दान का समर्थन किया। यह दान नयकीतिं के शिष्य भात्रकीतिं का दिया ,गया। लेख नै० ६० (२४०) मे गङ्गराज की कीर्ति का /वर्णन, व गुणचन्द्र के पुत्र नयकीर्त्ति का, नारसिंह प्रथम की चेल्गोल की वन्दना का तथा बल्लाल द्वारा नारसिंह के दान के सिमर्थन का उल्लेख पाया जाता है। लेख के अन्तिम भाग मे के अन है कि नयकीर्ति के शिष्य अध्यात्मि बालचन्द्र ने एक वंडा जिन मंदिर, एक बृहत् शासन, अनेक निषदार्ये व बहुत से तालाव भादि ग्रपने गुरु की स्मृति में निर्माण कराये । लेख नं० १२४ (३२७) ( शक ११०३ ) में नरेश के मन्त्री चन्द्रमीलि की भार्या ग्राचियक द्वारा वेल्गेल में पार्श्वनाथ वस्ति निर्माण की ये जाने का उल्लेख है। यह बस्ति अब अकन बस्ति के नाम से प्रसिद्ध है। चन्द्रमीलि शस्भूदेन श्रीर शक्तव्ये के पुत्र थे। वे शिवधर्मी ब्राह्मणा थे धीर न्याय, साहित्य, भरत शास्त्र मादि विद्यान्त्री में प्रवीग थे। उनकी भार्या माचि-यक व आचलदेवी जिनभक्ता थी। ( आचलदेवी की वंशावली

के लिये देरेत लेख में० १६२४ )। जन हे गुरु नापकीर्ति सीत राजपन्त्र हो। जैसा में फरा गया है कि पन्त्रमीति की प्रार्थना पर वनतानदेव ने धाललदेनों हारा निमोवित मंदिर के हैं। वस्मेयन प्रशिवास का दान दिया । जंग में श्रीर भी दानी का उल्लेस है। पक दान का शहेर उसी माम के मेर नैव ४८४ ( सक ११०४ ) नवा लेग नं० १०८ ( २५६ ) और प्रवृद्ध (३३१) में भी है। लेखनं० १३० (३३४) में विनयादित्य से लगाकर छारमल नरेशों के परिचय के प्रशान सहासण्डलाचार्य नयकोर्नि की कीर्नि का बर्टन है थार फिर नरेश की 'पट्टणावासी' नागदेव का परिचय है। देखा लेख नंव १३०)। नागदेव फे खपने गुरु नयकीर्ति की नियमा यनपाने का उत्लेख लेख न**० ४२ (६६) में भी ई।** नागदेव फैंर्र कुछ धीर सत्कृत्यों श्रीर कुछ भाचार्यों का परिचय लेख नं० १२२ (३२६) श्रीर ४८० (४०७) मे पाया जाता है। लेख नं० ४७१ (३८०) में वसुर्धंक्यान्यव रेजिसटय की जिननायपुर मे शान्तिनाथ की प्रतिष्ठा कराने व ग्रभचन्द्र श्रीवग के शिज्य सागरनिद की उस मंदिर के आचार्य नियुक्त करने का ब्ल्लेख है। यद्यपि इम लेख में किसी नरेश का उद्देरी नहीं है तथापि अन्य शिलालेखीं से ज्ञात होता है कि रेचिमय्य इन्हीं बल्लालदेव के सेनापित थे। यल्लालदेव के पास धाने से प्रथम वे कलचुरि नरेशों के मन्त्रो थे। ( मै० ग्रा० रि० १-६०-६, पृ०२१; ए० का० ५, असिंकोरे ७७, ए० का० ७,

शिकारपुर १६७) लेख नै० ४६५ में बल्लाल देव के समय में अपने गुरु श्रीपाल योगीन्द्र के खर्गवास द्वीने पर दादिराज देव के परवादिमल जिनालय निर्माण कराने व भूमिदान देने का उन्लेख है।

े इस राज्य का ग्रन्तिम लेख नं० १२८ ( ३३३ ) ( शक ११२८) का है जिसमे वीर बछालदेव के कुमार सोमेथरदेव श्रीर उनके मंत्री रामदेव नायक का उल्लेख है। इतिहास में कहीं ग्रन्थत्र बल्लालदेव के सोमेश्वर नामक पुत्र का कोई उल्लेख नहीं पाया जाता। कुछ विद्वानों का ग्रनुमान है कि स्मन्यवाः नरेश का कोई प्रतिनिधि ही यहाँ विनय से भ्रपने को नरेश का पुत्र कहता है। ( लेख के सारांश के लिये देखों नं० १२८)।

बल्लाल द्वितीय के पुत्र नारसिंह द्वितीय के समय का एक ही लेख इस संग्रह में आया है। लेख नं० ८१ (१८६) में कहा गया है कि पृथ्वीवल्लभ महाराजाधिराज परमेश्वर नारसिंह के राज्य मे पदुमसेट्टि के पुत्र व आध्यारिम बालचन्द्र के शिष्य गोम्मटसेट्टि ने गोम्मटेश्वर की पूजा के लिये बारह गदींथि, का दान दिया।

नरसिष्ठ द्वितीय के उत्तराधिकारी सोमेश्वर के समय का लेख नं० ४-६-६ (शक ११७०) है। इसमे सेमेश्वर की विजय व कीर्ति का परिचय उनकी उपाधियों में पाया जाता है। लेख मे कहा गया है कि सोमेश्वर के सेनापति 'शान्त' ने शान्तिनाथ मन्दिर का जीर्योद्धार कराया। लेख में माघनन्दि धाचार्यों की परम्परा भी दी है।

लेख नं० २६ (२४६) (शक ११-८६) में वीर नारसिंह इतीय (से।मेश्वर के पुत्र व नारसिंह द्वितीय के प्रपीत्र) का उन्ने ख हैं। लेख नं० १२-६ (३३४) (शक १२०५) भीं, सम्भवत इसी राजा के समय का है। इस लेख में होटसल व'श की रति है, और कहा गया है कि उस समय के नरेश के गुढ मेघनन्दि थे। ये ही सम्भवत: शास्त्रसार के कर्ता थे जिसका उन्ने ख लेख के प्रथम पद्य में ही है। (सारांश के लिये देखें। लेख नं० २६)।

लेख नं० १०५ (२५४) (शक १३८०) के ४६ वें पद्य में व लेख नं० १०८ (२५८) (शक १३५५) के २६ वें पद्य में उद्घे ख है कि बल्लाल नरेश की एक वेार ज्याधि से चारुदत गुरु ने रचा की थी। यह नरेश इस वंश के बद्धाल प्रथम, विष्णुवद्ध न के ज्येष्ठ आता हैं जिन्होंने बहुत श्रुट्पकाल राज्य किया था। 'अजबिल शतक' में कहा गया है कि इस नरेश को पूर्वजन्म के संरक्षार से भारी प्रेत बाधा थी जिसे चारु-कीर्ति ने दूर की। इसी से इन श्राचार्य को 'बद्धालाजीव-रचक' की उपाधि प्राप्त हुई।

#### विजयनगर

जब सन् १३२७ ईस्वी में मुहम्मद तुगलक ने हीयसल राज्य का पूर्व रूप से सत्यानाश कर डाला थीर होय्सल राज्य की श्रपने साम्राज्य में मिला लिया तव दक्तिण के ग्रन्य राज्य सचेत हए। वे सब दे। वीर योधाओं के नायकत्व में एकत्र हुए। इन वीर योधाओ, जिनके व'श आदि का विशेष कुछ पता नहीं चलता, ने बोड़े ही वर्षों में एक राज्य खापित किया जिसकी राजधानी उन्होंने विजयनगर वनाई। उक्त दोनो वीरों के नाम क्रमशः हरीहर और वुक्क थे और वे दोनों भाता थे। इन्होंने सुसलमानी के बढते प्रवाह की राक दिया! इसी समय दिवा में मुसलमानों ने बहमनी राज्य श्वापित किया जिसकी राजधानी गुन्नवर्गा थो। भें ये दोनों राज्य ही मुख्य रहे धीर देानें प्रापस में लगातार भागइते रहे। सन् १४८१ के लगभग वहमनी राज्य बरार, विदर, ग्रहमदनगर, गोलकुण्डा धीर वीजापुर इन पाँच आगी में घट गया। विजयनगर नरेशों का भगड़ा वीजापुर के झादिल शाहों से चलता रहा। इनमें श्रधिकतः विजयनगर विजयो 📆 ता था क्योंकि उक्त पॉर्चो मुसलमानी राज्यों में द्वेप था। र्भ्यन्त मे मुसलमानी राजाओं ने श्रपनी भूल पहचान ली। सन् १५६५ में एक होकर तालीकोटा के मैदान पर इकट्रे हुए ग्रीर यहाँ दिचया भारत में हिन्दू साम्राज्यका निपटारा सदैन के लिये हो गया। विजयनगर नरेश रामराय कैंद्र कर लिये

गये धीर मार दाले गये थीर उनकी सुन्दर राजवानी विजय-नगर विध्व'स कर दी गई। यह मंचिष्त में विजयनगर राज्य का इतिहास है।

भव संबद्दीत लेखें। में इस राज्य के जो उछ ये भाये हैं उन्हें देखिये।

इस राजवंश के सम्बन्ध का सबसे प्रथम श्रीर सबसे महत्व का लेख नं० १३६ (३४४) ( जक १२-६० ) का है जिसमें बुकराय प्रथम द्वारा जैन और वैष्णव सम्प्रदायों के बीच शान्ति स्रीर संधि स्थापित किये जाने का वर्शन है। बैजावी ने जैनियो के अधिकारों में कुछ इसाचेप किया था। इसके लिये जैनियों ने नरेश से प्रार्थना की । नरेश ने जैनियों का हाथ वैध्यवों के हाथ पर रखकर कहा कि धार्मिकता में जैनिया। भीर वैष्णवो में कोई भेद नहीं है। जैनिया की पूर्वतत् ही पश्च-महावार्य थ्रीर कलश का अधिकार है। जैन दर्शन की हानि व वृद्धि को वैष्यावों की अपनी ही हानिव वृद्धि समकता चाहिए। श्री वैष्णवों को इस विषय के शासन समस्त विसायों में लगा देना चाहिए। जब तक सूर्य धीर चन्द्र हैं तब तक वैद्याव जैन धर्म की रचा करेंगे। इसके अतिरिक्त लेख में कहा गया है कि प्रत्येक जैन गृह से कुछ द्रव्य प्रति वर्ष एकत्रित किया जायगा जिससे वेल्गोल के देव की रचा के लिये बीस रचक रक्खे जानें ने व शेष ट्रव्य मंदिरों के जीगोंद्धारादि मे खर्च किया जावेगा। जो इस शासन का उल्लंघन करेगा

वह राज्य का, संघ का व समुदाय का द्रोही ठहरेगा। इस सम्बन्ध में कदम्बहिन्न की शान्तीश्वर बस्ती का स्तम्म लेख भी महत्व पूर्ण है। इस लेख में शैवों द्वारा जैनियों के अधिकारों की रचा का उन्नेख है। उसमें कहा गया है कि यमादि याग गुणों के धारक, गुरु श्रीर देवों के भक्त, कलिकाल की कालिमा के प्रचालक, लाकुलीश्वर सिद्धान्त के श्रनुयायी, पञ्चदीचा कियायों के विधायक सात करोड़ श्रीरुद्रों ने एकित होकर मूलसंघ, देशीगण, पुस्तक गच्छ के कदम्बहिन्न के जिनालय को 'एक्नोटि जिनालय' की उपाधि तथा पञ्चमहावाय का अधिकार प्रदान किया। जो कोई इसमें 'ऐसा नहीं होना चाहिए' कहेगा वह शिव का द्रोही ठहरेगा। यह लेख क्षामग शक सं० ११२२ का है।

ं लेख नं० १२६ (३२६) में हरिहर द्वितीय की मृत्यु का उल्लेख है जो तारण संवत्सर (शक १३६८) माद्रपद कृष्णा दशमी सोमवार की हुई। अन्य एक लेख (ए० क०८, तीर्थहिझ १२६) से भी इसी बात का समर्थन होता है। ृत्लेख नं० ४२८ (३३७) से निदित होता है कि देवराय महोराय की रानी व पण्डिताचार्य की शिष्णा भीमादेवी ने मङ्गायी विस्त मे शान्तिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा कराई। यह राजा सम्भवतः देवराय प्रथम है। शिलालेख से यह नई बात विदित होती है कि इस राजा की रानी जैनधर्मावलिम्बनी थी। यह लेख लगभग शक सं० १३३२ का है। लेख

नं० ८२ (२५३) (शक १३४४) में इरिइर हिनीय के सेना-पित इरुगप का परिचय है थ्रीर कहा गया है कि उन्होंने बेल्गोल, एक वनकुषा थ्रीर एक तालाब का दान गोम्मटेश्वर के हेंद्र कर दिया। लेख में इरुगप की वंशावली इस प्रकार पाई जाती है—



सेख में पिण्डतार्थ छीर अत्रमुनि की प्रशंसा के पश्चात् कहा गया है कि अतुमुनि के समच उक्त दान दिया गया था। यह लेख शक सं० १३४४ का है जिससे चिदित होता है कि इक्गप देनराय द्वितीय के समय में भी विद्यमान थे। इक्गप् संस्कृत के छच्छे निद्वान थे। उन्होंने 'नानार्थरत्नमाला' नार्म्क पद्यात्मक कोष की रचना की थी। उनके तीन धीर लेख मिले हैं (ए० ६० ७, १९५; स० ६० ६० १—१५६) जिनमें से दे। शक सं० १३०४ छीर १३०६ के हैं जिनमें पिण्डतार्थ की प्रशसा है व तीसरा शक स० १३०७ का है धीर उसमे कथन है कि इरुगप ने विजयनगर में कुंधजिनालय निर्माण कराया। लेख नं० १२५ (३२८) ग्रीर १२७ (३३०) में देवराय द्वितीय की चय संवत्सर (शक १३६८) में मृत्यु का सक्कोख है।

# मेसूर राजवंश

होस नं० ८४ (२५०) शक सं० १५५६ का है। इसमें मैस्र नरेश चामराज ब्रोडेयर द्वारा बेल्गेल के मंदिरों की जमीन को, जो बहुत दिनों से रहन थी, मुक्त कराये जाने का उल्लेस है। नरेश ने जिन लंगों को इस अवसर पर बुलवाया वा उनमें भुजबिल चरित के कर्ता पश्चयाय कि के पुत्र बोम्यप्प के कि वोमण्या भी थे। इसी विषय का कुछ धीर विशेष विवर्ध लेख नं० १४० (३५२) (शक १५१६) मे पाया जाता है। इस लेख में राजा की श्रेश से मंदिर की भूमि रहन करने व कराने का निर्धेष किया गया है। यापि लेखों में इस बात का उल्लेख नहीं है तथापि यह प्राय. निश्चय ही है कि, उक्त विषय के निर्धेष के किये नरेश बेल्गेल प्रवश्य गये हैं। चिदानन्द कि के मुनितशाध्युदय है नरेश की बेल्गेल की यात्रा का इस प्रकार वर्षन है। चित्र नरेश की समाय बेल्गेल में पाये की रामग्रेड है में गीरमटेशार फें स्त्रीन किये। किर उन्होंने हारे पर प्राप्त के ने गीरमटेशार फें स्त्रीन किये। किर उन्होंने हारे पर प्राप्त के ने गीरमटेशार फें स्त्रीन किये। किर उन्होंने हारे पर प्राप्त के ने गीरमटेशार फें स्त्रीन किये। किर उन्होंने हारे पर प्राप्त के ने गीरमटेशार फें से किये। किर उन्होंने हारे पर प्राप्त के ने गीरमटेशार फें से की किये। किर उन्होंने हारे पर प्राप्त के ने गीरमटेशार फें से किये। किर उन्होंने हारे पर प्राप्त के ने गीरमटेशार फें से की किये।

शिलालेख पढ़वाये। उन्होने यह ज्ञात किया कि किस प्रकार चामुण्डराय बेलोाल घाये ये घौर घपने गुरु नेमिचन्द्र की प्रेरणा से उन्होंने गोस्मटेश्वर की एक लाख झयानवे इजार 'वरह' की आय के प्रामी का दान दिया था। इसके पश्चात् मरेश सिद्धर बस्ति में गये धीर वहाँ के होखें। से जैनाचार्यों की <sup>क</sup> वंशावली, उनके महत्व व उनके कार्यों का परिचय प्राप्त किया। फिर उन्होंने यह पूछा कि श्रव गुरु कहाँ गये। बन्मण किन, जा मन्दिर के प्रध्यचों में से थे, ने उत्तर दिया कि जगदेव के तेलुगु सामन्त के त्रास के कारण गोम्मटेश्वर की पूजा वन्द कर दी गई है श्रीर गुरु चारुकीर्ति उस खान की छोड़ भैरव-राज की रचा में भन्नातकीपुर (गेरुसोप्पे) में रहते हैं। पर नरेश ने गुरु की बुला लेने के लिये कहा धीर नया दान देने का वचन दिया। फिर उन्होने भण्डारि बस्ति के दर्शन किये और चन्द्रगिरि के सब संदिरों के दर्शन कर वे सेरिड़ा-पट्टम को लीट गये। पदुसल सेट्टि श्रीर पदुसल पण्डित चारु-कीर्ति की लीने के लिये मह्मातकीपुर भेजे गये । उनके आने पर वे सत्कार से बेल्गेल पहुँचाये गये धीर राजा ने वचना-नुसार दान दिया।" उपरोक्त वर्णन में जिस जगदेव की ु उन्नेख स्राया है वह चैन्नपट्टन का सामन्त राजा या। वह शक सं० १५५२ में चामराज द्वारा हराकर राज्यच्युत कर दिया गया। सेख नं० ४४४ ( ३६५ ) में चिष्कदेवराज ग्रोडेयर द्वारा वेलोल में एक कल्यायी (क्रुण्ड) निर्माय कराये जाने का

चल्लेख हैं। लेख नं० ८३ (२४६) में कृष्णराज श्रोडेयर के शक्त सं० १६४५ में वेल्लेख में श्राने व नेनमटेश्वर के हेतु वेल्लेख श्रादि कई प्रामों के दान का व निकदेवराजवाले कुण्ड के निकट बनी हुई दानशाला के हेतु कवाले नामक प्राम के दान का चल्लेख हैं। लेख में कहा गया है कि नेनमटेश्वर के दर्शन कर नरेश वहुत ही प्रसन्न हुए श्रीर पुलकितनात्र होकर उन्होंने उक्त दान दिये। श्रानन्तकि कृत 'नोम्मटेश्वर चरित' में भी इस नरेश की वेल्लेख-यात्रा का वर्णन है।

लेख नं > ४३३ (३५३) श्रीर ४३४ (३५४) कागज पर लिखी हुई कृष्णराज श्रोहेयर रुतीय की सनदें हैं जो समय-समय पर वेलोल के गुरु को दी गई हैं। इनमें की प्रथम सानद नरेश के मंत्री पुण्णेय्य की दी हुई है श्रीर उस में कृष्ण-राज श्रोहेयर प्रथम के दान का समर्थन किया गया है। द्वितीय सनद स्वयं नरेश ने दी हैं। उसमें वेलोल के समस्त मंदिरों के खर्च व जीर्योद्धार के लिये तीन प्रामों के दान का उद्येख है। इस लेख मे समस्त मंदिरों की दिं या वेतीस दी है—विन्ध्यगिरि पर धाठ, चन्द्रगिरि पर स्ति ली तीन प्रामों के दान का उद्येख है। इस लेख मे समस्त मंदिरों की दिं या वेतीस दी है—विन्ध्यगिरि पर धाठ, चन्द्रगिरि पर स्ति से स्ति हैं। या वेतीस दी हैं की विन्ध्यगिरि पर धाठ, चन्द्रगिरि पर स्ति हैं। इससे पूर्व मठ को उक्त मंदिरों के खर्च व जीर्योद्धार के लिये राज्य से एक सी वीस वरह का दान मिलता धा। पर यह उक्त कार्य के लिये घोष्ट नहीं धा इसी से राजमहल के

लक्सी पंडित की प्रार्थेना पर इसके बद्दले तीन श्रामों का उक्त दान दिया गया 🕶 ।

कृष्णराज थोडेयर तृतीय के समय का एक छीर लेख नं० ६८ (२२३) (शक १७४८) है। इस लेख में उरलेख है कि चामुण्डराज के एक वंशज कृष्णराज के प्रधान अङ्गरत्तक ३१ की सृत्यु गोम्मटेश्वर के मस्तकाभिषेक के दिवस हुई। इस पर उनके पुत्र ने गोम्मट स्वामी की प्रतिवर्ष पूजा के हेतु कुछ दान दिया।

वर्तमान महाराजा छज्जराज छोडेयर चतुर्थ का नाम तिथि सहित चन्द्रगिरि के शिखर पर अंकित है जो नवस्वर रे १-६०० ईस्वी में उनके वेल्गोल झाने का स्मारक है।

#### **जदम्ब व श**

ध्रतुमान शक की नवमी शताब्दि के लेख न'० २८२ (४४३) में काध्यिन देखों के पास एक कदम्ब राजा की ध्राज्ञा से तीन शिलाये लाई जाने का उल्लेख है। यह कदम्ब नरेश कीन था व शिलायें किस हेतु लाई गई थीं यह विदित करने के कीई साधन उपलब्ध नहीं हैं।

में लेख नै०१४१ राह्म साहब के सम्रह में खुवा है पर श्रीयुक्त नेर-मिंहाबार के नये सरकरण में वह नहीं खापा गया। श्रीयुक्त नरसिंहाचार का कवन हे कि यह नैना उपर्युक्त दोना सनदों के उत्पर से तैयार किया गया रे श्रीर इसका श्रव मद में पता नहीं चलता (देखों लेख न० १४१)

## नेालम्ब व पल्लघ वंश

लेख नं० १०६ (२८१) में चासुण्डराज द्वारा नेालम्ब नरेश के इराये जाने का उल्लेख हैं। सम्भवतः यह नरेश दिलीप का पुत्र नित्न नेालम्ब था। लेख नं० १२० (३१८) में अरकेरे के वीर पल्लवराय व उसके पुत्र शद्धार नायक के नाम पाये जाते हैं। शद्धार नायक का नाम लेख नं० ७३ (१७०) व २४६ (१७१) में भी पाया जाता है। ये लेख लगभग शक्क सं० ११४० के हैं।

#### चोलवंश

शक की दशवीं शताब्दि के एक अधूरे लेख नं० ४६६ (३५८) में एक चोल पेमीड का गड़ों के साथ युद्ध का उन्ने ल है। सम्भवतः यह नरेश राजेन्द्र चोल ही या जो गड़्गनरेश अपूतराय द्वारा शक सं० ८७१ के लगभग मारा गया था जिसका कि उल्लेख अतकूर के लेख में है। लेख नं० ६० (२४०), ३६० (२५१) व ४८६ (३६७) में गड़्गराज द्वारा चोलराज नरसिंह वर्मी व दामोहर की पराजय का उन्नेख है।

#### काङ्गाल्ववं श

कोड़ाल्य नरेशों का राज्य अर्कल्युद तालुका के अन्तर्गत कावेरी और हेमवती नदियों के बीच था। इनके लेख शक सं० ४४२ से १०२२ तक के पाये गये हैं। इन्हीं के दिचय मे चड़ाल्य राज्य था। इस वंश का सबसे अच्छा परिचय लेख नं० ५०० मे राजा की उपाधियों मे पाया जाता है। वहाँ इस वंश के राजा राजेन्द्र पृथ्वी 'समधिगतपश्चमहाशब्द', 'महासण्डलंश्वर', 'श्रोरेयूरपुरवराधिश्वर', 'चोलकुले।दय।चलग-भित्तमालों व 'सूर्यवशिशासाधिए' कहे गये हैं। इससे स्पष्ट है कि कोड़ाल्व नरेश सूर्यवंशी थे धीर चोलवंश से उनकी उत्पत्ति थी। श्रोरेयूर व उरगपूर चोल राज्य की प्राचीन राजधानी थी। इस वंश के शिलालेखों से अब तक निम्म-लिखित राजाशी के नाम व समय विदित हुए हैं—

#### चङ्गल्यवंश

इस व श के नरेशों का राज्य पश्चिम मैसूर और कुर्ग मे या। वे अपने की यादनवंशी कहते थे। उनका प्राचीन स्थान चङ्गनाडु (आधुनिक हुयासूर तालुका) था। लेख नं० १०३ (२८८) में कथन है कि इस वंश के एक नरेश कुलोचुड्ग चङ्गाल्य महादेव के मन्त्रों के पुत्र ने गोम्मटेश्वर की ऊपरी मिखल का शक सं० १४२२ में जीयोंद्वार कराया। एक नरेश का उल्लेख एक और लेख में भो पाया गया है (ए. क. ४, हयासुर ६३)

, निडगलवं ग्र

निद्धगल नरेश सूर्यवंशी ये धीर श्रपने को करिकाल चील के वंशज कहते थे। वे ओरियूराधीश्वर की उपाधि धारण करते थे। ओरियूर (त्रिचनापक्षी के समीप) चोल राज्य की प्राचीन राजधानी थी। ये नरेश चेल महाराजा भी कहलाते थे। उनकी राजधानी पेञ्जेरु थी जो श्रव अनन्तपुर जिले मे हेमावती कहलाती है। हायसल नरेश विष्णुवर्द्धन के समय हेस वंश का एक 'इरुड्डोल' नाम का राजा राज्य करता था। खेल नै० ४२ (६६) में उसके नयकी तिं सिद्धान्तदेव के शिष्य होने व लेख नं० १३८ (३४६) में उसके विष्णुवर्द्धन हारा हराये जाने का उलेख है।

<sup>्</sup>र उपयुक्त राजकुलो के श्रांतिरिक्त कुछ लेखों मे श्रीर भी फुट्रकर राजाओं व राजवंशो का उल्लेख है। लेख नं०१५२ (११) मे श्रिरिटनेसि गुरुक समाधिमरण के समय दिण्डि-कराज उपस्थित थे। दिण्डिक का उल्लेख एक श्रीर लेख (सा. इ. इ. २–३८१) में भी श्राया है पर वह लेख लगमग

सन् ८०० का है और प्रस्तुत लेख उससे कोई देा सी वर्ष प्राचीन अतुमान किया जाता है। लेख नं० १४ (३४) की नागसेन प्रशस्ति में नागनाथक नाम के एक सामन्त राजा का उत्स्रोल है। लेख नं० ५५ (६८) मे कहा गया है कि प्रताचन्द्र धाराधीश भाज द्वारा व यशःकीर्ति सि हलनरेश 🖟 द्वारा सम्मानित हुए थे। लेख न० ५४ ( ६७ ) मे कथन है कि अकलह देव ने हिसशीतल नरेश की सभा में बौद्धों की परास्त किया या व चतुर्मखदेव ने पाण्ड्यनरेश द्वारा खामी की उपाधि प्राप्त की थी। लेख नं० ३७ (१४-६) मे गरुड़केसिराज व नं० र-६६ (४५७) में बालादित्य, वत्सनरेश, का चल्लेख हैं। लेख कं० ४० ( ६४ ) में सामन्त भेदार नाकरस कामदेवव निम्बदेव माघनिन्द के, व दण्डनायक मरियाखे श्रीर भटत व वृचिमय्य श्रीर कीरस्य गण्डविमुक्तदेव के शिष्य कहे गये हैं। निम्ब के माधनन्दि के शिष्य, होने का समाचार तेरदाल के एक लेख (इ. ए. १४, १४) मे भी पाया जाता है। शुभचन्द्र के शिष्य एक्पनिन्द नं भ्रपनी 'एकत्वसत्तति' मे उन्हे सामन्तन्द्रामिष कहा है। नं १४७७ ( ३८७ ) मे सिंग्यपनायक व नं० ४१ ( ६५ ) मे वेलुक्तेरे के राजा गुरूमर का उल्जेख है। गुम्मट ने शुभवन्द्र हैव की निपद्या बनवाई घी। लेख नं० १०५ (२५४) में हरिः यस भीर मासिकदेव नामक है। सामन्त राजाओं के पण्डितार्थ को शिष्य होने का उल्लेख है।

### लेखों का मूल प्रयोजन

प्रस्तुत लेखों का मूल प्रयोजन घार्मिक है। इस सङ्गृह से लगभग एक सौ लेख मुनिज्ञों, आर्जिकाओ, आवक और आवि-काओं के समाधिमरण के स्मारक हैं; लगभग एक सौ मन्दिर-निर्माण, मूर्तिप्रतिष्ठा, हानशाला, वाचनालय, मन्दिरों के हर-वाजे, परकोटे, सिढियां, रङ्गशालायें, तालाव, कुण्ड, उद्यान, जीयोंद्वार छादि कार्यों के स्मारक हैं, अन्य एक सौ के लगभग मन्दिरों के खर्च, जीयोंद्वार, पूजा, अभिषेक, आहारहान छादि के लिये प्राम, मूमि, व रकम के हान के स्मारक हैं, लगभग एक सौ साठ संघों धौर यात्रियों की वीर्ययात्रा के स्मारक हैं और शेष चालीस ऐसे हैं जो या तो किसी आचार्य, आवक, व योधा की ख्रांत मात्र हैं, व किसी स्थान-विशेष का नाम मात्र अंकित कंपते हैं व जिनका प्रयोजन अपूर्ण होने के कारण स्पष्ट विदित नहीं हो सकता।

सल्लेखना—समाधिमरण से सम्बन्ध रखनेवाले सौ लेखों में श्रिधकांश—अर्थात लगमग साठ—साववीं शाठवीं शताब्दि व उससे पूर्व के हैं श्रीर शेप उससे पश्चात के। इससे श्रतु-मिल्लेखना की शाठवीं शाठाब्दि में सल्लेखना का जिल्ला प्रचार था उतना उससे पश्चात की शताब्दियों में नहीं रहा। समाधिमरण करनेवालों में लगमग सेलह के संख्या स्त्रियों—श्रर्जिकान्नों व शाविकान्नों—की भी है। लेखों में कहीं पर इसे सल्लेखना, कहीं समाधि, कहीं संन्यसन, कहीं व्रत व उपवास व श्रनशन द्वारा मरण व स्वर्गारोहण कहा है। श्रनेक स्थानें पर सल्लेखना मरण की सूचना केवल सुनियो व त्रावकों की निषदार्थों (सारकों) से चलता है।

सन्ने खना क्यों धीर किस प्रकार की जाती थी इसके सम्बन्ध में प्राचीन जैन प्रन्थों में समाचार मिलते हैं। इस । विषय पर समन्तमद्र खामी छत रक्षकरण्ड श्रावकाचार में इस प्रकार कहा है—

वपसर्गे दुर्भिचे जरिस रुआयां च नि.प्रतीकारे ।
धर्माय तनुविमोचनमाहुः खञ्जे खनामार्याः ॥ १ ॥
स्तेहं वैर' सङ्गं परिप्रहं चापहाय ग्रुद्धमनाः ।
स्वनं परिजनमि च चान्त्वा चमयेत्रियवचनैः ॥ २
यात्रोच्य सर्वमेनः छतकारितमनुमतः च निव्याजम् ।
श्रारोपयेन्महाव्रतमामरखस्थायि निश्शेषम् ॥ ३ ॥
शोकं भयमवसादं छेदं कालुष्यमरितमि हित्वा ।
सत्वेत्साहमुदीर्यं च मन. प्रसाद्यं श्रुतैरमृतैः ॥ ४ ॥
श्राहारं परिहाण्य कमशः क्षित्रधं विवर्धयेत्यानं ।
स्तित्रधं च हापयित्वा खरपानं पृरयेत्कमशः ॥ ६ ॥
सत्रपानहापनामि छत्वा कृत्वेपवासमिप शक्ता ।
पश्चनमस्कारमनाक्तनुं त्यजेत्सर्वयत्नेन ॥ ६ ॥
श्रर्थात् "जव कोई वपसर्गं व दुर्भिच पढ़े, व युद्धापा व
व्याधि सतावे श्रीर निवारण न की जा सके उस समय धर्म की
रचा के हेतु शरीर स्नाग करने को सक्नेस्ना कहते हैं । इसके

लिये प्रथम स्तेह व वैर, संग व परिश्रह का लाग कर मन की शुद्ध करे व अपने आई बन्धु व अन्य जनों की प्रिय वचनों द्वारा चमा प्रहान करे और उनसे चमा करावे। तत्यश्चात् निष्कपट मन से अपने कृत, कारित व अनुमोदित पापो की आलोचना करे और फिर यावजीवन के लिये पश्चमहान्नतों की घारण करे। शोक, भय, विचाद, स्तेह, रागद्वेचादि परिणति का लाग कर शाख-वचनों द्वारा मन की पूसन्न और उत्साहित करे। तत्यश्चात् क्रमशः कवलाहार का परिलाग कर दुग्धादि का भोजन करे। फिर दुग्धादि का परिलाग कर किकादि शुद्ध पानी (व गरम जल) का पान करे। फिर क्रमशः इसे भी लागकर शक्तगुत्तार उपवास करे और पश्चनमक्तार का विन्तवन करता हुआ यन्नपूर्वक शरीर का परिलाग करे। श्व इसे भी लागकर शक्तगुत्तार उपवास करे और पश्चनमक्तार का विन्तवन करता हुआ यन्नपूर्वक शरीर का परिलाग करे। श्व इसे सिल्लेखना सुनियों के लिये ही नहीं आवकों को भी उपादेय कही गई है। आशाधरजी ने अपने धर्मामृत प्रन्थ में कहा है—

सम्यक्त् वसमज्ञममज्ञान्यतुगुषशिचात्रतानि मरणान्ते । सन्त्रेखना च विधिना पूर्णः सागारधर्मीऽयम् ॥

श्रर्थात् श्रुद्ध सम्यक्त, अस्त्रत, गुस्त्रत श्रीर शिचा-भे,तो का पालन व मरस समय सस्लेखना यह गृहस्थों का सम्पूर्ण धर्म है। कुछ शिलालेखों में जितने दिनों के उपवास के पश्चात् समाधि मरस हुआ उसकी संख्या भी दी है। लेख नं० ३८ (१६) में तीन दिन, नं० १३ (३३) में इक्षोस दिन, व नं० ८ (२५); ५३ (१४३) धीर ७२ (१६७) मे एक माइ का उल्लेख ई। सदये प्राचीन लेख समाधि-मग्राकी विषय को ही हैं। लेख नं० १ जो मय लेखों मे प्राचीन हैं, भद्रवाहु के ( व कुछ विद्वानों के मतानुसार प्रभा-चन्द्र के ) समाधिमरण का उल्नेस करता है। इसका विवे-चन ऊपर किया जा चुका है। इस लेख की लिपि छठवीं सातवी शताब्दि की प्रमुमान की जाती है। इसी प्रकार जैन इतिहास के लिये सबसे महत्वपूर्ण लेखभी इसी विषय के हैं। देवकीर्ति प्रशस्ति नं० ३-६-४० (६३-६४) ग्रुभचन्द्र प्रशस्ति नं० ४१ ( ६५ ), मेघचन्द्र प्रशस्ति ४७ ( १२५ ), प्रभाचन्द्र पशस्ति ५० (१४०) मिल्रिपेख प्रशस्ति ५४ (६७), पण्डि-तार्थ प्रशस्ति १०५ (२५४), व श्रुतसुनि प्रशस्ति १०८ (२५८) में एक प्राचार्यों के कीर्वि-सहित स्वर्गवास का वर्णन है। लेख नै० १५-६ ( २२ ) में कहा गया है कि कालत्तूर के एक मुनि ने कटवप्र पर १०८ वर्ष तक तपश्चरण करके समाधिमरण किया। इन्हीं लेखों में प्राचार्यों की परम्परायें व गता गच्छों के समा-चार पाये नाते हैं, जिनका स विसार विवेचन आगे किया जावेगा ।

यात्रियों के लेख—जैन छी।पदेशिक प्रन्थों में श्रावक-धर्म के श्रन्दर्गत तीर्थयात्रा का भी विधान है। जिन स्थानों पर जैन वीर्थ करों के कल्यायक हुए हैं व जिन स्थानों से मुनियो ने मोच प्राप्त किया है व जहाँ श्रन्य कोई असाधारण धार्मिक घटना घटी हो वे सब स्थान 'तीर्थ' कहलाते हैं। गृहस्यों को समय समय पर पुण्य का लाभ करने के हेतु हन स्थानों की

वन्दना करनी चाहिए। श्रवणवेल्गोल वहुत काल से एक ऐसा ही स्थान माना जाता रहा है। इस लेख-संग्रह में लगमग १६० लेख तीर्थ-यात्रियों के हैं। इनमें के अधिकांश-लगभग १०७-दिस्मण भारत के यात्रियों के और शेष उत्तर भारत-वासियों को हैं। दिच्चियी यात्रियों के लेखों में लगभग ५४ में केवल यात्रियों के नाम मात्र ग्रंकित हैं, शेष लेखों मे यात्रियों की केवल डपाधियाँ व डपाधियों सहित नाम पाये जाते हैं। कुछ लेखों में यह भी स्पष्ट कहा है कि श्रमुक यात्री व यात्रियों ने देव की व तीर्थ की वन्दना की। यात्रियों के जो नाम पाये जाते हैं जनमें से कुछ ये हैं—श्रीधरन्, वीतराशि, चातुण्डस्य, कविरत, धकलड्ड पण्डित, धलसकुमार महासुनि, मातव ध्रमावर, सहदेव मणि, चन्द्रकीर्ति, नागवर्म्म, मारसिङ्गय्य श्रीर । मिल्लिषेसा । सम्भव है कि इनमें के 'कविरत्न' वही कन्नड भाषा के प्रसिद्ध कवि हों जिन्हे चालुक्य नरेश तैल हतीय ने 'कविचक्रवर्त्ति' की उपाधि से निभूषित किया था व जिन्होंने शक सं० ६१५ में 'अजितपुराय' की रचना की थी। नाग-वर्म सम्मवतः वही प्रसिद्ध कताड़ी कवि हो जिन्हे गङ्गनरेश ्रकत्तमाङ्ग ने अपने दरबार मे रक्खा या और जिन्होने 'छन्दो-क्ष्रिय श्रीर 'कादम्बरी' नामक कार्व्यों की रचना की थी। 'चन्द्रकीर्ति' सम्भव है वे ही ग्राचार्य हों जिनका उल्लेख ४३ (११७) में आया है। आश्चर्य नहीं जो चावुण्डय्य ग्रीर मारसिङ्गय्य क्रमशः चामुण्डराज मन्त्री श्रीर मारसिष्ट नरेश ही

हो। केवल वपाधियों में से कुछ इस प्रकार हैं—समिधात पश्चमहाराज्द; महामण्डलंखर, श्रीराजन चट्ट (गाजन्यापारी), श्रीवडवरवण्ट (गरीवों का सेवक), राधिर, इसादि। उपाधिर सहित नामों के उदाहरण इस प्रकार हैं—श्री ऐचट्य-विरोधिर निष्ठुर, श्रीजिनमार्गनीति-सम्पन्न-सर्पचूहामणि, श्रावत्सराज व बालादिस, धरिट्टनेमि पण्डित परसमयध्वंसक, इसादि। जिनके साथ में यह भी कहा गया है कि उन्होंने देव की व तीर्थ की वन्दना की, उनमें से कुछ के नाम ये हैं—मिल्लिपेण मट्टारक के शिष्य चरेड्डट्य, अमयनिन्द पण्डित के शिष्य कोत्त्य, श्रीवर्म्यचन्द्रगीतच्य, नयनिन्द विमुक्तदेव के शिष्य मधुवच्य, नागित के राजा इत्यादि। कुछ शिल्पियों के नाम भी हैं, जैसे—गण्डिवमुक्तसिद्धान्तदेव के शिष्य श्रीधरवेाज, विदेग, ववोज, चन्द्रादित श्रीर नागवर्म्म।

इस प्रकार के शिलालेख थें। ते। निक्पयोगी समभ पड़ते हैं पर इतिहासखोजक के लिये कभी-कभी ये ही बड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं। कम से कम उनसे यह बात ते। सिद्ध होती ही है कि कितने प्राचीन समय से उक्त खान तीर्थ माना जाता रहा है और यित, मुनि, कित, राजा, शिल्पो, खादि कितने प्रकार के यात्रियों ने समक समय पर उस खान की पूजा वन्दना करना खपना धर्म समभा है। इससे उस खान की वार्मिकता, प्राचीनता धीर प्रसिद्धि का पता चलता है।

उत्तर भारत के यात्रिये। के लेखों की संख्या लगभग ५३ है। ये सब मारवाड़ी-हिन्दी भाषा में हैं। लिपि के अनुसार ये लेख है। आतों से विसक्त किये जा सकते हैं। ३६ लेखें। की लिप सागरी है और १७ की महाजनी। नागरी लेखों का ्समय लगभग शक सं० १४०० से १७६० तक है। इनमे के दें। तेल स्याही से लिखे हुए हैं। इन लेखों में के अधिकांश यात्रो काष्टा संघ के ये जिनमें के कुछ मण्डितटगच्छ के ये। यह गच्छ काष्ट्रा संघ के ही प्रन्तर्गत है। जुछ यात्रियों के साथ उनकी वर्धेरवाल जाति व गोतासा श्रीर पीतला गांत्र का , इल्लेख है। कुछ लेखों में यात्रियों के निवासस्थान पुरस्थान, माडवागढ़ व गुड़बटीपुर का उल्लेख है। महाजनी लिपि के १७ लेख उस विचित्र लिपि के हैं जिसे मुण्डा भाषा कहते हैं। डिसकी विशेषता यह है कि इसमें मात्रायें प्राय: नहीं लगाई जातीं। क्षेत्रल 'अ' धीर 'इ' की मात्राओं से ही अन्य सब मात्राच्यो का भी काम निकाल लिया जाता है। ज्यञ्जनों में 'ज' ग्रीर 'स', 'ट' श्रीर 'ठ', 'ड' ग्रीर 'ख', 'भ' ग्रीर 'व' मे कोई भेद नहीं रक्खा जाता। यह भाषा श्रागरा, श्रवध श्रीर · इजाव प्रदेशों के व्यापारी सहाजतो में प्रचलित है। क्र**छ** लेंबो में 'टाकरी' लिपि के अचर भी पाये जाते हैं, जो पञ्जाब के पहाड़ी हिस्सों मे प्रचलित हैं। इस पर से अनुमान किया जा सकता है कि उक्त सब प्रदेशों से यात्री इस तीर्थस्थान की वन्द्रता की ग्राते थे। उल्लिखित यात्रियों में श्रधिकांश स्प्रम- वाल धीर सरावगी जातियों के घे। अप्रवालों के घन्तर्गत ही वे सब अवान्तर मेह पाये जाते हैं जिनका उल्लेख लेखों में धाया है; यथा—नरथनवाला, सहनवाला, गङ्गानिया इत्यादि। धनेक यात्रियों ने धापने की 'पानीपथीय' कहा है जिससे विदित होता है कि वे 'पानीपत' के घे। लेखों में गोथल और गर्ग गोलों व स्थानपेठ और माडनगढ स्थानों के नाम भी आये हैं। इन लेखों का समय लगभग शक सं० १६७० से १७१० तक है।

जीशों द्वार स्रीर दान—मन्दिरादिनिर्माण, जीशों द्वार हीर एजामिपेकादि के हेतु दान से सम्बन्ध रखनेवाले लेखें। की सख्या लगमग दे। सी है। मन्दिरादिनिर्माण के विषय के लेखों का उल्लेख पहले मन्दिरों छादि के वर्णन में छा चुका है। यहा शेष लेखों में के मुख्य २ का कुछ परिचय दिया जाता है। शक सं० ११०० के लगभग के लेख नं० ८५ (२३७), ८५ (२३८) भीर ५२ (२४२) में गोम्मटेश्वर की पूजा के हेतु पुष्पों के लिये दान का उछ ख है। प्रथम लेख में कहा गया है कि महापसायित विजयण के दामाद विषय मदुक्यण ने महामण्डलाचार्य चन्द्रप्रमहेव से कुछ मूमि में लिये लगा दो। द्वितीय लंख में कथन है कि सोमेय के पुत्र फिलये लगा दो। द्वितीय लंख में कथन है कि सोमेय के पुत्र फिलये लगा दो। द्वितीय लंख में कथन है कि सोमेय के पुत्र फिलये हैं। तो सोसे पुत्र फिलये हैं ने उक्त देव की पूजार्थ पुष्पों के लिये कुछ मूमि का दान गड़ामण्डलाधार्य चन्द्रप्रमहेव की दिया। तीसरे

लेख में उल्लेख हैं कि वेलोल के समस्त व्यापारियों ने 'संघ' से कुछ भूमि खरीद कर उसे मालाकार को गोम्मटेश की पूजा में पुष्प देने के लिये दान कर दी। लेख नं० दि! (२४१) में कथन है कि वेलोल के समस्त व्यापारियों ने गोम्मटेश छीर पार्श्वदेव की पूजा में पुष्पों के लिये प्रतिवर्ष कुछ चन्दा देने का चचन दिया। लेख नं० देश (२४३) के अनुसार चेन्नि सेहि के पुत्र व चन्द्रकीर्ति भहारक के शिष्य कछ्य ने कुछ ह्व्य का दान इस हेतु दिया कि कम से कम पुष्पों की छः मालायें प्रतिदिवस गोम्मटदेव छीर तीर्थ करा चढ़ाई जावें। लेख नं० देश, दथ, र७०० व ३३० (२४४, २४४, २४०, २००) में गोम्मटेश के प्रतिदिन अभिषेक के हेतु दुग्य के लिये दान का उल्लेख हैं। इन लेखें। में दुग्य का परिमाण भी दिया लया है। छीर वेलोल के व्यापारी इस कार्य के प्रवन्धक नियुक्त किये गये हैं। लेख नं० १०६ (२५५) (शक सं० १३३१) में गोम्मटेश की मध्याह पूजन के हेतु दान का उल्लेख हैं।

लगभग शक सं०११०० के लेख नं० ८६, ८७, ३६१ (२३५, २३६, २५२) में वसिवसिंदि द्वारा स्थापित चतुर्वि शति तीर्थ करों ही झरविय पृजा के हेतु ज्यापारियों के वार्षि क चन्दों का हिंतुं अप प्रकार लेख नं० ६६-१०२, १३१, १३५, १३५, ४५०, ४५४ और ४०५ में भिन्न भिन्न सत्पुरुषों द्वारा भिन्न-भिन्न सेवां और पृजा के हेतुं भिन्न-भिन्न समय पर नाना प्रकार के हानों का उल्लेख हैं।

लेख नं० १३४ (३४२) में कहा गया है कि हिरिय-अध्य के शिष्य गुम्मटल ने चन्द्रगिरि पर की चिक्कबित, उत्तरीय दरवाजे पर की तीन बस्तियों और मृङ्गायि बस्ति का जीर्योद्धार कराया। लेख नं० ३७० (२७०) के मृजुसार बेग्ल के वैया ने एक बढ़ा हीज और छप्पर बनवाया। नं० ४६८ (५००) के मृजुसार एक साध्वी की जिण्यान ने एक मन्दिर को रथ का दान दिया, व नं० ४८३ के मृजुसार मदेय नायक ने एक नन्दिस्तम्य बनवाया।

लेखों से तत्कालीन दूध के भाव का अनुमानध्रनेक लेखों में मलाकामिषेक के हेतु दुग्ध के लिये दान (
दिये जाने के उल्लेख हैं जिनसे उस समय के दूध के भाव का
कुछ ज्ञान हो सकता है। उदाहरणार्थ, शक सं० ११६७ के
एक लेख नं० ६५ (२४५) में कहा गया है कि इलस्र कें
केतिसीह ने गोन्मटदेव के नित्यामिषेक के लिये ३ मान दृष्य के
लिये ३ गगाण का दान दिया । यह दृष उक्त रक्तम के ज्याज
से जब तक सूर्य ध्रीर चन्द्र हैं तब तक क्षिया जावे।
गवाण दिच्या भारत का एक प्राचीन सीने का सिक्का है जो
करीव दस ध्राना मर होता है, ध्रीर मान दिच्या भारत का
एक माप है जो ठीक दो सेर का होता है। ध्रतएव स्पष्ट है
कि १॥ ﴿ भर (दो ध्राचा कम दो तोला) सीने के साल
भर के ज्याज से ३६० × ३ × २ = २१६० सेर दृष्ट ध्राता था।
शक सं० ११२ के लेख नं० १२ ८ (३३३) से बात होता

है कि उस समय प्राठ 'हणा' का सालाना एक 'हणा' व्याज आ सकता था प्रर्थात व्याज की हर सालाना मूल रकम का प्रष्टमांश थी। इसके अनुसार शा। अर सोने का साल भर का व्याज हो॥ (पैने चार ग्राना) भर सोना हुआ। अतएव स्पष्ट है कि शक की बारहवी शवाब्दी के लगभग अर्थात प्राज से छ: सात सौ वर्ष पूर्व दिख्य भारत मे पैने चार प्राना भर सोने का २१६० सेर दूध विकता था। इसे प्राजकल के चाँदी सोने के भान के प्रमुसार इस प्रकार कह सकते हैं कि उक्त समय एक रुपया का लगभग साढ़े नै। मन

इसी प्रकार लेख नं० २४ (२४४) में जो नित्यप्रित ३ मान दूध के लिये ४ गद्याय के दान का उत्लेख है उसका हिसाब जोगाने से २१६० सेर दूध की कीमत पाँच आना मर सोना निकलती है। शक सं० १२०१ के लेख १३१ (३३६) में नित्यप्रित एक 'वल्ल' दूध के लिये पाँच 'गद्याय' के दान का उत्लेख है जिसके अनुसार ३६० 'बल्ल' दूध की कीमत सवा छ: छाना भर सोना निकलती है। बल्ल सम्भवतः उस हिंग्य 'मान' से बड़ा कोई माप रहा है#।

<sup>.. &#</sup>x27;शवाय' श्रीर 'मान' का श्रयं मुक्ते श्रीयुक्त एं० नाथूरामजी प्रेमी द्वारा निनित हुश्रा है। उन्होंने श्रवण नेल्गोटा से समाचार मँगाकर श्रपने पहले पत्र में भुक्ते इस प्रकार हिसा था—''गवाण = यह साप श्रमुमान १ तोले के बरावर होता है श्रीर एक सुनर्ण नाण्य (१) को

### ज्ञाचार्यों की वंशावली

जैन इतिहास की दृष्टि से वे लेग बहुत सहत्वपूर्ण हैं जिनमें आचार्यों की परम्परायं दो हैं। प्रस्तुत संग्रह के दस बारह लेखों में ऐसी परम्परायं व पहाविलयाँ पाई जाती हैं। इस सम्बन्ध में सबसे पहने हम उन लेखों को लेते हैं जिनमें, इन सुगृहीतनाम आचार्यों का कमबद्ध उल्लेख आया है जिन्होंने महाबीर खामी के परचात जैन आगम का अध्ययन और प्रचार किया। ऐसे लेख नं० १ श्रीर १०५ (२५४) हैं। इनमें उक्त आचार्यों की निम्नलिखित परम्परा पाई जाती है। मिलान के लिये साथ मे हरिवंग पुराख की गुर्वावली भी दी जाती है।

भी कहते है । मान = यह अनुमान एक लेर के बराजर होता है ।

इनका प्रचार प्राचीन काल में था अज नहीं है ।" इसके परचात उनका
दूसरा पत्र आया जिसमें निम्निकिरित वातां थी—"शद्याण पुराने समय
का सीने का सिक्षा है जो करीय दस बाने मर होता है। अब यह
नहीं चलता। चार गुक्षामा का एक हत्या, नी हवाओं का एक धरहा
थार दो बरहा का एक गवाया। मान ठीक दो सेर का होता है। अब
इसको 'यल्ला' वोलते हैं। खेडो में इसका प्रचार है और अनाज मामने
के काम में यह आता है। पहले दूध, वही, धी भी इसले मापा जाता
था।" कपर के विवेचन में दूसरे पत्र का ही आधार लिया गया है।
इसके अनुसार 'मान' और 'यला' एक ही बराबर उहरते हैं पर जैसा कि
कपर कहा गया है, प्राचीन काल का 'यल सम्भवत मान से बहा रहा है।

तं० १०५ (२५४) हरिवंश पुराख नं० १ (शक सं० १३२०) (शक सं० ७०५) (श्रजु० ७ वी शताब्दी)

|                      | महावीर                          | महावीर           |            | महावीर      |  |
|----------------------|---------------------------------|------------------|------------|-------------|--|
|                      | १ इन्द्रभृति ।<br>२ श्रक्षिभृति | गीतम             | १ गैातम    | १ गीतम      |  |
| कृष् मुख्य में धानला | ३ वायुभृति<br>४ ष्ट्रकम्पन      | ļ                |            |             |  |
|                      | ५ मौर्व<br>६ सुधर्म । सुध       | ार् <del>म</del> | . २ सुधर्म | २ खोहाचार्य |  |
|                      | ७ पुत्र<br>८ मैत्रेथ            |                  |            |             |  |
|                      | रू मी।ण्ड्य<br>१० घ्रन्थवेल     |                  |            |             |  |
|                      | (११ प्रभासक                     | । जम्बू          | े ३ जम्बू  | (३ जम्बू    |  |

| 71 (       | १ विष्णु     | १ विष्णु     | १ विष्णुदेव |
|------------|--------------|--------------|-------------|
| E !        | २ अपराजित    | २ नन्दिमित्र | २ अपराजित   |
| 14 1       | ३ नन्दिभित्र | ३ श्रपराजित  | ३ गोवर्धन   |
| ५ श्रुतकोन | ४ गोवर्द्धन  | ४ गोवर्द्धन  | ४ भद्रवाहु  |
|            | ५ भद्रवाहु   | ५ भद्रवाहु   | į           |

## श्रवणवेलोल के सारक

| 1            | [ a                                     |                  |
|--------------|-----------------------------------------|------------------|
| į            | १ चित्रय .                              | १ विशाख 🗇        |
|              | २ प्रोष्टिल                             | २ प्रोधिल        |
| İ            | ३ गङ्गदेव                               | ३ चत्रिय         |
| _            | ४ जय                                    | ४ जय             |
| द्यापूर्वा   | ५ सुधर्म                                | ५ नाग -{         |
|              | ६ विजय                                  | ६ सिद्धार्थ      |
| 0v<br>0v     | ७ विशाख                                 | ७ वृतिषेग        |
|              | ८ बुद्धिल                               | द विजय           |
|              | € धृतिषेष<br>१० नागसेन                  | <b>५ वुद्धित</b> |
|              |                                         |                  |
|              | ११ सिद्धार्थ                            | १० गङ्गदेव       |
|              | ( • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ११ वर्मसेन       |
|              | १ नचत्र                                 | १ नचत्र          |
|              | २ पाण्डु<br>३ जयपाल<br>४ कंसाचार्य      | २ यश:पाल         |
| 16           | ३ जयपाल                                 | ३ पाण्डु         |
| F            |                                         | ४ घ्रुवसेन       |
| ਤਾਂ          | ५ हुमसेन (धृति-                         | ५ कंसाचार्य      |
| i            | (सेन)                                   |                  |
| <b>.</b>     | { १ लोह                                 |                  |
| LT.          | २ सुभद्र                                | १ सुमद्र         |
| ४ माचाराङ्गी | ३ जयभद्र                                | २ यशोभद्र        |
|              | ४ यशोत्राहु                             | ३ यशोबाहु        |
|              | , च नवावाह                              | ४ जोहाचार्य      |
|              |                                         |                  |

१ विशाख
२ प्रोष्टित
३ क्रितकार्य
(चित्रकार्य)
४ जय
५ नाम (नाग)
६ सिद्धार्थ
७ घृतिषेग्र

यह छड़्धारी आचार्यों की पट्टानली है। नामों के कम में जो हेर फोर पाये जाते हैं, उसका कारण यह है कि लेख नं०१०५ इरिवंश पुराया से भिन्न छन्दों में लिखा गया है। कवि की श्रपने छन्द में नामों का समावेश करने के लिये उनकी इधर उधर ्रखना पड़ा है। इसी कारण कहीं कही नामों मे भी हेर फोर पाये जाते हैं। लेख मे यश:पाल के लिये जयपाल, धर्मसेन के लिए सुधर्म, श्रीर यशोभद्र की जगह जयभद्र नाम श्राये हैं। ध्रुव-सेन की जगह जो लेख में द्रमसेन पाया जाता है, यह सम्भवतः मूल लेख के पढ़ने मे भूल हुई है। लेख नं० १ मे जो प्रधूरी /परम्परा पाई जाती है उसका कारण यह ज्ञात होता है कि बहाँ लेखक का श्रमिप्राय पूरी पट्टाविल देने का नहीं था। उन्होंने कुछ नाम देकर श्रादि लगाकर उस सुप्रसिद्ध परम्परा का उल्लेख मात्र किया है। इसी से शुतकेवितयों के बीच एक नाम छूट भी गया है। उक्त लेखो में बद्यपि इन भ्राचायों का समय नहीं बतलाया गया, तथापि इन्द्रनन्दि-कृत श्रुतावतार से जाना जाता है कि महावीर स्वामी के पश्चात् तीन केवली ६२ वर्ष में, पाँच अ़त कोवली १०० वर्ष मे, ग्यारह दशापूर्वी ें रू⊏३ वर्ष मे, पॉच एकादशाङ्गी २२० वर्ष से धीर चार एंकाङ्गी ११८ वर्ष में हुए हैं। इस प्रकार महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात् लोहाचार्य तक ६८३ वर्ष व्यतीत हुए थे। बहुत से लेखों में आगे के आचार्यों की परम्परा कुन्द-छन्दाचार्य से ली गई है। दुर्भाग्यतः किसी भी लेख में उपर्युक्त

श्रुतज्ञानियों श्रीर कुन्दकुन्दाचार्य के वीच की पूरी गुरुपरम्परा नहीं पाई जाती। केवल उपयु क लेख नं० १०५ में ही इस मीच के प्राचार्यों के कुछ नाम पाये जाते हैं जो इस प्रकार हैं—

निन्द संघ की पदावली में कुन्दकुन्दाचार्य की गुरुपरम्पर। उस प्रकार पाई जाती है:—

महबाहु
|
गुप्तिगुप्त
|
माधनन्दि
|
जिनचन्द्र
|
कृन्दकुन्द

इन्द्रतिस्ट्रत मृतावतार के अनुसार कुन्दकुन्द उन आचार्यों में इण हैं किन्दोने अंगज्ञान के लीप होने के परचात् प्रागम की पुलकक्षा किया।

कुन्दकुन्दाचार्य जैन इतिहास, विशेषतः दिगम्बर जैन सम्प्रदाय के इतिहास, में सबसे महत्वपूर्ण पुरुष हुए हैं। वे प्राचीन थ्रीर नवीन सम्प्रदाय के वीच की एक कड़ी हैं। उनसे पहले जो भद्रवाहु भ्रादि श्रुतज्ञानी हो गये हैं उनके नाममात्र के सिवाय उनके कोई मंघ आदि हमे अव तक प्राप्त नही हुए हैं। कुन्दकुन्दाचार्य से कुछ प्रथम ही जिन पुष्पदन्त, भूतवित प्रादि आचार्यों ने आगम को पुस्तकारुढ़ किया उनके भी प्रन्थो का ध्रव कुछ पता नहीं चलता । पर कुन्दकुन्दाचार्य के अनेक प्रन्य हमे प्राप्त हैं। आगे के प्राय; सभी भावार्यों ने इनका स्मरश्च किया है थीर अपने को कुन्दकुन्दान्वय के कह-क्तर प्रसिद्ध किया है। लेखें। में दिगम्बर सम्प्रदाय का एक थीर विशेष नाम मृल संघ पाया जाता है। यह नाम सन्ध-हेत सबसे प्रथम दिगम्बर संघ का स्वेताम्बर संघ से पृथक् निर्देश करने के लिये दिया गया। अनुमान शक संवत् १०२२ के शिलालेख नं० ५५ मे अन्दकुन्द को ही मूल संघ के झादि गणी कहा है यद्या-

श्रीमते। वर्द्धमानस्य वर्द्धमानस्य शासने।

श्रीकोण्डकुन्दनामामून्यूलसंघायतीर्गयी।

ग्रीपर शिलालेख नं० ४२, ४३, ४७ श्रीर ५० (क्रमशः
शक्सं० १०६६, १०४५, १०३७ श्रीर १०६०) में गौतमादि

मुनीश्वरों का स्मरण कर कहा गया है कि डन्हों की सन्तान के नन्दि गण में पद्मनन्दि अपर नाम कुन्दकुन्दाचार्य हुए। लेख नं० ५४ (शक १०५०), ४० (शक १०८५) धीर १०८ (शक १३५५) में गैतिम स्वामी के वस्तेख के प्रधात उन्हीं की सन्तित में मद्रवाह धीर फिर उनके शिष्य चन्द्रगुप्त का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उनके ही ध्रन्वय में क्रन्द-कुन्द सुनि हुए। इन लेखों में इस खल पर संघ गयादि का १ नाम निर्देश नहीं किया गया।

लेख नं० ४१ में बिना किसी पूर्व सम्बन्ध के यह झाचार्य-परस्परा भी दी है—



त्तेरा नं० ४७, ४३, ४० और ४२ में वन्द्रिमण कुन्टकुन्दान्यय की परम्परा इस प्रकार पाई जाती है। शक सं० १०८५ के लेख नं० ४० में निम्न प्रकार ग्राचार्य-परम्परा पाई जाती है —

```
गौतमादि
      ( उनकी सन्तान मे )
   भड़वाह
   चन्द्रगुप्त
      ( उनके अन्वय में )
 पद्मनन्दि ( कुम्द्कुन्द )
      ( उनके अन्वय में )
 रमास्वाति ( गृद्धपिन्छ )
 वलाकंपि ज्ञ
       ( उनकी परम्परा से )
   समन्त्रसङ
       ( वनके पश्चात् )
  देवनन्दि ( जिनेन्द्रबुद्धि व पूज्यपाद )
       ( वनके पश्चात )
यकलङ्क
```

( उनकी सन्तति में मूज संघ में निन्दिगण का जो देशीगण भेद हुआ उसमें गोल्लदेशाधिप हुए। )

#### श्रवण्वेलोल के सारक

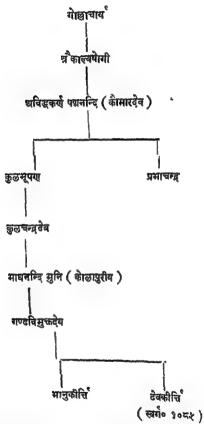

त्रतुमान शक स० १०२२ के लेख नं० ५५ की श्राचार्य परम्परा इस प्रकार है—

### मूल संघ, देशीगरा, वक्रगच्छ



मूल पद्यास्मक लेख के पश्चात् द्याचारी के नामों की गद्य मे पुनरावृत्ति है। इस नामावली में कपर के भाग से कुछ विशेषताये पाई जाती हैं। मूलसंघ देशीगण, वक्रगच्छ कुन्दकुन्दान्वय मे यहाँ ढेवेन्द्र सिद्धान्तदेव से प्रथम बढुदेव का नामोल्लेख है। देवेन्द्र सिद्धान्तदेव के पश्चात् चतुर्मुखदेव का द्वितीय नाम वृषमन्द्याचार्य दिया है। चतुर्मुखदेव के शिष्यों में महेन्द्रचन्द्र पण्डितदेव का नाम श्राधक है। माधनन्दि के शिष्यों में त्रिरह्ननन्दि का नाम श्राधक है। यशःकीत्ति ग्रीर वासवचन्द्र गोपनन्दि के शिष्यों में गिनाये गये हैं। इनमें चन्द्रनन्दि का नाम श्राधक है। लेख नं० १०५ (शक १३२०) की कुन्दकुन्दाचार्य तक की परम्परा इम ऊपर देख चुके हैं। कुन्दकुन्दाचार्य से स्रागे इस लेख की गुरु-परम्परा इस प्रकार है—

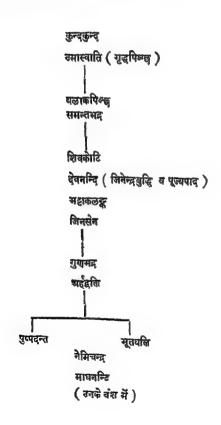

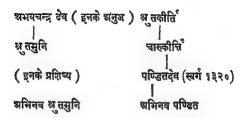

लेंख नं० १०८ की परम्परा द्यादि से प्रकलङ्कदेव तक लेख नं० ४० के समान ही है। चकलङ्कदेव के पश्चात् संघ-मेद हुआ जिसकी इंगुलेश विल की कुछ परम्परा इस प्रकार दी है।

> श्रु तकीति<sup>°</sup> चारकीति | पण्डित | सिद्धान्त्रयोगी | | स्वृतसुनि (स्वर्गवास १३४४)

शक संवत् १२-६५ के लेख नं०१११ में मूलसंघ वलात्कार गया की कुछ परम्परा निम्न प्रकार पाई जाती है। लेख बहुत धिसा हुआ इन्न के कारण परम्परा के ऊपर और नीचे के कुछ नाम स्पष्ट नहीं पढ़े गये।

#### सूल वंच-बलात्कार गण

...कीति (वनवासि के)
देवेन्द्र विशालकीति 
शुभकीतिंदेव महारक
|
धर्मभूषयादेव
|
श्रमकति - श्राचार्य
|
धर्मभूषयादेव (की निपद्या वनवाई गई शक

शक सं० १०४७ के लेख नं० ४८३ मे निन्द संघ, द्रमिया-गय अरुङ्गुलान्वय की निन्न प्रकार परम्परा है। इस लेख भें आचार्यों का गुरु-शिष्य-सम्बन्ध नहीं वतलाया गया केवल एक के पश्चात दूसरे हुए ऐसा कहा गया है।

# निन्द संघ, द्रमिणगण, अरुङ्गलान्वय

एक सिन्धसुमित-भद्दारक

प्रकल्द्र्य देव बाटीमसिंह

वक्रग्रीवाचार्यं

श्रीनन्द्राचार्यः

श्रीनन्द्राचार्यः

श्रीपाल भद्दारक

कनकसेन वादिराजदेव

श्रीविजयशान्तिदेव

पुष्पसेन सिद्धान्तदेव

यादिराज

शान्तियेग देव

कुमारसेन सैद्धान्तिक

मिळ्लियेग मळधारि

श्रीपाल त्रै विष्ठदेव (शक सं० १०४७ में

सगभग शक सं० १०६६ के लेख नं० ११३ में उल्लेख है कि देशी गण पुस्तक गच्छ कुन्द्कुन्दान्वय के निश्नो-

विष्णुवर्द्धन नरेश ने शस्य ग्राम का दान दिया।)

त्रिभुवनराजगुरु भानुचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्ती, सोमचन्द्र सि० च०, चतुर्भुख महारकदेव, सिंहत्तिन्द भट्टाचार्य, शान्ति भट्टारफ, शान्तिकीर्ति, कनकचन्द्र मलघारिदेव श्रीर नेमिचन्द्र मलघारिदेव। शक सं० १०५० का लेख नं० ५४ म्राचारों की नामावली में म्रीर म्राचारों के सम्बन्ध की बहुत सी वार्ता देने में
सब लेखों में विशेष महत्वपूर्ण है। किन्तु दुर्भाग्यवश इस लेख
में म्राचारों का पूर्वापर सम्बन्ध व गुरु-शिब्य-सम्बन्ध स्पष्टतः
नहीं बतलाया गया। इससे इस लेख का ऐतिहासिक महत्व दे
खतना नहीं रहता जितना अन्यथा रहता। इस लेख के
माचारों की नामावली का कम लेख में इस प्रकार है—

वर्द्धमानजिन गौतमगश्रधर मद्रवाह चन्त्रगुप्त कुन्दकुन्द समन्तमड़—बाद में 'धूजैटि' की जिह्ना की मी स्वरीत करनेवालें सिहनन्दि वक्रमीव-इ. मास तक 'खब' शब्द का अर्थ करनेवाले । वज्रनन्दि ( नवस्तीन्न के कर्ता ) पात्रकेसरि गुरु ( त्रिल्डचया सिद्धान्त के खण्डनकर्ता ) सुमतिदेव ( सुमतिससक के कर्ता ) इमारसेन भूनि चिन्तामिए (चिन्तामिए के कर्ता ) धीवर्दं देव (चृढामणि काच्य के कर्तां, दण्डी द्वारा स्तुत्य) महेश्वर (ग्रग्याचसे। द्वारा पूजित)

श्रकलङ्क ( वैद्धों के विजेता, साहसतुङ नरेश के सन्मुख हिमशीतल नरेश की सभा में )

पुष्पसेन ( अकलङ्क के सधर्म )

विमलचन्द्र सुनि—इन्होंने शैवपाशुपतादिवादिवों के जिये 'शत्र -

भयकूर' के भवन-हार पर नेाटिस लगा दिया द्वा ।

इन्द्र निन्द

परवाटिमछ (कृष्णराज के समच)

श्रार्थ्यदेव

चन्द्रकी सिं (अतिविन्द्र के कर्ता)

कर्मप्रकृति सहारक

श्रीपाछ**दे**व सतिसागर वादिराज-कृत पार्श्वनायचरित ( शक ६४७ ) से विदिताहोता है कि वादिराज के गुरु मति-सागर थे और मतिसागर के श्रीपाल ।

हेमसेन विद्याधनक्षय महामुनि द्यालपाल मुनि (रूपसिक्रि के कर्चा, मितसागर के शिप्य) वादिराज (दयापाल के सहब्रह्मचारी, चालुक्यचक्रेश्वर जयसिष्ट के क्टक में मैंकीर्चि प्राप्त की)

श्रीविजय ( वादिराज द्वारा स्तुत्य हेमसेन गुरु के समान)

कमलभद्र गुनि

द्यापाट पण्डित, महास्रि

गान्तिदेव (विनयादिस पोय्सल नरेश द्वारा पूज्य) चतुर्मुंसदेव (पाण्ट्य नरेश द्वारा स्वामी की वपाधि श्रीर श्राहवमछनरेश द्वारा चतुर्मु स्वेय की वपाधि प्राप्त की) गुणसेन ( मुख्रू के ) श्राजितसेन वादीभासिंह

डार्युक्त वंशाविलयों के ब्राचार्यों में से कुछ के विषय में जो खाख खास बाते लेखों मे कही गई हैं वे इस प्रकार हैं

मिह्निपेश मलघारि ( अजितसेन पण्डितटेव के शिप्य, स्वर्गवास्

शक स० १०१० )

कुन्दकुन्दाचार —ये मृल संघ के ध्रप्रगयी थे ( मूर्ल-संघाप्रयोगेयी ) ( ५५ )। इन्होंने उत्तम चारित्र द्वारा चारण ऋदि प्राप्त की थी (४०, ४२, ४३, ४७, ५०) जिसके वस से वे पृथ्वा से चार धंगुल ऊपर चलते थे (१३६) माने। यह बतलाने के' हेतु कि वे वास ग्रीर ग्रम्थन्तर रज से श्रस्पृष्ट हैं (१०५) \*।

उभास्वाति—ये गृद्धिपञ्छाचार्य कहताते थे ( ४०,४३,४७, ५० ) वे बलाकिपञ्छ के गुरु धौर तत्त्वार्थसूत्र के केर्चा थे ( १०५ ) \*।

इन श्राचार्थ के विषय में विशेष वानने के जिये माशिकचन्द्र प्रन्यमाला के 'खकरण श्रावकाचार' की मुमिका वेखिए।

स्यन्तभद्ग—ये वादिसिंह, गणभूत और समस्तिविद्या-निधि पर्दों से विभूपित थे (४०, ५४, ४६३) इन्होंने मस्मक ज्याधि को जीता तथा पाटिलिपुत्र, मालवा, सिन्धु, ठक (पजाब), काञ्चीपुर, विदिशा ( उज्जैन ) व करहाटक ( कोल्हापूर ) मे बादियों को भ्रामन्त्रित करने के लिये भेरी वजाई। उन्होंने 'धूर्जेटि'\* की जिह्ना को भी स्थगित कर दिया था (५४)। समन्तभद्र 'मद्रमूर्तिं' जिन शासन के प्रश्वेता और प्रतिवाद-शैलों को वाग्वज्ञ से चूर्यं करनेवाले थे (१०८)

शिवकारि—ये समन्तभद्र के शिष्य व तत्त्वार्थसूत्रटीका के कर्ता थे (१०५)।

पूज्यपाद—इनका दीचा नाम 'देवनिन्द' था, महद्वुद्धि के कारण वे जिनेन्द्रयुद्धि कहलाए तथा इनके पादो की पृजा वन्देवता करते थे इससे विद्वानों में ये पृज्यपाद के नाम से प्रज्यात हुए (४०, १०५)। वे जैनेन्द्र व्याकरण, सर्वाधिसिद्धि (टीका), जैनाभिषेक, समाधिशतक, छन्द:-शास्त्र व स्वास्थ्यशास्त्र के फर्चा थे (४०)। हुमच के एक लेख (रि. ए. जै. ६६७) में वे न्यायकुमुद्दचन्द्रोदय, शाक-

<sup>&#</sup>x27;धूर्निट' की जिहा की स्त्रगित करने का श्रेय गोपनिन्त शाचार्य की भी दिया गया है ( ४४, ४६२ )। धूर्नेटि शहुर की उपाधि है उ इसका तालव शदुराचार्य से भी हो सकता है क्योंकि शहुराचार्य हिन्द् प्रन्थों में शहुर के शवतार माने गये हैं।

न्यास, वैद्यशास्त्र भ्रोर तत्त्वार्थ सूत्रदीका (सर्वार्थसिद्धि) के कर्त्ता कहे गये हैं। वे सुराधीश्वरपृज्यपाद, अप्रतिमीपवर्दि, 'विदेहजिनदर्शनपूत्गात्र' थे। उनके पादप्रचालित जल से लोहा भी सुवर्ण हो जाता था (१०८) \*।

गोल्लाचार —ये सुनि होने से प्रथम गोल देश के नरेश्र । मूल चन्दिल नरेश के वंशचूढ़ामणि थे ( ४७ )।

चैकारुययोगी —इन्होंने एक ब्रह्मराचस की छपना शिष्य वना लिया था। उनके स्मरणमात्र से भृत प्रेत भाग जाते थे। उन्होंने करुक के तेल की घृद में परिवर्तित कर दिया था (४७)।

गोपनिन्द् —वहं भारी किन ग्रीर वर्क प्रवीस थे। उन्होंने जैन धर्म की वैसी ही उन्नति की जैसी गृहनरेशों के समय में हुई थी। उन्होंने धूर्जीट की जिह्ना की भी खिगत कर दिया था (५५—४६२)।

प्रभाचन्द्र—ये धारा के भोज नरेश द्वारा सन्मानित हुए थे (५५)।

दामनिन्द—इन्हें ने महावृद्धि 'विज्युसट्ट' की परास्त किया था जिससे वे 'महावादिविज्युसट्टयर्ट' कहे गये हैं ( ५५ )।

जिनवन्द्र—ये ज्याकरण में पूज्यपाद, तर्क में महाकलङ्क श्रीर साहित्य में भारति थे (१५)।

<sup>्</sup>रविशेष जानने के लिये माग्रिकचन्द्र अन्यमाला के स्वकरण्ड श्राव-काचार की मूमिका व 'जैन साहित्य संशोधक' भा० १ श्र० २, देखिए पूर्व ६७-८७ ।

वाश्वध्यत्म् — इन्होंने चालुक्य नरेश के कटक में वाल-सरस्वती की उपाधि प्राप्त की थी ( ५५ )।

**मग्र:को**र्सि—इन्होंने सिंहल नरेश से सम्मान प्राप्त किया था ( ५५ )।

कल्याग्रकीर्नि — साकिनी छादि भूत-प्रेतों की भगाने में प्रवीग थे (५५)।

स्नुलक्ते स्ति—'राघवपाण्डवीय' काव्य के कर्ता थे। यह काव्य अनुलोसप्रतिलोस नामक चित्रालङ्कार-युक्त था अर्थात् वह प्रादि से अन्त व अन्त से आदि की धोर एक सा पढ़ा जा सकता था। जैसा कि काव्य के नाम से ही विदित होता है वह द्वर्राथक भी था। श्रुतकीर्त्ति ने देवेन्द्र व अन्य विपिचियों को बाद में परास्त किया था। सम्भव है कि उक्त देवेन्द्र उस नाम के वे ही श्वेताम्बराचार्य हो जिनके विषय मे प्रभावक चरित में कहा गया है कि उन्होंने दिगम्बराचार्य कुमुदचन्द्र को परास्त किया था। ( लेख न० ४० के नीचे का फुटनाट टेलिए।)

वादिराज-जयसिहं चालुक्य द्वारा सम्मानित हुए थे (५४)।

ें चतुर्शुखदेव —पाण्ड्य नरेश से खामी की छपाधि प्राप्त की थी।

इन आचार्थों के अतिरिक्त ध्रन्य जिन प्रभावशाली ध्राचार्यों का परिचय हमें लेखों से मिलता है उनका विवरण ऊपर ऐति- हासिक विवेचस में आ जुका है। एक वात विशेष रूप से शातव्य है कि जैनाचार्यों ने हर प्रकार से ध्रपना प्रसाव महा-राजाध्रों ध्रीर नरेशों पर जमाने का प्रयत्न किया था। इसी से वे जैन धर्म की ध्रपरिमित उन्नति कर सके। जैनाचार्यों का राजकीय प्रभाव चठ जाने से जैन धर्म का हास हो गया।

ध्रन्य लेखों से जिन त्राचार्यों का जो परिचय हमें मिलता है वह भूमिका के ध्रन्त मे तालिकारूप में दिया जाता है।

# संघ, गण, गच्छ श्रीर विल भेद

सूला हं च - अपर कहा जा चुका है कि लेखे। मे दिग-म्यर सम्प्रदाय को मूल संघ कहा है। सम्भवतः यह नाम उक्त सम्प्रदाय को खेताम्बर सम्प्रदाय से पृथक् निर्दिष्ट करने के लिये दिया गया है। लेखें। में इस संघ के अनेक गया, गच्छ खीर शालाओं का उल्लेख हैं। इनमें मुख्य निन्द्रगण

है। लेख नं ४२, ४३, ४७, ५० निद्गाय और आदि में इस गया के आचारों की पर-न्यरायें पाई जाती है। सबसे अधिक

लेखों में मूल सघ, देशीनक धीर पुस्तकनच्छ का उल्लेख हैं। यह देशीनक निद्या से भिन्न नहीं है किन्तु उसी का एक प्रभेद है जैसा कि लेख नं० ४०, (शक १०८५) से बिदिव होता है। इस लेख में कुन्दकुन्द से लगाकर अकलडू तक के मुख्य मुख्य ब्याचार्यों के उल्लेख के पश्चात पद्य नं० १३ में कहा गया है कि इसी मूल संघ के निद्गाण का प्रभेद देशी गण हुआ जिसमें गोल्लाचार्य नाम के प्रसिद्ध सुनि हुए। लेख नं० १०८ ( शक १३५५ ) में भी इसी के अनुसार निन्दसंघ. हेशीगण, पुस्तकगच्छ का उल्लेख है। 'नन्दिसंघे सदेशी-यगयो गच्छे च पुस्तकें । अन्य अनेक तीखों में भी (यथा ४७, ५० प्रादि ) निन्दगरा के उल्लेख के पश्चात् देशीगरा **ब्रस्तकगच्छ का उल्लेख है। लेख नं० १०५ (शक १३२०)** य्रीर १०८ (शक १३५५) में संघमेद की उत्पत्ति का कुछ विवरग् पाया जाता है । लेख नं० १०५ में कथन है कि घ्रहेदलि ग्राचार्य ने भ्रापस का द्वेष घटाने के लिये 'सेन', 'नन्दि', 'देव' ब्रीर 'सिंह' इन चार संघो की रचना की। इनमें कोई सिद्धान्त-भेद नहीं है श्रीर इसलिये जा कोई इनमे भेद-वृद्धि रखता है वह 'क्रुटिए' है। यह कथन इन्द्रिनन्दिकृत नीति-सार के कथन से विलकुल मिलता है। 🗷 लेख नं० १०८ से कहा गया है कि श्रकलडू के खर्गवास के परचात संघ देश-भेद से उक्त चार भेदें। में विभाजित हो गया। इन भेदें।

तदेव यतिराजोऽपि सर्पनेमित्तिकाग्रणीः ।
प्रहृद्देश्विगुस्स्पक्षे संघसंबद्धन परम् ॥ ६ ॥
पि हसंबो निन्दसंधः सेनसंघो महाप्रभः ।
देवनंघ इति स्पष्टं स्थानस्थितिविशेषतः ॥ ७ ॥
गण्याच्छादयस्तेश्यो जाताः स्वपरसौध्यदाः ।
न तश्र भेदः कोष्यस्ति प्रवृद्ध्यादिषु कर्मसु ॥ = ॥

में कोई चारित्र-भेद नहीं है। कई लेखों (१११,१२६ श्रादि) मे बलात्कारगण का उल्लेख है। इन्हीं उल्लेखों से स्पष्ट है कि यह भी नन्दिगण व देशीगण से श्रभित्र है।

लेख नं० १०५ में कहा गया है कि प्रत्येक संघ गण, गच्छ स्रीर बिल (शाखा) में विभाजित है। देशीगण का

9ुस्तकगच्छ श्रोर वक्रगच्छ सबसे प्रसिद्ध गच्छ पुस्तकगच्छ है जिसका उल्लेख श्रधिकांश लेखों मे पाया जाता है। इसी गण का दूसरा गच्छ

'वक्रगच्छ' है जिसकी एक परम्परा लेख न० ४५ ( लगसग शक १०८२) में पाई जाती है। लेख नं० १०५, १०८ व

शक १०८१) में पाइ जाता है। लेख नं० १०५, १०८ व १२६ में देशीगण की इंगुलेफ्टारबिल (शाखा) का उल्लेख है। विल या/ शाखा किसी आचार्य-विशेष व स्थान-विशेष के नाम से निर्दिष्ट होती थी। देशीगण की एक दूसरी 'हनसेगिंग नामक शाखा का उल्लेख लेख नं० ७० में पाया जाता है। लेख घिसा हुआ होने से वहाँ यह स्पष्ट नहीं ज्ञात होता कि यह शाखा देशीगण की ही है। पर जिन शासार्या (गुणचन्द्र व नयकीित्र ) को चेशू हैं इनसोगे शाखा का कहा है वे ही लेख न० १२४ में मूल संघो देशीगण, पुस्तकगच्छ के कहे गये हैं। इसी से उक्त शाखा का देशीगणान्वर्गत होना सिद्ध होता है। हनसोगे शाखा का कई श्रन्य लेखों में भी उल्लेख शाया है। हनसोगे एक

स्थान-विशेष का नाम था। कही-कहीं इसे पनसागेविल भी कहा है। (रि० ए० जै० नं० २२३, २३६, ४४६ ग्रादि) य्रनेक लेखेां (२८, ३१, २११, २१२, २१४, २१८) मे निवलूर संघ का उल्लेख है। इसी संघ की कहीं-कहीं (२७, २०७, २१५) नमिलुर संघ कहा नविल्र, निमल्र है। इसी का दूसरा नाम 'मयूर संघ' मयूर सघ पाया जाता है (२७, २६)। लेख ० २७ में पहले निमलूर संघ का उल्लेख है छै।र फिर उसे ो मयूर संघ कहा है। लेख नं० २ ६ मे इसे 'मयूर प्राम' संघ कहा है जिससे स्पष्ट है कि यह संघ विल वर शाला के ू/ समान स्थान-विशोप की ध्यपेत्ता से पृथक् निर्दिष्ट हुआ है। र्क्षहीं पर स्पष्ट उल्लेख तो नहीं पाया गया पर जान पड़ता है कि यह भी देशीगण के ही अन्तर्गत है। इसी प्रकार जो लेख नं० १-६४ में कितूर**र्यंघ**≻ नं०२०३,२०६ मे कोला-तूर खंघ नं ४ ४६६ में दिखिडागूर शाखा व न० २२० मे 'ग्रीपूरान्वय' का उल्लेख है वे सव भी देशीगण की ही स्यानीय शाखाएँ विदित होती हैं।

<sup>्</sup>रं कित्र मेसूर जिले के होग्गडेन कोरे तालुका में है। इसका प्राचीत नाम कीर्ति पुर था जो पुजार राज्य की राजधानी था। कल इसाहित्य मे पुजार राज्य का उल्लेख है। रालेमी ने भी 'पोतर' नाम से इसका उल्लेख किया है। इसी राज्य का पुजार मन प्रसिट है। एरिवंश पुराए के कर्ता जित्तेन व कथा होए के कर्ता हिरिपेण पुजार-संवीय ही थे। सम्मदतः किन्तूर संच पुजार सव का ही दूमरा नाम है।

लेख नं ४४६३ में द्रसिशागण के अक्ट्रालान्वय का वल्लेख है। इन्द्रनिद्द-छत नीतिसार व देवसेन-छत दर्शनसार

में द्राविद संघ जैनाभासा में गिनाया

द्रमिणगण चर्द्र-लान्वय लेख में उल्लंख है वह इस जैनाभास क

संघ से भिन्न है। उक्त द्रमिय सघ स्पष्टतः निन्द र्च घ के अन्तर्गत कहा गया है।

लेख नं० ५०० में मूल संघ काणूरगण, तगरिलगच्छ

का वल्लेख है। सम्भवतः यह गण

काण्ड्राण, तगरिङ गच्छ भी देशींगण व तन्दि संघ से सन्दन्ध

रखनेवाला ही है।

काषा संघ छेख नं० ११६ में काष्ट्रा खंघ मंडितट-

मण्डितरमच्छ गच्छ का उल्लेख है।

| ter I                                                                                                                      |                         | l                            | 87)                                                                                                                                                 |                                                                                                                       | be at the                                                                                                                                            | ÷.i ba                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ऊपर बार्षोत सेख् ने - ४०,४१,४२,४३,४७,४०,४४,१०४,१०४,१०५,११३,११३ श्रीर ४६३ के। हो।इ रोप<br>मै उत्छित्वित आर्चाचों का परिचय । | निशेष निवरण             | ाहु झीर चन्द्र               | हुनीन्द्र ने जिस धर्म  की  उन्नति की  धी<br>असके द्वीय होने पर सन मुनिराज ने<br>वसे हुनक्त्यापित क्यिंग।<br>समाधिमस्य।इनके फ्रोक्नश्रिष्य थे। तमाधि | के समय 'दिण्डिकराज' साची ये । चेज<br>ति ११४ व २६७ यथिपि फ़साराः चर्या व धर्चो<br>सताबिद् के अनुमान किये नाते है तथापि | सम्मावतः वत्तम सा इत्याभागाय का बहुख<br>है। लेख कंट २३०० में वे 'प्रत्तमयण्डो-<br>सिक्ते' पद से सिभूपित सिये गये हैं व<br>मिले गालि के कहें गये हैं। | य०६२२ एक थिष्या का समाधिताया । ये धी सम्भा<br>बतः वेख नं ६ के ग्रुपतेन गुरु के व वेख<br>नं ६ ३१ के युपतनिन्तु गुरु के गुरु थे । |
| 304,304                                                                                                                    | समय<br>शक सं०मे         | 難ったらん                        | 2                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                    | अ०६२२                                                                                                                           |
| , * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                    | नेस्त्र मे              | * 9                          | چ<br>بر                                                                                                                                             | (3 % R)<br>(3 % R)                                                                                                    | 11<br>80                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |
| रिचय ।                                                                                                                     | संघ,गया,गच्छादि बेख नं० | ××                           | ×                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | ×                                                                                                                               |
| आचाया का प                                                                                                                 | गुरू का नाम             | कृतकासेन<br>×                | ×                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | ×                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |
| तिखों में उत्छिखित आचार्यों का परिचय                                                                                       | नेवर पाचाये का नाम      | गछदेव सुमि<br>यास्तिसेन सुमि | ३ अरिटनेमि आचा                                                                                                                                      |                                                                                                                       | हुपमनेदि याचार्य                                                                                                                                     | मौति गुरु                                                                                                                       |
| बि                                                                                                                         | 품                       | ~ n                          | en                                                                                                                                                  |                                                                                                                       | 20                                                                                                                                                   | ×                                                                                                                               |

|    |                         |                                                               | ( १५०                                                                               | )                                                                                |                                     |                                                             |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    | विश्वाप् विषय्य         | ।<br>इनके ग्रुरु 'किस रू' परागेने<br>में 'वेहमाव्' मामक स्थान | क थ ।<br>  इनके गुरु 'माङमूर' के<br>थे । उत्रसेनजी ने एक मास<br>हम्म अन्तरात किया । | बिख में र में सम्मवतः<br>इन्हों मीनिशुष का यहेख<br>हैं। सम्मान 'क्षेत्रर' क्रेशे | ह । कुप्ला नाहर<br>।<br>समाधिमस्य । | ।<br>। केख वहुत विसाधै, इससे<br>माच स्पष्ट नदीं हुआ ।<br>तु |
| ų. |                         | थ० ६२२ समाधिभरण<br>" समाधिमरण<br>"                            | ***<br>***                                                                          | 2                                                                                | "<br>युके शिल्य की                  | समाधिमस्य<br>"                                              |
|    | समय<br>शक संभ्          | थि ६२२<br>ग्र                                                 | Š.                                                                                  | 2                                                                                | 2 2                                 | 2 5 6                                                       |
|    | लेख नं॰                 | W 10. 3                                                       | ît                                                                                  | ev.                                                                              | er per                              | 5 4 5                                                       |
|    | संघ,गया,गच्छादि लेख नं० | xxx                                                           | ×                                                                                   | ×                                                                                | ××                                  | ×<br>×<br>सन्दिगगय्य(१)                                     |
| -  | गुरु का नाम             | धर्मसी ग्रह                                                   | ं पट्टिनि ग्रुरू                                                                    | मीति गुरू                                                                        | х×                                  | ग्राप्यमहोन गुरु<br>मेहे गुरु                               |
|    | र वाचार का गाम          | चरितक्षी सुनि<br>पानप (मोनद्)<br>पत्रदेव गुरु                 | डप्रसेन गुरु                                                                        | गुयासेन गुरु                                                                     | बहिएक गुह<br>कालावि(कवा-            | एम) गुरु<br>नागतेन गुरु<br>सिंहतेदि गुरु<br>गुयाभूपित       |
|    | _ 🕶                     | M 0 11                                                        | 607                                                                                 | a<br>P                                                                           | e- 0.                               | PT 20 34                                                    |

|                                                                      | ( १४१ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १२२ समाधिमस्य । ये गुरु 'स्युद्ध' के थे ।<br>" " !<br>" " !<br>" " ! | ।<br>भे भे विगुरा' के ये।<br>भे इन्हें सर्पे ने सतावा था।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | । चिकुरा पश्चिय का तालवं<br>चिकुर के पर्तविय गुरु व<br>चिकुरापप्तिय के गुरु हो<br>सकता है। 'पर्रावे' एक<br>प्राचीन ताबुके का नाम<br>भी पाया जाता है। |
| समाधिमर<br>"<br>"<br>"                                               | 22222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *                                                                                                                                                    |
| 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *                                                                                                                                                    |
| e by the the the                                                     | AND MIMITS OF STREET ST | 8' W'                                                                                                                                                |
| नविन्द्र <b>४ ×</b> × ×                                              | E<br>以XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ×                                                                                                                                                    |
| मानिय आचाव<br>× × ×<br>× × ×                                         | x x x x x x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | चिकुराप्रविम(१)                                                                                                                                      |
| मेहरायास गुरु<br>मन्दिसेन सुनि<br>गुणकीति<br>इपभनन्दि सुनि           | मेगतित सुति<br>नित्रं सुति<br>महादेव सुति<br>सर्वज्ञमहारक<br>शच्यमीति<br>गुष्णदेव सूरि<br>मासेत (महासेन)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | सर्वतिहिंद                                                                                                                                           |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                | and the true to th | tr<br>m                                                                                                                                              |

|                                   | (१४२)                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| निद्येप निवरण                     | स्र ० ६ ९ २ समाधिमस्य ।  )                                                                                                                                                              | श्रनु०६७० नयनन्ति विमुक्त के एक शिष्य ने तीये<br>बंदना की। | भ०१००० महामण्डलेश्वर मिसुयनमङ कोद्रास्य ने |
| समज                               | कर्द्ध र<br>) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )                                                                                                                                       | श्रातु०६७०                                                 |                                            |
| लेख नै॰                           |                                                                                                                                                                                         | an'                                                        | u ev                                       |
| गुरुका नाम संघ,गया,गच्छादि लेख नं | क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क<br>क                                                                                             | ×                                                          | ×                                          |
|                                   | ******                                                                                                                                                                                  | नयनन्दि विसुक्त                                            | ×                                          |
| नवर माचाय का नाम                  | ३, वकट्दाचाय<br>३, वकट्दाचाय<br>३, वकट्दाचाय<br>३, वियोक महाएक<br>३, हक्दानित्राचाय<br>३, प्रदेशसीताचाय<br>३, प्रदेशसीताचाय<br>३, व्याप्तिताचाय<br>३, व्याप्तिताचाय<br>३, व्याप्तिताचाय | इ ६ मळधारिदेव                                              | ४ ० पद्मतन्दिदेव                           |
| नवर                               | to the thing the thing the thing the                                                                                                                                                    | sej<br>an'                                                 | 200                                        |

ş,

|                                                                                                                                                                                                    | (१४३)                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कुक भूमि का दार्ग दिया।<br>सिलाळय के हेतु कोक्षाक्य नरेग्र श्रद्धरादिस<br>हारा भूमिदान। वपाधि-वभयसिद्धान्तरता-<br>कर।<br>कोक्षास्यनरेग्र राजेन्द्र षुश्चनी द्वारा वस्ती-<br>निर्माण श्रीत सूमिदान। | 9 D - W 16 15 - 16 10 10 11                                                                         | १९९९ एक शिष्य ने देववन्दना की।<br>१०३० ये पोयसङ नरेश विष्णुवद्धन के म'झी<br>१०३, धगगरान दण्डनायक थीर उनके छुड्व<br>१०४० के गुरू थे। इन्होंने उक्त छुड्न्य के तदस्यों<br>से कितने ही जिनाङ्य निर्माण कराये,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| W 3000                                                                                                                                                                                             | 新<br>新<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3                             | 2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年<br>2000年 |
| * :                                                                                                                                                                                                | 20 20 20 each<br>24 ms may us, us, us,                                                              | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ×<br>सूळलेव<br>कानूर गष                                                                                                                                                                            | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                               | بر<br>××∜<br>چ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| x x                                                                                                                                                                                                | त<br>स्थि<br>स्था<br>स्था<br>स्था<br>स्था                                                           | ×<br>×<br>अ॰ मङ्गारिदेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ४१ प्रभावन्द्र सिद्धान्त<br>देश<br>४२ गण्डविसुकदेव                                                                                                                                                 | तेपनन्दि भद्रारक<br>तेपनन्दि पविवत<br>देव<br>देव<br>प्रकळडू पविदय<br>सम्बङ्ख पविदय<br>सम्बङ्ख पविदय | वन् चन्द्रकाचित्रवेत X<br>१६ यभवनतित्रविद्यति X<br>१० ग्राभवनत्रसि० देव छ०भछधाति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| >a 32<br>54 55                                                                                                                                                                                     | m p 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                             | 2 20 34<br>2 an 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

ţ

|                           |                   |                                                                                            | (१५१                                    | 3)                                                                               |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विद्योष विवस्या           |                   | नीयोंबार कराया, सूतिया प्रतिष्टित<br>कराई थीर कितनी ही को दीचा,<br>छ०१०७१ स्थास भादि दिये। | •                                       | १०४१ हस लेख से यह ग्रुष्क्रम विदित होता है<br>देवेन्द्र सिरु देव<br>दिवाक्रमिन्द | मळ्यारिदेव शुभवन्द्र देव ति॰ सु॰ १९०३१पेरसक राजसेटि ने हुनसे वृध्य ति। प्रविन्। १०४१ हनसे प्रकापित कराई। में विष्णुपद ने १०४३ छन्। स्थापित कराई। में विष्णुपद ने |
| समय                       |                   | l actom                                                                                    | 0 0 0<br>0 0 0<br>0 0 0                 | ន                                                                                | 1                                                                                                                                                                |
| लेख न०                    |                   | 30 00 00<br>31 00 00<br>31 00 00<br>31 00 00                                               | 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | y o ed<br>y m' m'                                                                | # A 2 A 4                                                                                                                                                        |
| केंद्र गया गच्छादि वेस न० | 7,650             |                                                                                            |                                         | व<br>क<br>क<br>क                                                                 | H.                                                                                                                                                               |
|                           | सुरु की माम       |                                                                                            |                                         | स्वेन्द्र सि॰ देव सु॰ दे॰ पु॰                                                    | मेमचन्द्र अ <b>ं</b> देव<br>्रे                                                                                                                                  |
|                           | नंबर माचाय का नाम |                                                                                            |                                         | ११ दिवाकरनस्टि                                                                   | ४२ मानुकीति मुनि ×<br>४१ प्रमाचन्द्रसि॰देव मेघचन्द्रत्रै०देव                                                                                                     |
| 1-                        | 1446              |                                                                                            |                                         | *<br>*                                                                           | * *                                                                                                                                                              |

|                                                                                                           |                               |                                                   |                                                                                                                                 | 1           | ( १!                             | ( XX                                                                           |                            |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| ें १०१० वसके निर्माण कराये हुए सवति गन्ध-<br>वारण मन्दिर के हिमे इन्हें ग्राम प्रादि<br>के नान निमे गये । | नेत के लेखक योकिमध्य के गुरु। | १०४३ ये मुख र निवासी ये (मुरुल्रहर्म में है)। चप- | कामपारस्कक आध्यत प्रचानस्क न प्रज्ञा<br>१०१०हनकी थीर प्रमाचक्द्र सि० देव की साची से<br>ह्यान्तळदेवी की माता ने संन्यास हिया था। |             | v 15.                            | कीति का स्वगंवास हो जाने पर कल्याया-<br>कीति का जिलास्त्रय वसवाने व पूजतादि के | हेनु भूमि का दान दिया गया। |                 | 9           | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 9' 8'                  |
| ( er                                                                                                      | 8                             | 6                                                 | 6.                                                                                                                              | 80          |                                  |                                                                                |                            | 4               | -           | ٠<br>چ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | 2                      |
| 1                                                                                                         |                               | (20<br>(20                                        | mr<br>Ar                                                                                                                        | (15° co. ;  | 20 47<br>20 47<br>20 47<br>20 47 |                                                                                |                            |                 | 288801088   | 33 33 33 848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | १८५ अ०१०६७             |
| ,                                                                                                         | ×                             | ×                                                 | ×                                                                                                                               | मृ० दे० पु० | ×                                |                                                                                |                            | X 2             | X           | ,<br>,<br>,<br>,<br>,<br>,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | ×                      |
|                                                                                                           | ×                             | ×                                                 | ×                                                                                                                               | ×           | ×                                |                                                                                |                            | x :             | X           | TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN |                           | ×                      |
| <del></del>                                                                                               | चारुकी सि देव                 |                                                   | वधैमानवेव                                                                                                                       | Ŀ           | वृष<br>नयकीनि                    |                                                                                |                            | क्रस्यायाक्तींच | मानुका।तव्ब | माधवचन्द्रव<br>नयकीसि देव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | म०म०(हिरिय)<br>नयकीति वेच | ( लिए )<br>शुभागीतिवेच |
|                                                                                                           | 2                             | ) »;<br>( »;                                      | 10° €                                                                                                                           | , <u>ii</u> | برد<br>م                         |                                                                                |                            | 0               | E /         | 0, 80,<br>p. us,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | en.<br>So                 | - Y-                   |

|                     | ( १५६ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| निशेष विवस्था       | 88 및 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| समय                 | = १३३% स्र व्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| खेस म०              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| सब,गय,गच्डादिषेख न॰ | सुक्लाब<br>प्रक्लाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाब<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प्रकलाव<br>प<br>प्रकलाव<br>प<br>प<br>प<br>प<br>प<br>प<br>प<br>प<br>प<br>प<br>प<br>प<br>प<br>प<br>प<br>प<br>प<br>प<br>प |
| गुरु का भाम         | ्राया ४ × × × भी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| नवर याचाय का बाम    | ६६ तिकास्थेताति ६७ सम्प्रवंच ६६ कु मल्याति दि ६६ न्यक्तीति दि ६६ स्व म०) स्वत्याति देव (स० म०) स्वत्याति देव साल न्यन्ति देव साल न्यन्ति देव अप्यातिस प्रमाचन्यदेव प्रमावन्यदेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| नवर                 | m, m, m, m, 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ( १५७                                                                       | )                                                                                                                                   |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | देवकीति धुनि कड़े सारी कवि, ताकिक<br>स्रोर बक्ता थे। रक्त तिथि को उनका स्वरो-<br>वास द्वीने पर उक्त शिष्यों के उनकी<br>निपषा बनवाई। | ११०महमके एक शिष्य समदेव विभ ने जिमाक्रय<br>५०१११०तनम्या च दान दिया ।<br>५०१११२ |
|                                                                             | វ៉                                                                                                                                  | \$\$04<br>\$\$0\$\$\$0<br>\$\$0\$\$\$2                                         |
| A T L R R R R R R R R R R R R R R R R R R                                   | uo<br>na'                                                                                                                           | (0' 3' 11'<br>(2' 5' 5'<br>23 23 11'                                           |
| *                                                                           | ×                                                                                                                                   | g<br>g<br>K<br>K                                                               |
| - <del>`</del> - <u>`</u> -                                                 | र्रेपनीति म०म०                                                                                                                      | गालचंद्रश्रप्यात्मी<br>(दिस्मि) नय-<br>क्षीति देव<br>×                         |
| मायनिटेट<br>भद्यास्कृते<br>म म्यास्ट्रिये<br>म म्यास्ट्रिये<br>नेसियन्द्रपं | E E E                                                                                                                               | वागा<br>मेषचन्त्र<br>नवकीति देव<br>पन भीति देव                                 |
| 2 4 4                                                                       | 9 lf #/<br>9 5 9                                                                                                                    | บับน                                                                           |

| - 10     | निदर याचार्य का नाम, गुर का नाम | 1               | संघ,गष,ग=्द्रादि खेख म० | लेख म॰     | समय        |          | विशेष विनस्य     |  |
|----------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|------------|------------|----------|------------------|--|
| 1        |                                 |                 |                         |            |            |          |                  |  |
| II<br>II | ३ पन्त्रप्रभवेष                 | हिरियनयकीसि     | ×                       | यत, मह     | ₩ 930E     |          |                  |  |
|          |                                 |                 |                         |            | 9330       |          |                  |  |
| Z<br>L   | -                               | ×               | ×                       | रम्भ       | W 9320     | •        | A                |  |
| ŭ        |                                 | ×               | ×                       | 44         | ć,         | - विद्या | हुनकी प्रतिसाहि। |  |
| u        |                                 | ×               | ×                       | (D)<br>(D) |            |          |                  |  |
| 15       |                                 | शुभवन्द्र प्रे  | म् दे पु                | 803        | :          |          |                  |  |
|          | सि॰ देव                         | देव             |                         |            | -          |          |                  |  |
| n<br>N   |                                 | माधनन्दिति      | 2                       | 2          | 2          |          |                  |  |
|          | 200                             | 事               |                         |            |            |          |                  |  |
| is       | याक                             | ×               | ×                       | 28.8       | ४६१ घ० ११२ |          |                  |  |
| 9        | ६० मलिपेण मलपारि                | ×               | ×                       | 2          | ē          |          |                  |  |
| 2        | श्रापाळयोगीन्य                  | ×               | ×                       | 2          | 99         |          |                  |  |
| (4       | चादिराजदेव                      | भीपाछ योगीन्द्र | ×                       | 2          | 33         |          |                  |  |
| 607      | H                               | 24              | ×                       | 2          | 8          |          |                  |  |
| 25       | परवादिमछ                        | 4               | ×                       | :          | ŝ          |          |                  |  |
|          | पाणिवत                          |                 |                         |            |            |          |                  |  |
| 4        | १५ निमिचन्द्र प० देव 🛴          | ×               | ×                       | 9 9        | 2 2 3 5    |          |                  |  |
| _        | 2                               | _               | 4                       | -          |            |          |                  |  |

|       |         |           |            |                |                     |             |       |                        |                     | (                                     | ?       | ሂ-ድ             | )          |                                  |                                  |                                              |                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                     |                        |   |
|-------|---------|-----------|------------|----------------|---------------------|-------------|-------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|
|       |         |           |            |                |                     |             |       |                        |                     | हन शाचायों श्रीर शन्य सायनें ने यन्दा | किया ।  |                 | ,          | होय्सकराय राजगुरु। सम्मवतः मे ही | वस बाखसार के कता है जिसका बर्लेख | प्रारम्भ के एक खोक में श्राप्या है। माग्रिक- | चन्द्र यन्यमाला नै० २१ में एक 'यास- | यार समज्ञय नामक पन्छ लगा है थीन | The state of the s | मानका म कहा गया है।क सम्मवतः व | कुसुद्वन्द्र के गुरु थे। ( देखा भा० | अं भूमिका प्रु २३-२४ 🕽 |   |
|       | 2121900 | r 1       | <u> </u>   | 9360           | 2                   | ज्ञा०११६६   |       | 83 TO 3 2 8 13         | 2                   | 1500 1                                |         | -               | 2000       |                                  |                                  |                                              |                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | internal                       |                                     | 10_                    |   |
| 1.1.7 | 839     | 5         | =          | 30<br>44<br>30 |                     | 66,         |       | 807<br>60)             | 88,88               | 9                                     |         | =               | 97.6       | •                                |                                  |                                              |                                     | _                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                     |                        | _ |
|       | ×       | ×         | ×          | म् दे पु       | *                   | ×           |       | ×                      | ×                   | ×                                     |         | ×               | ×          | ×                                |                                  |                                              |                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                     |                        |   |
|       | ×       | ×<br>,    | ×          | माधनन्दिसि०च०  |                     | मयकीति देव  | म॰ म॰ | ×                      | ×                   | उद्यक्त्र देव                         | संक संक | चन्द्रियमदेव    | ×          | ×                                |                                  |                                              |                                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                     | -                      | ~ |
|       | भभवनिव  | सुरकीति । | गुयाचन्द्र | भानुकीति       | ०० माघमन्दि भद्वारक | चन्द्रभभवेव | ,     | ३०२ चन्द्रकी त्रिमहारक | प्रभाचम्द्र भद्दारक | सुनिचम्द्रदेव                         |         | प्रमान स्विदे व | कुस्य वनम् | ०७ माधनिद्धिति० घ०               |                                  |                                              |                                     |                                 | Market Services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | -                                   |                        |   |
|       | W       | 9         | 11         | 60)<br>60)     | 0 0                 | F 0 E       |       | 00                     | 0                   | 808                                   |         | *               | 00         | 900                              |                                  |                                              |                                     |                                 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                              |                                     | _                      | _ |

| - |                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |
|---|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                       | ( १६० )                                                                                                                                                            |                                                                                                              |
|   | विसेष विवरय           | 8 % % % % % % % % % % % % % % % % % % %                                                                                                                            | १३३।भूमिदान ।<br>१३३० <u>इ</u> नकी यिष्या देवराय महाराय की रानी<br>१५४४ हनके समच दण्डनायक इस्लाप ने देक्तोंड |
|   | समय                   | स्र संस्मार्                                                                                                                                                       | ' কা                                                                                                         |
|   | लेख न॰                |                                                                                                                                                                    | 2 0 0 0<br>0 0 0 0 0<br>0 0 0 0 0<br>0 0 0 0 0                                                               |
|   | सेन,गण,गच्छादि लेख न॰ | स्<br>स्कू<br>स्कू<br>स्कू<br>स्कू<br>स्कू<br>स्कू<br>स्कू<br>स्                                                                                                   | × <b>×</b> ×                                                                                                 |
|   | गुरू का नाम           | निमयन्द्र प० देव सु० दे० ह्मिले-                                                                                                                                   | ×<br>×<br>र <sub>्गे</sub> ड्डताय <u>म</u> िन                                                                |
|   | नेश्र वात्राय का नाग  | वाल गर दे र<br>पाव<br>पाव<br>पाव<br>पात शिल् के<br>भाषाव<br>भाषाव<br>भाषाव<br>भारतेव्यव्यव<br>होमहोग्वद्वेव<br>इसन मिले सेव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव | १८ पण्डिताचाय व<br>१६ पण्डिताचाय व<br>पण्डितदेव<br>२० श्रुतसुनि                                              |
| f | 1 22                  |                                                                                                                                                                    | II W O                                                                                                       |

|                                                                 |                                                           |              |                        |            |                                     | मन्दिर की 🤼                         | )                                      | ने चैाबीस<br>कै।                                                                 | ~<br>n'                   | तीर्धयात्रा                               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| अस्त का का का का विता ।<br>४२२ य०१३६० संघ सहित बन्दना को खाये । |                                                           |              | चरवाचित्र ।            |            | यात्रा ।                            | १११६ इनके समच मैस्र-न्रेश ने मन्दिर | १२६४ सूमि ऋणसुक्त कराई।<br>स्वर्गवास । | ११७० <u>इ</u> नके उपदेश से वघेरवाळो ने चैबिति<br>शिशेष्ट पनिसार पनिसिम स्टार्क । | १६०२ हनके साथ तीथ-यात्रा। | वि क सं रूनके साथ बधेरवाली ने<br>१७११ की। |
| अ०१३६॰                                                          | 8.<br>8.<br>8.                                            | 858 W 9820   | ३७७ घ०११० चर्याचिह     | 990 301439 | ३३३ संबंत १४- यात्रा<br>४८(वि०)     |                                     |                                        |                                                                                  |                           | वि सं ह्रम्                               |
| 252                                                             | ก<br>พ<br>พ                                               | Do en        | 9 9                    | 9 9 6      | m²<br>m²                            | น์                                  | 9°                                     |                                                                                  | e.<br>e.                  | , S.                                      |
| ×                                                               | ×                                                         | ×            | x                      | x          | ×                                   | ×                                   | ×                                      | वलास्कार् गण                                                                     | ×                         | <b>x</b> .                                |
| ×                                                               | ( पटाचाय / )<br>१३२ प्रभिनय पणिडत चारुकीसि पंग्देय<br>हेन | ×            | ×                      | ×          | यभयचन्द्र भट्टाक                    | ×                                   | ×                                      | चाह्मीचि                                                                         |                           | राममीति के<br>यिष्य छक्ष्मीसेन            |
| १२१ जिनसेन भट्टारक                                              | ( पटाचाय <i>)</i><br>प्रभिनय पण्डित<br>हेस                | पृष्टि इतहेच | १ २ ४ चाह ही सिंभड़ारक | पिउतदेव    | १२६ झता धर्मसचि  <br>१३७ भग्रम्मागर | १ २ = चार् ही तियं व देव            |                                        | धर्मेचन्द्र                                                                      | १३० श्रुतलागर वर्षी       | द्वनसूपया                                 |

|   | ,<br>I                       |                                |         | ( १६:                                            | <b>(</b> )                                  |     | ١                                       | oor (                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| , | निशेष विवस्य                 | १७११ एक मास के खनशन से सछेखना। |         | मेसूर-नोश कुरणराज की थोर से सनदें<br>प्राप्त की। | इनके मनेत्य से विस्त्रखापना की गई।          |     |                                         | संकेतास्ती का अधै<br>भ• व भरु॰ = भरुभातः। कु॰ =कुकुरासन। थै॰ देव=शैनिवदेव। पं॰ प्राचापं = पंडितायापं।<br>पं॰ देव = पडितदेव।. हुम = महम्पारी। म॰ म॰ म॰ महामण्डळाचापं। मृ॰ दे॰ पु॰ = मुळ संघ, पेगीगण, पुत्तक-<br>गन्छ। सि॰ देव = सिन्धन्ननेव। सि॰ च॰ = सिंहान्त चक्रनती।. सि॰ सु॰ = सिदान्त सुनीव्वर। |
|   | संप्रव                       | Į                              |         | M, 0<br>W, 0<br>W, 7<br>U, U                     | 100 E                                       |     | 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | बर्थ<br>देव = औ<br>अप्वाप् ।<br>ती । सि                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | लेख न०                       | 9                              |         | go g<br>mr n                                     | ט אין נאין<br>אין אין אין<br>אין אין אין    | 3 6 | 1 34<br>11 34<br>12 39                  | म्ते का<br>। अ॰<br>सहामण्ड<br>स चक्रम                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | संघ,गया,गच्छादि जेख न॰       | देसी गया                       |         | मृ के प्र                                        | 66                                          |     |                                         | संकताक्यों का अर्थ<br>हुः =कुकुरासन्। पे देव =<br>। में में में सम्माण्डलान्य<br>में चः = सिंहान्त चक्रवर्ती।                                                                                                                                                                                       |
|   | गुरु का नाम                  | चारकी सि                       | अजितकील | शास्त्रिकीति<br>×                                | चाहमीति गुर                                 |     |                                         | अनुसातः । ब<br>स्या=महाचारी<br>१                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | नेयर आचाय का माम गुरु का नाम | १३१ भिष्टतकीति                 | -       | १३३ चारुशित पुरु                                 | श्राचाय  <br>१३४ सम्मतिसागरवयी चादकीति गुरू |     |                                         | क्ष० व घटु० = श्रदुमातः। क्व० =<br>ग्० देव = पडितदेव।. कृषा = ग्रह्मारी।<br>गन्छ। सि० देव = सिमाननेव। सि०                                                                                                                                                                                           |
|   | +                            | er<br>er                       |         | ent<br>ent<br>or                                 | 20<br>m/                                    |     | ,                                       | पं॰ देव<br>सच्छ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



# चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिलालेख

## पार्श्वनाथ वस्ति के दिन्त की स्रोर के शिखालेख

१ (१)

( लगभग शक सं० ५२२ )

सिद्धम् खिता ।

जितस्यगवता श्रीमद्धर्मं तीर्र्य-विधायिना।
वर्द्धमानेन सम्प्राप्त-सिद्धि-सीख्यामृतात्मना॥१॥
लोकालोक-द्वयाधारम्बस्तु स्थास्तु चरिष्णु वा।
#संविदालोक-प्राक्तिः स्वाव्यश्तुते यस्य केवला॥२॥
जगत्यचिन्त्य-माहात्म्य-पृजातिग्रयमीयुपः।
तीर्त्यक्वन्नाम-पुण्यीध-महाई-त्यमुपेयुपः॥३॥
तद्य श्री-विशालयम् (लायाम्) जयत्यद्य जगद्वितम्।
तस्य शामनमव्याजं प्रवादि-मत-गासनम्॥४॥
भ्रम्य खल्ल सकल-जगदुदय-कर्षोदित-निर्विशय-गुण्डाप्राप्तिन्य-परमजिन-शासन-सरस्समिश्वर्द्धित - भव्यजन - कमलविकमन-विविमिर-गुण्ड-किरण्-सर्देश-महोति सहावीर-मविति
परिनिवृत्ते भगवत्परमर्षि - गौत्मम - गण्डवर - मान्नान्द्धिय-

<sup>#</sup> सिंदा † विशासियन

बाहार्थ-जम्बु - विष्णुदेवापराजित-गावर्द्धन-भद्र-बाहु-विशाख-प्रोप्तिल-कृत्तिकार्या - जयनाम सिद्धार्य-भृतिषेराबुद्धिलादि - गुरुपरम्परीयक्माभ्यागत - महापुरुष -सन्वति-समः बोतितान्वय-भद्रबाहु-खामिना ' उज्जयन्या-मष्टाङ्ग-महानिमित्त-तत्त्वज्ञेन , त्रैकाल्य-दिशोना निमित्तेन द्वादश-) संवत्सर-काल-वैषम्यसुपलभ्य कथिते सर्व्वस्सङ्घ उत्तरापथादृन्ति-णापयम्त्रस्थितः क्रमेखैव जनपद्मनेक-त्राम-शत-सङ्ख्यं सुदित-जन-घन-कनक-सस्य-गा-महिषा-जावि-कुल-संमाकीर्ण्यामगानगर [।] ष्रतः श्राचार्थ्यः प्रभाचन्द्रो†नामाननितल्ल-ललाम-भृतेऽ-थासिन्किटवप्र-नामकोपलि चिते विविध-तरुवर - कुसुम - दला-विल-विरचना-शबल-विपुल सञल-जलद - निवह - नीले।पल - वले वराइ - द्वीपि-व्याघर्च-तरज्ञु-व्याल-मृगकुलोपचितापत्यक-कन्दर-दरी-मद्दागुद्दा-गहनाभागवति समुत्तुङ्ग-श्टङ्गे सिखरिणि जीविर्च-शेषमल्पतर-कालमनबुध्यात्मनः‡ सुचरित§ - वपस्समाधिमारा-धयितुमाष्ट्रच्छा निरवसेपेश सङ्घं विसृष्य शिष्यंशैक्षेन पृथुलत-रास्तीण्या-वत्नासु शालासु शीवलासु खदेहं संन्यस्याराधितवान क्रमेण सप्त-शतमृषीयामाराधितमिति जयतु जिन-शासनमिति ।

ं रे ( २० )

( लगमग शक सं० ६२२ )

स्रदेयरेनाङ चित्तूर मै।निगुरविष्यल शिषित्तियर नागमतिगन्तियर् मूक तिङ्गल् नान्तु मुडिप्पिदर् ।

विकार्य | प्रभावन्द्रेश | अध्यनः § सुचिकत

् सर्परेतार्द्ा में चिन्तर के मीनि गुर की शिष्पा नागमिन गन्तियर् ने तीन मास के श्रत के पश्चात गरीरान्त किया।]

३ (१२)

( खगभग शक सं० ६२२ )

श्रं । दुरिताभृद् गृपमान्कीस्तलरे पे।देदहानशैलेन्द्रमान्पोल् दुर-मिध्यात्त-प्रमृद्द-स्थरतर-नृपनान्मेट्टिगन्धेभमय्दान् । दुरिवद्याबद्धमेन्ट्रास्सुरवरमुनिभिस्तृत्य कल्बिण्पनामेल् चरितस्त्रीनामघेयप्रभुमुनिन्त्रतगल् नोन्तुसीख्यस्थनाय्दान् ॥ [ पाप, चज्ञान व मिथ्यात्त्र को इत बार इन्द्रियों का दमन कर कटवप्र पर्वत पर चरितश्री मुनिन्त्रत पाल सुख को प्राप्त हुए । ]

४ (१७)

( लगभग शक सं० ६२२ )

.....गल्नोन्तु मुहिप्पिदर्। त्रितधार प्राणोत्सर्गं किया।

५ (१८)

( लगभग शक सं० ६२२ )

स्विति श्री जम्बुनाय गिर् वीत्यदेश्व नीन्तु मुहिप्पिदर्।

[ जम्बनायगिर् ने व्रतेपाल प्रागोत्सर्ग किया । ]

₹(£)

( लगभग शक सं० ६२२ )

श्री नेडुबेारेय पानपश्च-भटारजीन्तु मुडिप्पिदार्।

पञ्चवनरेश निन्दवर्म के एक दानपत्र में श्रदेशरराष्ट्र का उक्लेख श्राया है। संभव हैं धदेयरेनाडु भी क्ष्मी का नाम हो (इंडि. एन्टी. प., १६८) क्रमानद् । [ नेहुबेरे के पानप भटार ने व्रतपाल प्रायोत्सर्गं किया।] ७ ( २४ )

( लगभग शक सं० ६२२ )

श्री कित्तूरा वेलमाद्द्रा धम्मसेनगुरविडगला शिष्यर् बालदेवगुरविडगल् सन्यासनं नोन्तु मुडिप्पिदार्।

[कित्तृह में वेदमाद के धर्मसेनगुर के शिष्य वळदेवगुर ने सन्यासवस पाळ प्रागोध्सर्ग किया।]

= ( RY )

( लगभग शक सं० ६२२ )

श्री मालतूर पद्दिनि गुरविष्ठगत शिष्यर् उप्रसेनगुरः

विष्ठगल् भ्रोन्दु तिङ्गल् सन्यासनं नोन्तु मुहिप्पदार्।

[ मळन्र के पहिनिगुर के शिष्य उप्रसेनगुर ने पुरू मास तक सन्यास-व्रत पाळ प्रायोक्सभै किया । ]

€(≒)

( लगभग शक स० ६२२ )

श्री <mark>श्रमलिय मीनिगुरवर</mark> शिष्य के।हरद गुणसेनगुर-वर्मीन्तु मुडिप्पिदार ।

[ श्रमां के मौनिगुरु के शिष्य कोहर के गुयासेन गुरु ने व्रतः पाल प्रायोक्तर्ग किया।]

₹0 ( w )

( सगभग शक सं० ६२२ )

श्री पेरमालु गुरविष्ठगता शिष्य धर्गो कुत्तारेविश्चगु-रवि...बिष्पदार्।

# प्चि।

[ पेरुमालुगुरु की शिष्या घण्णेकुत्तारेविगुरवि (?) ने ...... प्राणोस्तर्ग किया |

88 (€)

( लगभग शक सं० ६२२ )

श्री उल्लिक्कल्गोरविष्ठगल् नोन्तु.....दार्।

[ उछिकछ ्युर (या उल्लिकङ् के गुरु) ने त्रत पाछ प्राणी-त्सर्ग किया ]

१२ (५)

( लगभग शक सं० ६२२ )

श्रीवीर्त्यद गारविद्याल ना......

[ तीर्थदगुरु (या तीर्थ के गुरु) ने व्रत पाछ (प्रायोत्सर्ग किया)]

१३ ( ३३ )

( स्नाभग शक सं० ६२२ )

श्री कालाविर्गुरविष्णि शिष्यर् तरेकाड वेजेंडिय मोदेय कलापकद गुरविषणिक्षणेत्तोन्दु दिवसं सन्यासनं नेान्तु मुहिप्पिदार्।

[ तलेकाहु में पेरुजेटि के कटापक# गुरु कालाविर गुरु के शिष्य ने इकीस दिन तक सन्यास त्रैत पाळ प्रायोत्सर्ग किया । ]

१४ (३४)

( लगभग शक सं० ६२२ )

श्री-**ऋषभसेन** गुरविडगत्त शिष्यर् **नागसेन** गुर-विडगत् सन्यासन्तविधि इन्तु सुडिप्पिदार्।

कलावक का शब्दार्थ मुञ्जत्ल वा समृह होता है ।

ţ

नागसेन्यनम् गुराधिकं नागनायकजितारिमण्डलं । राजपुल्यममस्त्रश्रीयाम्पदं कामदं द्वमदं नपान्यहं ॥ [ऋषमसेनगुरु के विषय नागसेनगुरु ने सन्यास-विधि से

[ऋपससेनगुरु के शिष्य नागसेनगुरु ने सन्यास-विधि । त्राखोसमें किया । ]

#### १५ (२)

( लगमग शक सं० ५७२ )

श्री । वद्यानैन्जितनन्दनं ध्वनद्विन्यासक्तरक्तोत्पत्त— व्यामिश्रीकृतां-ग्रालिपिध्वरिद्यं कृत्वा हु बाह्याश्वरं । मर्व्वप्राधिदयार्श्वदान्धिमगवद्ध्यानेन‡सम्बोधयन् , श्राराध्याचलमसके सनक्तसत्सेनोत्भवत्तत्पति ॥ १ ॥ श्रहो बहिर्गिरिन्त्यक्त्वा सल्दिवसुनिरश्रीमान् । श्राराधनन्त्रगृहीत्वा सिद्धक्षोकं गवर्धनः ॥ २ ॥

**१**६ ( ३०, )

( खगमग शक सं० ६२२ )

श्री . . म्मिडिगल् मोन्तु कालं केय्दार्।

माडिगळ में वत पाळ डेहोत्सर्ग किया ।

99-92 (38)

( लगमग शक सं० ५७२ )

श्री **-भद्रबाहु** स**चन्द्रगुप्त**गुनीन्द्रयुग्मदिनीप्पेषल् । भद्रमागिद धर्म्भमन्तु वितक्कोचन्दिनिसल्कलो ॥

र्न स्वापि श्रीकृत 1 समव ना (आ) नेन (तया एडीरान)

#### विद्रमाधर **शान्तिसेन**सुनीशनाकिएवेल्गोल । -ग्रदिमेलुशनादि विद्रपुनर्भवकरे भ्रागि ..॥

िजो जैन-धर्म भद्रवाह थीर चन्द्रगुप्त सुनीन्द्र के तेज से भारी समृद्धि की प्राप्त हम्मा था बसके किञ्चित चींग है। जाने पर शान्तिसेन मुनि ने इसे पुनरूयापित किया । इन मुनियों ने वेल्गाळ पर्वत पर श्रशम श्रादि का त्याग कर पुनर्जन्म की जीत जिया ! ]

#### १८ ( ३२ )

( लगभग शक सं० ६२२ ) श्री वेट्टेडे गुरवडिगल्माखाक्कस्मिङ्गणुन्दिगुरवडिगल्नोन्दु-कालं केयदार ।

विटेडेयुरु के शिष्य सिंहनन्दिगुरु ने वत पाळ देहास्तर्ग किया

२० ( २६ )

( लगभग शक सं० ६२२ )

..... यरुष्ट्रिर पीठ दिल्दे। नान

..... तारि कुमाररि निच्चेकेय्येतां

स्थिरदरिबन्तुपेगुरम सुरत्नोकविभृति एव दिदार्।

[ ..... इस प्रकार पेगुरम (१) ने सुरल्लोक विभूति की ुध्र किया।

२१ ( २६ )

( लगमग शक सं० ६२२ )

स्वस्ति श्रीगुणभूषितमादि उलाडःदेरिसिदा निसिदिगे सदुम्सगुरुसन्वानाव् सन्द्रिग्-गखवा-नयाव् निरिवलदामे- इस बेख का भाव स्पष्ट नहीं हुआ । ]

२२ ( ४८ )

( लगभग शक सं० १०२२ )

श्री **अभयगान्दि** पण्डितर गुड़ के।त्तय्य वन्दिश्चि देवर वन्दिसद ।

[ अभयनन्टि पण्डित के गृहस्थ शिष्य के त्त्व्य ने यहाँ आका देव-बन्दना की । ]

२३ ( २⊏ )

( त्तगभग शक सं० ६२२ )

स्रति श्री**इनुड्र्स्रा मे≉ल्लगवास**गुरवर्**क**रबण्प वेहन्मे-स्कालं केयुदार् ।

[ इन्ट शूर के मेक्छगवासगुरु ने कस्वय्य (कटवप्र) पर्वत पर देहोस्सर्ग किया । ]

२४ ( ३५ )

( लगभग शक सं० ७२२ )

स्वित समधिगतपश्चमहाशब्दपदत्वकेदितिध्वजसाम्याः महामहासामन्ताधिपति ग्रीबल्लभः हा-राजाधिराजः मेश्वर-महाराजरा मगन्दिर् र्शावलोक-ग्रीकम्बय्यन् पृशुवीराज्यं गेथे व रसक्किल्वण्युः ज पेर्गल्विपना पेालिदिन डदु कोहृदु "सेन श्राडिंगलां सनसिजरा "गनाश्चरिस वेनेएति मैं।नमुज्जिमसुनिल्त कोहृदु पें।लमेरे तहुग्गेरेय किल्केरे पै।िंग श्रचरकल्ल मेंगे श्रील्जन्दा वसेल् कर्गाल्मारदु सल्लु पेरिय श्राल "वारि मरल् पुणुसपेरि" तारेयु श्रालरे मेरे दुवेहृगं निरुकल्लु कोवश्वदा पेरिय एलवु श्राल्ल कुडितु श्ररसरा श्रीकरणमुं """ गादियर दिणिड्यगामुण्डस्म् स्नुवस वङ्ग कर्माद्य स्नुवस वङ्ग किल्लु श्रात्व मारम्मनु कादलूर श्रीविक्रम-गामुण्डस्म् सन्दि वञ्चरु स्विद्ध मारम्मनु कादलूर श्रीविक्रम-गामुण्डस् कल्लिदु ग्रामामुण्डस् स्नादिपा उत्तम गामुण्डस् निव्हूर नाल्गामुण्डस् बेल्गोल्ला गिविन्द्या उत्तम विद्ध च ..ल्लामन्दुं बेल्गोल्ला विल्ह्ने गिविन्द्याहिने कोहृदु .

वह्रिभर्न्सुधाभुक्ता राजिमस्सगरादिभिः । यस्य यस्य यदा भूमिः तस्य तस्य तदा फर्तं ॥ स्वदक्तां परदक्तां वा यो हरेत वसुन्धरा । षष्टिवर्षसहस्राणि विष्टायां जायते क्रिमः ॥श्र

[ श्रीबक्लसमहाराज के पुत्र महासामन्ताधिपति रणावकोक श्रीकम्बच्यन् के राज्य में मनसिज (?) की राज्ञी के ज्याधि से मुक्त रोने के पश्चाद मान ज़त समास होने पर कुछ सूमि का दान दिया गया चा, जिसकी सीमा श्रादि जेख में दी है। जेख दान की शपय के साम समास होता है। ]

से दो खोक नये पृक्षाशन में बहुत अशुद्ध है। उसमें 'यदाभूमि'
 के स्थान पर 'यथाभूमि' व 'स्वद्त्तं' 'परदत्तं' 'इहन्ति' 'पृष्ठायां' पाठ है।

चन्द्रिगिरि पर्वेव पर के शिलालेख।

१०

२४ \* ( ६१ )

( त्रुगसग शक सं० ⊏२२ )

श्रीमत् ' ' 'पु ' 'शिष्यर् स्त्रि रिही ने मि माहिसि इर् सिदं

् के शिष्य भरिट्टोनेसि ने बनवाया ।]

<sup>#</sup> मरतेश्वर की मृत्ति के द्वित की छोर ।

# शासनवस्ति के पूर्व की श्रेंगर के

## शिलालेख

र्द ( ८८ )

( लगभग शक सं० ६२२ )

सुरचापंबोले विद्युल्लतेगल तेरवे।स्मञ्जुवे।स्ते।रि बेगं। पिरिगुं श्रीरूप-लीला-धन-विभव-महाराशिगस्निल्लवार्गा।। परमार्थ्यं मेच्चेनानीधरिद्युलिरवानेन्दु सन्यासनं-गे-। यदुक सत्वन्निन्द्येन-प्रवर-सुनिवरन्देवले।कके सन्दान्॥

[ रूप, लीला, धन व विभव, इन्द्र-घतुष, विजली व श्रोसविन्दु ' के समान चिषक है, ऐसा विचारकर निन्दसेन मुबि ने सन्यास धार सुरतीक के। प्रस्थान किया । ]

२७ (११४)

( लगभग शक स० ६२२ )

श्री ।। श्रुभान्त्रित-श्रीनिमिल्र्सङ्घदा । प्रभावती'''' ।
प्रभाख्यमी-पर्व्वतहुस्त्ते नोन्तुताम्। खभाव-सीन्दर्य-कराङ्ग-

राधिपर् ॥

प्रामे मयूरसङ्घे ऽस्य श्रीर्थिका दिमितामती। कश्चित्रणिरिमध्यक्षा साधिता च समाधिता॥

[ नमिल्रसंघ की प्रभावती न इस पर्वत पर व्रत धार दिन्य शरीर प्राप्त किया । ]

### चन्द्रगिरि पर्वेत पर के शिक्षालेख ।

22

[ प्रयूत्प्रामसंघ की श्रार्थिका दमितामती ने कटवप्र पर्वत पर समाधि-मरण किया | ]

#### ३६ ( स्८ )

( लगभग शक सं० ६२२ )

श्री ॥ तपमान्द्रादशदा विधानमुखदिन् केटदोन्दुताधात्रिमेल् । चपिलल्ला निवलूर सङ्घदमहानन्तामतीखन्तियार् ॥ विपुलश्रोकटवप्रनल् गिरियमेल्नोन्दोन्दु सन्मार्गिदिन् । चपमील्या सुरलेकिसीख्यदेडेयान्तामेटिद इल्दोल् मनम्॥ [नविल्र संघ की कनन्तामती-गन्ति ने द्वादश तप धार कटव पर्वत पर थपाविधि त्रतों का पालन किया और सुरलेकि का श्रदुप सक्ष प्राप्त किया।]

#### २८ ( १०५ )

( लगभग शक सं० ६२२ )

श्री ।। श्रनवरतन्नास्ति यृत-शय्यममेन्ते विच्छेर्यं वनदे।तयोग्य... नक्कुमिह.....गलो... मनविमकुत .....रदि...नोन्तुसमाधिकूडिदों श्रनुपम दिव्यप्पदु सुरत्नोकद मार्ग्य दे।लिस्दरिन्विनिम् । मयूरमामसंह्वस्य मीन्दर्या-ग्रार्थ-नामिका । कटप्रगिरिश्रीलेच साधितस्य समाधितः ॥

[ उत्साह के साथ धाम-संवम-सहित समाधि इस का पात किया धीर महत्र ही शतुपम सुरखेकि का मार्ग प्रहण किया । (?) [ मगुरप्राममेष की शार्थों ने कटकप्र पर्वत पर समाधि-मरूथ किया । ] ३० ( १०५ )

( लगभग शक सं० ६२२ )

श्रङ्गादिनामननेकं गुणकीितः देन्तान तुङ्गोचभक्तिनशदिन ते।रदिक्षिदेहम् पेङ्गोल् विचित्रगिरिकूटमयंकुचेलम् ।

[ गुणकीत्ति ने भक्ति-सहित वहाँ देहे। समी किया । ]

₹१ (१०६)

( लगभग शक सं० ६२२ )

निवल्राः श्रीसङ्घदुल्ले गुरवंनम्भैनियाचारियर् श्रवराशिष्यरितिन्दितार्ग्युणिमि' वृत्यमनन्द्रोसुनी । भवविष्जैन-सुमार्गादुल्ले नडदेग्न्दाराधना-योगदिन् श्रवरं साधिस स्वर्गालोकसुख-चित्तं.....माधिगल् ।

[ नवित्र संघ के मीनिय साचार्य के शिष्य कृपमनिक् मुनि ने ॥धि-मरण किया । ]

३२ (११३)

( लगभग शक सं० ६२२ )

वनगं मृत्युवरवानिर देन्दु सुपिण्डतम् । अनेक-शील-गुणमालेगिलेन्सगिदेािषदेान् ॥ विनय-देवसेन-नाम-महासुनि नीन्तु पिन् । इन दरिरुदु पिलवङ्कदे वान्दिवमेरिदान् ॥ [ मृत्यु का समय निकट जान गुणवान् और शीळवान् देवसेन सुनि वत पाळ स्वर्ग-गामी हुए । ]

#### ३३ ( **€**३ )

( लगभग शक सं० ६२२ )

एडंपरेगीनडे केय्टु वपं सय्यममान्कोलत्त्रसङ्घ ..। वडे कोरेदिन्तुवास्त्रुदरिदिजेनगेन्दु समाधि कूडिए।। एडे-विडियस्कविंड कटवप्रवंएरियं निस्तुदनन्धन् पडेगमीलिए.....न्दी-सुरलोक-महा-विभवस्थननादं।

[ ''क्रव मेरे लिये जीवन असम्मव है'' ऐसा कहदर केलि-त्रूर संघ के... .(१) ने समाधि-त्रत लिया और कटवप्र पर्वत पर से सुरत्नोक प्राप्त किया।

३४ ( ८४ )

( लगभग शक सं० ६२२ )

खिंस श्री

स्रनवद्यमदि-राष्ट्रदुल्ले प्रथित-यशे ..न्दकान्यन्दु, लाम् विनयाचार प्रमावन्तपदिमधिकन्चन्द्र-देवाचाय्यं नामन् वदित-श्री-कल्विपनुल्ले रिपिगिरि-शिले मेल्नेान्तुतन्देइमिकि निरवनन्नेरि स्वर्गा शिवनिलेपडेदान्साधुगल्पुज्यमानम् ।

[ निरशञ्य के शराम्बी, प्रमावयुक्त, शील-सदाचार-सम्पक्त चन्द्रदेव श्राचार्य करवण्य नामक ऋषिपर्वत पर यत पाल स्वर्ग-गामी १ए । ]

३५ ( ७६ )

( लगमग शक्त स० ६२२ )

सिदम

नेरेटाट व्रव-शोल-नोन्य-गुगदि स्वाध्याय-सम्पत्तिनिम् ।

करेइल्-नत्तप-धर्मोदा-ससिम ति-श्री-गन्तियर्व्यन्दुमेल् ।। धरिदायुष्यमनेन्तु नोडेनगे तानिन्तेन्दु क्लविप्पनुल् । तेरदाराधने-नेान्तु तीर्त्य-गिरि-मेल् स्वर्गालयकेरिदार् ॥ [ व्रत-शोळ-प्रादि-सम्पन्न सस्तिमित-गन्ति कस्वष्यु पर्वत पर प्राई धौर यह कहकर कि सुके इसी मार्ग का अनुसरण करना है सीर्थगिरि पर सन्यास धारणकर स्वर्ग गामी हुई । ]

## कांचिन दोगों के मार्ग पर के शिलालेख ३६ (१४५) ( लुगमग शक स० ६२२ ) श्री एरेयगवे कवट्ट लो..... [कवह में प्रेयगवे.....] ३७ ( १४६ ) ( लगभग शक सं० १०७२ ) श्रीमतु गर्डकेसिराज स्थिरं जीयातु । \$c (48) ( शक सं० ८-६६ ) कूगे ब्रह्मदेव स्तम्भ पर (दिचणमुख) स्वित म . . . . म् उद्धि कृत्वावधि मेदिनी ,.चक्र . ...धवे। भुञ्जन् भुजासेर्वज्ञात् । न्यश्रीजग.....परीर्गाङ्गान्वयस्माभुजां भूषा-रत्नमभू.....विनतावक्त्रेन्द्रुमेघोदयः ॥ १ ॥

तस्य सक्तनगतीतले जुङ्गगङ्गकुलकुमुद-

गर्या ।

कीमुदी-महातेजायमानस्य । , स्रखवाक्यकेाहुणिवन्धी-धर्मी-महाराजाधिराजस्य । कृष्णराजात्तरदिग्विजयिवदिवगुर्ब्जराधि-राजस्य । वनगनमञ्जप्रतिमञ्जबलवरञ्जदर्ण-दलनप्रकटीकृतविक-मस्य। गण्डमार्त्तण्ड-प्रतापपरिरचित-सिंहासनादि-सकत-राज्य-चिद्गस्य। विन्ध्याटवीनिकटवर्त्ति...ण्डक-किरातप्रकरभङ्ग-करस्य। भुजवलपरि..... मान्यखेट-प्रवेशितचकवर्त्तिकट...विक्रम. श्रीमदिनद्वराजपट्टबन्घोत्सवस्य ।.. ...समुत्साहितसमरसज-वज्जल.....घ...नस्य। भयोपनतवनवासिदेशाथि..... मिणकुण्डलमदद्विपादि-समस्त-वस्तुत्र ..... समुपत्तन्थ-सङ्कीर्त्तः नस्य । प्रयत**माटूर**वंशजस्य......ज-सुतसत-सुज-वलावलेप-गज-, घटाटे।पगर्व्वेदुर्व्ये चसकल्**ने।लम्बाधिराज**समरविध्वंसकस्य। \<sub>समुन्मृ</sub>त्तितराज्यकण्टकस्य। सञ्चूर्ण्याते।चङ्गिगिरिदुर्ग्गस्य। संहत-नरगामिधानग्रवरप्रधानस्य । प्रतापावनतचेर-चेाछ-पाएड्य-पुजुवस्य। प्रतिपात्तितजिनशासनस्य।......व-महाध्वजस्य। वलवदरिनृपद्रविखापहरख.....कृतमहादानस्य । परिपालितसेतु बन्धभै...न्धुसम्बन्धनसुन्धरातत्तस्य।श्रीने।लस्वकु(लान्त)क-देवस्य। शौर्य्यशासनं धर्मशासनं च सञ्चरतु दिग्मण्डलान्तरमा-**९**८ गुन्तरमाचन्द्रतारम् ॥ (पश्चिममुख) ...... या के रप्यु पायान्त...... तिश्शिखाशेखरं एवाहती ... शीगङ्गचूडामणि ..... नान्य ...वना...द...वाणि..्कं पल्लव...मा...येनामितं...

| मुजावलेपमल कृत्वागं खर्य गुत्तियगङ्गभूपति               |
|---------------------------------------------------------|
| नेतलकात्तकः॥विय युधि गादस्मय                            |
| प्रतिग्राज विक्रमं ॥त्पत्तिमव नीलम्बान्तकः              |
| मलोकादनेक-द्रनेकवन्धान्यकचाल-पल्लवका                    |
| नन्दहेतार शोसारसिंह-चि तिलक-चत्र-चन्द्रस्यचन्द्र        |
| व व्यर्वर दर्प्यगं संगं हरः॥ बद्रोपणा                   |
| न्महाविजयोत्सवेसिं हासने।र्व्यी-ध                       |
| इ्लाधिष्कृत-वीर-सङ्गर-गिरःचा <b>लुक्य-</b> चूडामणे      |
| राजादित्य-इरेईवाग्निरजनिश्रीगङ्ग-चूडामणि ।              |
| · दैत्येन्द्रैर्मायुक्तैटमप्रभृतिभिर्ध्यस्तैर्म्युरद्वे |
| कि माथारिमिरित्यमुरियतिमिति च्मातङ्क-शङ्काक             |
| …क्षैर्त्ररगासुरस्य वसुघानन्दाश्रुमिश्रैरिश…            |
| दार्खेरकरोत्सरागमवनीचकं नोजम्बान्तकः।                   |
| ( बत्तरमुख )                                            |
| ( प्रथम 🗅 पंक्तियाँ भ्रस्पष्ट हैं )                     |
| गन इ-चमामृतः                                            |
| थाव न रतितिनापदचति ॥                                    |
| मिश्रीकृत-मक-वीर-विस्मय-तेज,गुत्तिय-गुङ्क               |
| मूपमितियं विश्वं कृता विं पति मह                        |
| वष्टभ्यदुष्टावनिष-ऋत्तमित्तामिन्द्रराजष्कुम्ब-          |
| दत्तयक-च्छत्रश्रीगङ्ग-चूडामणिरिति धरणी स्तौतियं         |
| कीर्तिः ॥स्यम्प्रति मारसिंह-नृपतिर्निकान्त-             |

क.....सौ यत्र..सिवि-साइसोन्मद-महासामन्त-मत्त-द्विपम्। "खामिनि पट्ट-बन्ध-महिमा-निर्व्धि...मित्युर्व्वराचकं यस्य पराक्रम-स्तुति-परैः न्यावर्णयत्यङ्गकैः ॥ येनेन्द्र-चिति-वद्यभस्य जगती-राज्याभिषेकः कृतः। येना...द-मद...पेनविजितप्राता-लमल्लानुजः।...पो. रणाङ्गणे रण-पट्टस्तस्यात्मजोजा..... रम्.....म..

वगेयल छुम्बमप्प बल द्यून... छिसि गेल्द शौरथैंमं पेगाल्वेनो धात्रियोल् नेगल्द वज्जलनं विढेयट्टि देलोयं पेगाल्वेनो प्रस्तुवाधिप.....मं तवे कोन्द वीरमं पोगल्वेनो पेलिमेवोगल्वेनेन्दरिये चल दुत्तरङ्गनं ॥ श्रोलियेकोद्द पस्तुवर पन्दलेयेल्लमनेट्देदिहका— पालिकक्रि सारि परमण्डलिकक्कल नम्मनीवुईय् । श्रोलिय लेम्बिनं नेगल्दुदेग्ट्टिज मग्डलिक-चिग्रेचना ॥ सुङ्गपराक्रमं पल वु काल मगुर्जिसे सुत्ति वृत्ति वि— टुङ्गडका दुवट्टि कील लारन... मुज्ञमोनिप्प पेन्पिनु— चल्चिय कोटियं जगमसुङ्गोले कोण्ड नगल्ले मृत्र लो— कङ्गलोल न्पोगल्वेगेडिया दुद्द गुत्तिय-गङ्ग-मूपना ॥ कन्दं ॥ काल नो रावणनो शिश्य—

पालनो नानेनिसि नेगल्द नरगन तले त---न्नालाल कयुगे वन्दुदु हेलासाच्यदेाले गङ्ग-चूडामियया । नुहिदने कानुदने एल्दे-गिडदिकजवनिट्ट रक्को निनगीनुदने नुहिदने एमदु कय्यदु नुहिदुदु वर्षुगुमे गङ्ग चूडामियया ॥

इन्तु विन्ध्यादवी-निकट-तापी-तटवुं । मान्यखेट-पुर वरवुं । गोन्त्मुच्चिद्वियुं । वनवासिदेशवुं । पाभमेयकोदेयुं । मोदलागे पलवेदेयोलमरियर पिरियहवं कादि गेट्टु पत्तवेदे-गक्षोलं महाष्वजमनेत्तिसि महादानंगेय्दु नेगस्द गङ्ग-विद्याधरं । गङ्गरोलाण्डं । गङ्गरसिङ्गं ! गङ्गचूद्रामिण गङ्गकन्दर्पे । गङ्गवऋं । च चलदुत्तरङ्गं । गुत्तियगङ्ग । धन्मावतार । कारदेकवीरं । गुडि- ( दन्तेगण्डं । धिहतमार्त्तण्डं । कदनकर्कशं । मण्डलिक-त्रिणेत्रं । श्रीमद्गीलस्वकुलान्तकदेवं पत्तवेदेगलोलं वंसदिगलुं मानस्त-न्मङ्गलुवं मादिसिदं । मङ्गल । धन्मं(म)ङ्गलं नमस्यं नहियसिवित्य-मोन्दुवर्ष राज्यमं पत्तृविटु बङ्कापुरदेाल् स्राजितसेनमद्वारकर श्रीपादसिकिधियोल् स्राराधनाविधिर्यमृददे...सं नोन्दु समाधियं साधिसिदं ॥

कृत ॥ एते चोलिसिपात सन्तवेस्ट्रेयं नीं नीविकोल् निज्ञतुं-गोले माण्डित्तर **पाराङ्य पल्लान** भयङ्गोण्डे।डिहिन्निज्ञाहर ण्डलिद पिष्नुदे निल्बदीगनिवनिन्तुं त...गङ्गम-ण्डलिकं देवनिवासदत्त विजयं-गेय्दं नीखम्बान्तकं ॥

इस लेख में गहराज मारसिंह के प्रताप का वर्षन है। इसमें कथन हैं कि मारसि'ह ने (राष्ट्रकृट नरेश) कृष्णराज (तृतीय) के लिए गुर्जर देश की विजय किया: कृष्णराज के विपत्ती ऋहळ का मद चर किया: विन्थ्य पर्वत की तली में रहने वाले किरातों के समहों का जीवा; मान्यलेट में नृप ( कृष्णराज ) की सेना की रचा की; इन्द्रराज ( चतुर्थ ) का श्रभिपेक कराया; पातालमल्ल के कनिष्ठ आता वज्जल की पराजित किया: बनवासीनरेश की धन सम्पत्ति का अपहरण किया: मादर वंश का ससक ऋकाया. ने। तम्ब कल के नरेशों का सर्वनाश किया: काह्यचिष्ट जिस दुर्ग की नहीं जीत सका या उस उचित्र दुर्ग की स्वाधीन किया; शबराधिपति नरग का संहार किया; चौड नरेश राजादिख की जीता: तापी-तट, मान्यसेट, गोनूर, श्वाङ्ग, वनवासि व पामसे के युद्ध जीते, व चर, चोड़, पाण्ड्य और पछव नरेशों की परास्त किया व जैन धर्म का प्रतिपालन किया और श्रनेक जिन सन्दिर बनवाये। श्रन्त में इन्होंने राज्य का परिखाग कर श्रजितसेन सहारक के समीप तीन दिवस • तक सत्त्वेखना त्रतंका पाछन कर वंकापुर में देहोत्सर्ग किया। लेख में वे गह चुड़ामणि, नेालम्बान्तक, गुत्तिय-गह, मण्डलिकन्निनेत्र, गह-विद्याधर, गहकन्दर्प, गहबज, गहसिंह, सत्यवास्य कोहिंगिवर्म-धर्म-महाराजाधिराज आदि अनेक पद्वियों से विभूषित किये गये हैं।

₹€ (६३)

### महनवमी मग्रहप में

(शक सं० १०⊏५)

(पूर्वमुख)

श्रीमत्परमगम्भीर-स्याद्वादामोघलाव्छनं । जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥ १ ॥ स्वीतः स्वातः - भुवन - गुन्य- नियानित्यय- विश्वानित्ययः प्रभाव-प्रहरूद्वीयाल-भीक्षि - मित्र-मृत्य- नियानित्ययः । जित्तवृज्ञिनिज्ञिनविव्ययपर्ययोभित्रीयाम्भाकररः । चान्त्रीकारान्धीतन्त्रीत्रविद्यानित्यः । चान्त्रीकारान्धीतन्त्रीत्रविद्यानित्यः । चान्त्रीकारान्धीतन्त्रीत् चार्यस्त्रवः । चान्त्रीकारान्धीतन्त्रीत् चार्यस्त्रवः । चान्त्रीत्वर्द्यस्त्रवे चार्यस्त्रवः चार्यस्त्रवः । चान्यस्त्रविद्यानित्यः - पाय-दाय-द्यानित्रवः । चाप्तकापित्वयः पाय-दाय-द्यानित्रवः । चापलकपित्वियुत्विधित्वद्यः । चापलकपित्वियुत्विधित्वद्यः । चापलकपित्वविद्यत्विक्षित्वे व्यानित्रवः । चापलकपित्वविद्यत्विक्षित्वे व्यानित्वत्विक्ष्यः । चापलकपित्वविद्यत्विक्षित्वे व्यानित्वत्विक्ष्यान्यस्त्रवे । चापलकप्तव्यानिक्ष्यप्तिक्ष्यत्वे । चापलकप्तव्यानिक्ष्यप्तिक्ष्यत्वे । चापलकप्तव्यानिक्ष्यप्तिक्ष्यत्वे । चापलकप्तव्यानिक्ष्यप्तिक्ष्यत्वे । चापलकप्तव्यानिक्षयान्यस्त्रवे । चापलकप्तव्यानिक्षयान्यस्त्रवे । चापलकप्तव्यानिक्षयान्यस्त्रवे । चापलकप्तव्यानिक्षयान्यस्त्रवे । चापलकप्तव्यानिक्षयान्यस्त्रवे । चापलकप्तव्यानिक्षयान्यस्त्रवे । चापलकप्तव्यवे ।

कुच्येनमः कपित्त-वादि-प्रनाप-प्राप्यं

चार्क्याक-यादि-मकराकर-प्राष्ट्रवाग्नये । वैद्धोमवादिविमिरप्रविभेदभानवे

श्रीदेवकीर्त्तामुनयं कविवादिवाग्मिने ॥ २ ॥
सङ्कर्षं जलपवर्त्तांवित्तयगुपनयंश्वण्यवैतिण्यक्षेशितश्रीत्वण्ड मृत्तराण्डं भाटिति विषटयन्वादमंकान्तभेदं ।
निर्पिण्डंगण्डशैंलं सपदि विदलयन्स्र्इतिष्रीद्गार्जस्क्रूबर्जन्मेवामदोर्जाजयतु विजयते देवकीर्त्तिद्विपेन्द्र. ॥ ३ ()
चतुर्मुखचतुर्व्वक्तिर्मामागमदुस्सद्दा ।
देवकीर्त्तिमुखाम्भोने नृत्यतीति सरस्वती ॥ ४ ॥
चतुरते सत्कवित्वदेश्वभिद्वते शब्दक्तापदेशत् प्रस-

न्नतेमितयोल् प्रवीणते नयागम-तक्त -विचारदोल् सुपू-व्यते तंपदोल् पवित्रते चरित्रदोलोन्दि विराजिसल् प्रसि-द्धते सुनि-देवकोन्ति विबुधायणिगोप्पुवुदी घरित्रियोल् ॥ ५ ॥ शकवर्षसासिरद एम्भत्तरदेनेय ॥

## वर्षे ख्यात-सुभानु-नामनि सिते पन्ने तदाषाढ़के मासे तद्भवमीतिथा बुध-युते वारे दिनेशोदये।

श्रीमत्ताकिकचकवर्ति-दशदिग्वर्तीर्द्धकीर्त्तिश्रयो जातः खर्गावधूमनः प्रियतमः श्रीदेवकीर्त्तित्रती ॥ ६ ॥ जातेकीर्त्यवरोषके यतिपती श्रीदेवकीर्त्तिप्रभी वादीमेमिरिपी जिनेश्वर-मत-चोराव्धितारापती । क स्थानं वरवाग्वधू किनेस्यर-मत-चोराव्धितारापती । क स्थानं वरवाग्वधू किनेस्यर-मत-चोराव्धितारापती ॥ ७ ॥ तिह्यस्यो वृतत्तवस्यणिन्द्गृतिपः श्रीमाध्येन्द्वृत्रती भव्याम्भोरहमास्करिस्युवनाख्यानश्चयोगीश्वरः । एते ते गुरुभिक्तो गुरुनिष्धायाः प्रतिष्ठासिमां भूत्याकाममकारयिन्नजयशस्सम्पृण्धेदिग्मण्डलाः ॥ ८ ॥

इस बेख में अपने समय के श्राहितीय कवि, तार्किक श्रीर वक्ता हामण्डलाचार्य सुनि देवकीति पण्डित की विह्ना का न्यास्थान है। प समय जैनाचार्य के सन्मुख सांख्यिक, चार्वाक, नैयायिक, वेदान्ती. । इश्रादि सभी दार्शनिक हार मानते थे।

शक सं॰ १०८∤ सुमानु संवत्सा श्रापाट शुक्छ १ नुधवार की स्पेरिय के समय इन तार्किक चक्रवर्त्ति श्री देवकीर्त्ति श्रुनि का स्वर्ग-

#### चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिक्षालेख।

२४

वास हुद्या । स्तके शिष्य छक्खनिन्द, माघवेन्द्र श्रीर त्रिभुवनमछ ने श्रथने गुरु की सारक यह निपद्या प्रतिष्ठित कराई । ]

४० ( ६४ )

#### उसी स्तम्भ पर

( शक सं० १०८५ )

(द्विग्रमुख) मद्रं मुयाज्ञिनेन्द्रायां शासनायाघनाशिने । कुतीर्त्थ-ध्वान्त-सङ्घात-प्रभिन्नघन-भानवे ॥१॥ श्रीमन्नामेयनायाद्यमत्त-जिनवरानीक-सौधोरु-वार्द्धिः प्रभ्वस्ताघ-प्रमेय-प्रचय-विषय-कैवल्य-वेश्वेशरु-वेदिः । शस्त्रस्थात्कार-मुद्रा-शवित्तत-जनतानन्द नादेश्व-घेषः स्थेयादाचन्द्र-तार परम-सुख-महावीर्य्य-वीची-निकायः ॥२। श्रीमन्युनीन्द्रोत्तमरत्रवर्गाः श्रीगौतमाद्याः प्रभविष्णवस्ते तत्राम्बुधै। सप्तमहर्द्धियुक्तास्तरसन्ततै। बेाधनिधिर्व्वभूव ॥३॥ [ श्रो ] भद्रस्सर्व्वता योहि भद्रबाहुरिति श्रुत.। श्रुतकेवितनाथेषु चरमपरमो मुनि. ॥४॥ -चन्द्र-प्रकाशोज्वल-नान्द्र-कीर्त्तः श्रीचन्द्रगुप्तोऽजनि तस्य शिष यस्य प्रमावाद्वनदेवताभिराराधितः खस्य गर्या सुनीनां ॥५॥ तस्यान्त्रये मृ्निदिते वमृ्व यः पद्मनिन्द् प्रथमाभिषानः । श्री**कारण्डकुन्द**ादि-मुनीखराख्यस्तत्संयमादुद्गत-चारणर्छिः ॥६॥ षमृद्भास्वाति ग्रुनीश्वरोऽसावाचार्य्य-शब्दोत्तरगृद्धपिच्छः ।

तदन्वये तत्सदृशोऽस्ति नान्यस्तात्कात्तिकाशोव-पदार्त्थ-वेदी ॥७॥ श्री गृद्धूपिच्छ-सुनिपस्य वलाकपिच्छः

शिष्योऽजनिष्टभुवनत्रयवर्त्तिकीर्तिः।

चारित्रचञ्चुरखिलावनिपाल-मै।लि-

माला-शिलीमुख-विराजितपाद्पद्मः ॥८॥

एवं महाचार्य्य-परम्परायां स्थात्कारमुद्राङ्किततत्त्रदीपः।

भद्रस्समन्ताद्गुणतेगगणीशस्ममन्तभद्गोऽजनिवादिसिंहः ॥सी

ततः ॥

यो देवन न्दि-प्रथमाभिधाना बुद्धा महत्या स जिनेन्द्रबुद्धिः। श्रीपूज्यपादाऽजनिदेवताभिर्य्यत्यृजितं पाद-युगं यदीयं ॥१०॥ जैनेन्द्रं निज-शन्द-भागमतुलं सन्वीर्थसिद्धिः परा सिद्धान्ते निपुण्त्वसुद्धकवितां जैनाभिषेकःसकः । छन्दस्मृह्मधियं समाधिशतक-स्वास्थ्यं यदीयं विदा माख्यातीह स पूज्यपाद-सुनिषः पृज्यो सुनीनां गर्थैः ॥११॥ सतस्य ॥

(पश्चिममुख)

भजिनशक्ता विजनशासनमादितः । भक्ता विकास के से प्रकार के महामितः ॥१२॥ इत्या युद्ध सुनीन्द्रमन्ति तिनिधी श्री भूलसङ्घे तते। जाते निन्द्गण-प्रभेद विकास द्वे शीगणे विश्वते । गोल्लाचार्यः इति प्रसिद्ध-सुनिपोऽभूद्रोल्लदेशाधिपः पूर्वे केन च हेतुना भविभया दीचां गृही तस्सुधीः ॥१३॥

श्रीमत्त्रैकाल्ययोगी समजनि महिका काय-लग्ना ततुत्रं यस्याभृद्वृष्टि-घारानिशितशर-गणाप्रीष्ममार्त्तेण्डविम्बं । चक्रं सद्वृत्तचापाकलित-यति वरस्याधशत्रून्विजेतुं गाञ्जाचार्यस्य शिष्यस्य जयतु भुवने भव्यसस्करवेन्दु. ॥१४॥ तच्छिष्यस्य ॥ ष्प्रविद्यक्तप्तीदिकपद्मनिन्द्सेद्धान्तिकाख्योऽजनि यस्य लोके। **क्तामारदेव-**त्रविवाप्रसिद्धिजीयानुसे। ज्ञाननिधिस्सधीरः ॥१५॥ त्तिकाच्यः कुलभूषणाच्ययतिपश्चारित्रवारात्रिधि-स्सिद्धान्ताम्बुधिपारगो नतविनेयस्तत्सवन्मी महान् । शब्दान्भारुहभास्करः प्रशिवतर्कप्रनथकार प्रभा-चन्द्राख्यो मुनिराज-पण्डितवरः श्रीकुण्डकुन्दान्वयः ॥१६॥ तस्य श्रीकुलभूषणाख्यपुगुनेरिशष्यो विनेयस्तुत-स्सद्वृत्तः कुत्तचन्द्रदेवमुनिपस्सिद्धान्तविद्यानिधिः। विच्छिष्योऽनिन माघनिन्दिमुनिपः केाल्लापुरे वीर्थक्ट-इाद्धान्तारार्ण्नेवपारगाऽचलघृतिद्यारित्रचक्रेश्वरः ॥१७॥ एले मावि वनवञ्जदि विलिगोर्लं माखिक्यदि मण्डना-विलताराधिपनि नमं शुभदमा गिर्प्पन्तिरिई तुनि-म्मेलवीगल् कुल चन्द्रदेव-चरणाम्माजावसेवाविनि-श्रवसैद्धान्तिक**माधन न्दि**मुनियि श्रीकाण्डकुन्दान्वयम् ॥१८॥ ष्टिमवत्कुत्कोत्त-मुकाफज्ञ-तरत्नतरत्तार-हारेन्दुकुन्दो-पमकोर्त्ति-न्याप्तदिग्मण्डलनवनत-मू-मण्डलं भन्य-पद्मो-प्र-मरोचीमण्डलं पण्डित-तिति-विनर्तं माधनन्द्राख्यवाचं

यिमराजं वाग्वधूदीनिदिलतटइटजूलसद्ग्रलपः ॥१६॥
...त मद-रदनिकुलमं भरिदं निक्मेंदिसल्के...सरियेनिपं
वरसंयमाव्यिवन्द्रं घरेयोल् . साधनन्दि-सैद्धान्तेश ॥२०॥
तिच्छव्यस्य॥

धवर गुडुगलु सामन्तकेदारनाकरस† हानश्रेयांस सामन्त निम्बदेव जगदेर्व्वगण्ड सामन्तकामदेव ॥ ( उत्तरमुख )

गुरुसैद्धान्तिकमाधनन्दिमुनिपं श्रीमबसूनल्लुभं भरतं छात्रनपारशास्त्रनिधगल् श्रीभानुकी र्त्तिप्रभा-स्फुरिताल्ड्डृत-देवकी र्त्ति-मुनिपरिशेष्यवर्जगन्मण्डन--होरिये गण्डनिमुक्तदेवनिनिगन्नीनामसैद्धान्तिकर् ॥२१॥ चीरोदादिव चन्द्रमा मिणिरिव प्रख्यात-रत्नाकरात् सिद्धान्तेश्वरमाधनन्दियमिनो जातो जगन्मण्डनः । चारित्रैकनिधानधामसुविनन्नो दीपवर्त्ती स्वयं श्रीमद्गण्डविमुक्तदेवयितपस्सैद्धान्तचक्राधिपः ॥२२॥

प्रवर सधन्भेर्।

श्रावें। वादिकथात्रयप्रवणदोल् विद्वज्जनं मेच्चे वि— द्यावष्टम्भमनप्पुकेय्दु परवादिचोणिशृत्पचमं । देवेन्द्रं कडिवन्ददि कडिदेले स्याद्वादिवद्याखदि त्रैविद्यस्रुतकीत्तिदिव्यसुनिवोल् विख्यावियं वास्दिदे।॥२३॥ स्रुतकीति -त्रैविद्य—

<sup>†</sup> निकरस

त्रति राघवपाण्डवीयमं विभु (यु) घचम-त्कृतियेनिसि गत-प्रसा — गतिह पेस्टमसकीर्त्तियं प्रकटिसिदं ॥२४॥

#### धवरप्रजरु ॥

यो वैद्धितितिभृत्करालकुलिश्रश्चार्ग्याकमेषान (नि) लो मीमांसा-मत-वर्त्ति -वादि-मदवन्मातङ्ग कण्ठोरवः ॥ स्याद्वादाविध-शरस्तमुद्रतसुधा-शोचिस्समस्तैस्तुत-स्स श्रीमान्सुवि भासते कनसन्निन्द्-ख्यात-योगीश्वरः ॥२५॥ वेताली मुकुलीकृताव्जलिपुटा संसेवते यत्पदे मोद्विद्वः प्रतिहारको निवसति द्वारं च यस्यान्तिक । येन कोडति सन्तत नुततपोलस्मीर्यश (:) शोप्रिय-— स्से।ऽयं श्वन्भति देव चन्द्रमुनिपो महारकीषाप्रमीः ॥२६॥

धनर सधन्मेम्मि चनिन्द-त्रैनिध-देवर विधाचकवर्तिः श्रीमद्देवकीर्ति-पण्डतदेवर शिष्यर श्रीशुभचन्द्रत्रैनिध-देवर्घ गण्डिविमुक्तनादिः चतुम्मुख-रामचन्द्रत्रैनिधदेवरं वादिवश्रावज्ञरा-श्रीमदक्तलङ्कृत्रैनिधदेवरुमापरमेश्वरत गुड्डुगलु माणिक्यभण्डारि मरियाने दण्डनायकर श्रीमत्महाप्रधानं सर्व्याधिकारिपिरियदण्डनायकभरतिमय्यङ्गलंश्रीकरण्ड हेगाडे ब्रुचिमय्यङ्गलं नगदेक-दानि हेगाडे कोरस्यनं ॥

भक्तलङ्कं पित वाजि-वंश-तिलक-श्री-यसराजं निजा--म्बिके लेकाम्बिके लेक वन्दिते सुशीलाचारे दैवं दिवी- -श-ऋदम्ब-स्तुत-पाद-पद्मनरुहं नाथं यदुचोिषापा---सक-चूड़ामिय नारसिङ्गनेनलेन्नोम्पुल्लनो<mark>हुङ्क्मपं</mark> ॥२७॥

श्रीसन्सहाप्रधानं सर्व्वाधिकारि हिरियमण्डारि श्रमिनवगडु-दण्डनायक-श्रीहुल्लूराजं तम्म गुरुगलप्पश्रीकाण्डकुन्दान्वयद श्रीसूलसङ्घद देशियगणद पुत्तकगच्छद श्रीका झापुरद श्रीक्रप-नारायग्रन वसदिय प्रतिविद्धद श्रीमत्केल्लङ्ग रेय प्रतापपुरवं पुनर्व्भ-रणवं माडिसि जिन्नाथपुरदलु कल्ल दानशालेयं माडिसिद श्रीमन्मद्वामण्डलाचार्य्यदेवकीत्तिपण्डितदेवर्गे परोचिवनय-वागि निशिदियं माडिसिद भवर शिष्यलेक्खग्रन्दि-साधव- चिभुवनदेवर्भहादान-पूजाभिषेक-माङि प्रतिष्ठेयं माङिदरु मङ्गल महा श्री श्री श्री।।

[ इस लेख में गौतम गयाधर से छगाकर मुनिदेवकी चि पण्डितदेव की गुरु-परम्परा दी हैं † । कनकनिन्द और देवचन्द्र के आता श्रृतकीित्त त्रैविद्य सुनि की प्रशंसा में कहा गया है कि उन्होंने देवेन्द्र सहश विपत्त-वादियों के। पराजित किया और पृक्ष चमत्कारी काव्य राधव-पाण्डवीय की रचना की जो आदि से अन्त को व अन्त से आदि के दोने। श्रोर पढ़ा जा सके × ! प्रतापशुर की रूपनारायण बस्ती का

चरितपुराण्' अवर नाम 'पम्प रामायण्' के प्रथम आध्वास में न० २४-२४ पर भी पाये जाते हैं । इस काव्य की रचना शक सं० १०२२ के लगभग हुई है। जिन विषत्त-सैदान्तिक देवेन्द्र का यहाँ वल्लेख है चे सम्भवतं. 'प्रमाणनम-तत्वाज्ञोकारुङ्कार' के कर्त्ता वादि-प्रवर रवेताम्बरा-

जीर्थोद्धार व जिननायपुर में एक दानशाला का निर्माण कराने वाले महामण्डलाचार्य देवकीर्त्ते पण्डलदेव के स्वगैवास होने पर याडव वसी नारसिंह नरेश (प्रथम) के मंत्री हुलुप ने यह निपद्मा निर्माण कराई जिसकी प्रतिष्ठा देवकीर्त्तं श्राचार्य के शिष्य स्वस्तानिद, माध्य श्रीर त्रिश्चवनदेव ने दान सहित की।

४१ ( ६४ )

#### उसी मग्हप में

( शक सं० १२३५ )

त्रीमत्त्याद्वादमुद्राद्कितममलमद्दीनेन्द्रचक्रेश्वरेट्यं जैनीयं शासनं विश्रुतमखिलद्दितं दे।यदूरं गभीरं । जीयात्कारूण्यजन्मावनिरमित्रगुर्णैर्व्वण्न्यंनीक-प्रवेकैः संसेव्यं मुक्तिकन्या-परिचय-करणप्रीढमेतित्रलेक्यां ॥१। श्रोसूलसङ्घ-देशीगण-पुत्तकगच्छ-कोण्डकुन्दान्वाये। ग्रहकुलिमद्द कथमिति चेद्वतीमि सङ्ख्रे पतो मुवने॥२॥ यः सेव्यः सर्व्वलोकैः परद्विचचितं यं समाराधयन्ते भव्या येन प्रबुद्धंखपर-मत-मद्दा-शाख-तस्व नितान्तं। यस्मै मुक्तपद्दना संस्पृद्दयित दुरितं भीषतां याति यस्मा— सस्याशानास्ति यसिष्विमुवन-महितो विद्यते शीखराशिः

चाय' टेवेन्द्र व देवस्रि है, जिनके विषय में प्रभावक-चरित में कहा गया है कि उन्होंने वि० सं० ११८१ में दिगम्बराचार्य कुसुदचन्द्र की बाद में परास्त किया था।

तरमे घचरदुचे विद्यशिष्या राद्धान्तवेदी लोकप्रसिद्धः। श्रीवीरगंदी मोज्जुसादन्तेवासी गुणाव्धिः प्रास्ताङ्गजन्मा ॥४॥ यः स्याद्वाद-रहस्य-नादनिपुणोऽगण्यप्रभावे। जना-नन्दः श्रोम**दनन्त्की**र्त्तिग्रुनिपश्चारित्रमास्त्रत्तुः । कामोप्राह्मिनार-द्विजापहरणे रूढी नरेन्द्रोऽभव-त्तच्छिच्या गुरुपञ्चकस्पृति-पथ-खच्छन्द-सन्मानसः ॥ ५॥ मलधारिरामचन्द्री यमी तदीय-प्रशस्य-शिष्ये। सी । यश्वरण्युगृलसेवापरिगवजनतैति चन्द्रवां जगति ।। ६ ॥ परपरिकातिदूरोऽध्यात्मसत्सारधीरो विषय-विरत्ति-भावो जैनमार्ग्ग-प्रभावः । क्रमत-धन-समीरा ध्वस्तमायान्यकारा निखिलुमुनिविनूतो रागकोपादिघातः ॥ ७ ॥ चित्ते शुभावनां जैनीं वाक्ये पञ्चनमस्त्रियां। काये त्रतसमारीपं कुर्वित्रध्यात्मविन्युनिः ॥ ८ ॥ पञ्चित्रात्संयुत-शत-द्रयाधिक-सहस्र-नुतवर्षेषु। वृत्तेषु शकनृपस्य तु काले विस्तोर्णवित्तसदर्णवनेमेगास् ममादि (सं)वत्सरेमासे ग्रावणे तनुमत्यजत् । वृक्षे कृष्णचतुर्देश्यां शु**भचन्द्रो** महायतिः ॥१०॥ <sup>र्</sup>ग्रमरपुरममरवासं सद्गत-जिन-चैस-चैसभवनानां । दर्शन-कुतृहुलेन तु याता यातार्त्त-रीद्ध-परिग्रामः ॥ ११ ॥ तन्छिष्यर्॥ दुरितान्धकाररविहिस-

-कररोगोदर्ण्यद्मगानिद्पण्डितदेवर् । वर-माधवेन्द्र-समया — भरणश्रीसूलसङ्घ-देशीगणदोल् ॥ १२॥ गुरु-राम चन्द्र-यतिपन वर-शिष्य-शुभेन्दुमुनिय निस्तिगंय वि-स्तरि माडिसिदं वैल्ल-करेयिषपं राथ-राज-गुरुगुम्मट्ट ॥ १३ ॥ श्रीविजय-पार्श्व-जिनवर-चरगारुग्य-कमल-युगल-यज्ञन-रतः। बोगार-राज-नामा तहूँयापृत्यते। हि शुभचन्द्रः ॥ १४ ॥ हेयादेय-विवेकता जनतया यस्मात्मदादीयते तस्य श्री**कुलभूषगा**स्य वरशिष्यो**माचनन्दि**वर्ता । सिद्धान्ताम्बुधितीरगे। विशद-कीर्तिम्तस्य शिष्योऽभवत् त्रैविद्यः **शुभन्तन्द्र**-येगि-तिलकः स्वाद्वाद-विद्याब्न्ति ॥१५ तिच्छाच्य **श्चारको स्ति -**प्रथित-गुग्ग-गण् पण्डितस्तस्य शिष्यः ख्यात. श्री **माचनन्दि**-त्रति-पति-नुत-भट्टारकसस्य शिन्य'। सिद्धान्तान्ये।धिसीत-धातिरभयश्रशी तस्य शिष्यो मद्दीयान् बालेन्दुः पण्डितस्तत्पदनुतिरमलो रासचन्द्रोऽमलाङ्गः।१६। चित्रं सम्प्रति **पद्मनिन्द**निह कृतं तावकीनं तप पद्मानन्थपि निश्रुताप्रमद इत्यासीस्सवां नम्नवा । काम पुरयसे शुभेन्दु-पद-भक्तवासक्त-चेत. सदा काम दूरवसे निराफ्रत-महा-मोहान्धकारागम ॥१०॥ काम-विदारोदार. चमावृतोप्यचमो जगतिमासि

श्रीपद्मनिद्पिण्डत पण्डित-जन-हृदय-कुमुदशीतकर ॥१८॥ पण्डित-समुद्यवित शुभचन्द्र-प्रिय-शिष्य भवति

सुदयास्ति ।

श्रो-पद्म-न न्दि-पण्डित-यमीश भवदितर-मुनिषुनाहोको।१६। श्रोमदध्यात्मिशुभ चन्द्रदेवस्य सक्तीयान्तेवासिना पद्म नन्दि-पण्डित-देवेन माधवचन्द्रदेवेन च परोच्च-विनय-निमिर्च निषदका कारियता ॥ भद्र भवतु जिनशासनाय ॥

[ इस लेख में शुभचन्द्र मुनि की आचार्य्यपरम्परा और इनके स्वर्ग-चाम की तिथि दी हुई है। कुन्टकुन्टान्वय, मूळ संव, पुस्तक राष्ट्र, नेगी गया में गुरुशिष्य परम्परा से मेघचन्द्र श्रेविश, वीरवन्त्रि, श्रनन्त कीर्त्ति, मळधारि रामचन्द्र और शुभचन्द्र मुनि हुए। शुभचन्द्र मुनि का शक सं० १२३१ आवया कृष्य १८ को स्वर्गवास हुआ। उनके शिष्य पश्चनन्द्रि पण्डितदेव और माधवचन्द्र ने उनकी निपद्या निर्माण कराई। लेख में रामचन्द्र मुनि की श्राचार्य परम्परा इस प्रकार दी है। कुळसूपया, माधनन्द्र नती, शुभचन्द्र श्रेविश, चारुकीर्त्तं पण्डित, माधनन्द्रि भटारक, अभयचन्द्र, शळचन्द्र पण्डित और रामचन्द्र।

४२ (६६)

्र महानवमी मण्डप के उत्तर में एक स्तम्भ पर ( शक सं० १०६६)

( पूर्वमुख )

श्रामत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघत्ताञ्छनं । जीयास्त्रैत्नोक्यनाथस्य शामनं जिनशासनं ॥ १ ॥ श्रीमन्नाभेयनाघाष्यमल-जिनवरानीक-मीधार-वार्षः
प्रध्वस्ताध-प्रमेय-प्रचय-विषय-कैवल्य-पेधोर-वेदिः ।
शस्त-स्थात्कार-मुद्रा-गवित्त-जनतानन्द-नादेग्र-घेषः
स्थेयादाचन्द्रतारं परम-मुद्रा-महावीर्य्य-वीची-निकाय ॥२॥
श्रीमन्मुनीन्द्रोत्तमरत्रवर्गा श्रीगातमाधार्प्रभविष्णवर्गतः ।
तत्राम्युधा मतमहर्ष्वं युक्तास्तत्मन्तते। निन्दगणं वसूव ॥३॥
श्रोपद्मनन्द्रीत्यनवद्यनामाधाचार्य्यगद्दोत्तरकार्यञ्चन्दः
द्वितीयमासीद्भिधानमुग्रच्चरित्रमञ्जातसुचारणर्दिः ॥४॥
श्रमुदुमास्वातिमुनीश्वरोसावाचार्य्य-ग्रद्योत्तरगृद्धपिञ्च्दः ।
तदन्वयं तत्सदसा(गो)ऽस्ति नान्यस्तात्कालिकाशोप-

मदार्थ-वेदी ॥५॥

श्रीगृद्धपिञ्च्छ-मुनिवस्य वलाकपिञ्च्छ-शिष्याऽजनिष्ट भुवनत्रय-वर्ति-क्रीनि व चारित्रचुञ्चरिक्तावनिवालमीलि-

माला-शिलीमुल-विराजित-पाद-पद्मः ॥६॥
तिन्छत्यो गुगानिन्द्पण्डितयतिश्चारित्रचक्रेश्वर
स्तर्कः-न्याकरणादि-शाल-निपुणस्साहित्य-विद्यापतिः ।
मिथ्यावादिमदान्ध-सिन्धुर-घटासङ्घटकण्ठीरवो
भव्याम्भोज-दिवाकरो विजयता कन्दर्प-दर्पापहः ॥ ज्री
तिन्छत्याल्रिशता विवेक-निधयश्शाल्लाविधपारङ्गता
स्तेपूर्छटतमा द्विसप्रतिमितास्सिद्धान्त-शाल्लार्थक —
न्याल्याने पटवो विचित्र-चरितास्तेपु प्रसिद्धोसुनि—

र्ज्ञानानून-नय-प्रमाणनिषुणो देवेन्द्र-सैद्धान्तिकः ॥ ८ ॥ अजनि महिषचूद्या-स्त्रराराजिताड्यि

र्विजित-**सकरके**तूहण्ड-दोईण्ड-गर्व्व: । कुनय-निकर-सूद्धानीक-दम्सोलि-दण्ड

• स्सजयतु विभुधेन्द्रोभारती-भात्त-पट्टः ॥ 🗧 ॥ त्तच्छिष्यः **कलधौतनन्दि**मुनिपस्सिद्धान्त-चक्रेश्वरः पाराचार-परीत-धारिखि-कुल-व्याप्तोककीर्तीश्वरः । पञ्चाचोन्मद-कुम्भि-कुम्भ-दलन-प्रोन्मुक्त मुकाफल-प्रांग्र-प्राव्चितकोसरी बुधनुतो वाकामिनी-वल्लभः ॥ १० ॥ श्रवग्गें रिवचन्द्र-सिद्धान्तविदर्स्सन्पृण्र्यचन्द्रसिद्धान्तसुनि-प्रवरस्वरवर्गे शिष्यप्रवर श्रीं**दामनन्दि-**सन्मुनि-पतिगल् ।११। बे।धित-भव्यरस्त-मदनम्मंद-विर्जित-शुद्ध-मानसर् श्रीधरदेवरेम्बरवर्ग्गय-तनूभवराहरा यश-श्रीधरगादि शिष्यरवरील् नेगल्दर्मल्धारिदेवह श्रीधरदेवकं नत-नरेन्द्र-ति (कि)रीट-तटाच्चितक्रमर् ।१२। श्रानम्रावनिपाल-जालकशिरा-रत्न-प्रभा-भासुर-श्रीपादाम्बुरुह्-द्वयो वर-तपोलच्मीमनोरञ्जत:। मे। इ-न्यू इ-महीद्घ्र-दुईर-पविः सच्छीलशालिन्जीग-े त्ल्यातश्रीधरदेव एष मुनिपो भाभाति भूमण्डहे ॥१३॥ चित्रध्यर् ॥

भव्याम्भोरुइ-षण्ड-चण्ड-किरणः कर्प्यूर-हार-स्फुर-स्कीर्त्तिश्रीधवलीकृताखिलदिशाचक्रश्चरित्रोन्नतः। (दचिणमुख)

भातिश्राजिन-पुङ्गव-प्रवचनाम्भारागि-राका-गर्गा भूमे। विश्रुत-माचनन्दिमुनियस्मिद्धान्तवक्षेश्वरः ॥१४॥

तच्छिष्यर् ॥

सन्द्रीलग् गरदिन्दु-कुन्द-विशद-प्रांग्यग्र-श्रीपति-ह प्यहर्ष्यक-दर्ष-दाव-दद्दन-ज्ञातालि-फालाम्युदः । श्रीजैनेन्द्र-वचःपयोनिधि-शरत्सम्पृण्यी-चन्द्र, निर्ता भाति श्रीगु**गाचन्द्र**-देव-मुनिपा राद्यान्त-चक्राधिपः ॥१५

तत्सधर्मर्।।

उद्भूते नृत-मेघचन्द्र-शशिति प्रोणग्यशश्चित्रकं संवर्धेत तदस्तु नाम नितरां राखान्त-ग्नाकरः । चित्रं तावदिदं पयोधि-परिधि-चोशाः समुद्रीच्यते प्रायेणात्र विजृत्भते भरत-शास्त्रान्भोजिनी सन्ततं ॥१६॥। तत्सधर्म्भर् ॥

चन्द्र इन धनल-क्रीतिद्ध नलीकुरुते समस्त-भुवनं यस्य । तञ्चन्द्रकीर्तिसञ्ज्ञ-भट्टारक-चक्रवर्ति नाऽस्य विभाति ।१०। तत्सधम्मेर् ॥

नैयायिकेम-सिंहो मीमासकातिमिर-निकरित्सन-तपन बीद्ध-नन-दाव-दहनोजयितमहानुद्यचन्द्रपण्डितदेव (१८) सिद्धान्त-चक्रवर्त्ती श्रोगुगाचन्द्रव्रतीश्वरस्य बसूव श्रोनयकीर्त्ति -मुनीन्द्रो जिनपति-गदितासिलार्थवेदी शिल्य स्वस्यनवरत-विनत-महिप-मुकुट-मैक्तिक-मयूख-माला-सरी-मण्डनीमृत-वारुवरणारविन्दर। भव्यजत-हृद्यानन्दरं। केराण्डकुन्दान्वय-गगन-मार्चण्डरं। लीला-मात्र-विजितोश्वण्ड-कुसुमकाण्डरं। देशीय-गण-गजेन्द्र-सान्द्र-मह-धारावभासरं। वितरणविलासरं। पुस्तकगच्छस्वच्छ-सरसी-सरोजरं। विन्द-जनसुरभूजरं। श्रीमद्गुणचन्द्र-सिद्धान्त-चक्रवर्त्तिं-चारतर-चरण सरसीरह-षट्चरणरं। श्रशेष-देशष्ट्रीकरणपरिणतान्तःकरण-रुमप्प श्रीमन्यकीर्त्ति-सिद्धान्त-चक्रवर्त्तिंगले न्तप्परेन्दहे॥

साहित्य-प्रमदा-मुखाव्जमुकुरश्चारित्र-चूहासित्र
श्रीजैनागम-वार्द्ध-वर्द्धन-सुधाशोचिस्समुद्धासते।
यश्याल्य-त्रय-गारव-त्रय-सस्वर्ष्ट-त्रय-वंसक —
स्स श्रीमाद्मयकीत्ति देवमुनिपस्सैद्धान्तिकाग्रेसरः।।२०॥
माणिक्यनिन्द्सुनिप श्रीनयकीत्तित्रवीश्वरख सधर्मः॥
गुण्चन्द्रदेवतनया राद्धान्त-पयोधि-पारगो-भुवि भाति॥२१॥
हार-चीर-हराहहास-इलमृत्कुन्देन्दु-मन्दािकनी—
कर्ण्य-स्मटिक-स्फुरद्धरयशो-धातित्रक्षेत्रकादर ।
चत्रण्ड-स्मर-भूरि-मूधरपवि.ल्याते। वमूविचते।
सश्रीमाद्मयकीत्ति दंवमुनिपित्सद्धान्तवक्रेश्वरः॥२२॥
गाके रन्भनवद्यु चन्द्रमिष द्वर्मुख्याचक्रसंवत्सरे
वैगाखेधवले चतुर्द्ध्यदिने वारे च सूर्व्यात्मजे।
पूर्व्याद्धि प्रहरेगतेऽद्धसहिते न्वर्गं जगामात्मवान

विल्यांता नयस्त्रीर्त्ति-देव-मुनिवा गद्रान्त-चक्राधिषः ॥२३। श्रीमक्जैन-त्रचेव्धि-त्रद्धं न-विधुम्माहित्यविद्यानिधिम्

### ( पश्चिम मुख )

सर्पाद्द्वेक-इस्ति-प्रसाक-सुट्टानोश्कण्ठ कण्डीरतः । स श्रीमान् गुराचन्द्रदंवतनयश्योजन्यजन्याविन स्थेयान् श्रीनयकोत्ति देवमुनिर्पासन्नान्तवक्रियरः ॥२४॥ गुरुवादं खचराधिपङ्गे चिलगं दानगं. विण्पिङ्गे तां गुरुवादं सुर-मूधरके नेगल्टा केलास-गेलकं तां । गुरुवादं विनुतङ्गे राजिसुविरुङ्गोलङ्गे लोककं सद् गुरुवाद नयकोत्तिदेवमुनिर्प राद्यान्त-चकाधियं ॥२५॥

### विच्छप्यर्।।

हिमकर-शरदभ्र-चोर-कल्लोल-जाल-स्फटिक-सिव-यश-श्री-श्राश्र-दिक-चक्रवालः ।

मदत-मद-विभिन्न-श्रेणितीत्रांशुमाली जयति निष्क्रिल-वन्यी मैचचन्द्र-त्रतीन्द्रः ॥२६॥

#### त्तरसधन्मर्॥

कन्दर्पाहनकर्पाताद्ध् रततुत्राखापमारस्वती चश्चद्मूरमहा विनेय-जनता-नीरेजिनी-भाननः । ह्यक्ताशेष-बहिध्विकस्य-निचयाश्चारित्र-चक्रश्वर शुम्भन्त्यिण्यतटाक-वासि-मलधारि-म्वामिनी मृतस्ते॥२७।

### त्तसधर्मर्॥

षट्-कर्म-विषय-मन्त्रे नानाविध-राग-हारि-वैद्ये च ।

जगदेकसृरिरेष ग्रीधरदेवा वभृव जगित प्रवणः । त्र⊏॥ तत्सधर्म्भर् ।।

तर्क व्याकरणागम-साहित्य-प्रभृति-सकत्व-शास्त्रात्र्यकः । विख्यात-दामन्दि-त्रैविश-मुनीश्वरो धरावे जयति ॥२-६॥ श्रोमज्जैनमताविजनीदिनकरो नैय्यायिकाश्रानित श्राम्बर्णकाविनभूत्करात्तकृत्तिशो बैद्धाव्यकुन्भोद्भवः । योमीमांसकगन्धसिन्धुरिशरातिवर्भेदकपठीरव— स्वैविशोत्तमदामनिद्मुनिपस्से।ऽयंभुविश्वाजते ॥३०॥ तत्मधर्म्यर् ॥

दुग्धाव्धि-स्फटिकोन्दु-कुन्द-कुमुद्द-व्याभासि-कीर्तिष्ठिय-स्सिद्धान्तोद्धि-वर्द्धनामृतकरःपारार्थ्ध-रत्नाकरः। ख्यात-श्रो-नयकीर्त्तिदेवमुनिपश्रोपाद-पद्म-प्रियो। भात्यस्यांभुविभानुकीर्त्ति-मुनिपस्मिद्धान्तवकाधिपः॥३१॥ खरगेन्द्र-चीर-नीराकर-रजत-गिरि-श्रीसितच्छत्र-गङ्गा—— इरहासैरावतेम-स्फटिक-व्यभ-ग्रुश्राश्रनीद्वार-द्वारा—। मर-राज-श्रेत-पद्गे कह-हलघर-वाक्-गङ्ग-हंसेन्दु-कृन्दो-त्करचच्चरकीर्शिकान्तं धरेयोल्लेसेदनी भानुकीर्त्ति-त्रतीन्द्रं धर्म्पर्॥

्त्रत्यधर्मार्॥

सद्वृत्ताकृति-शाभितावित्वकता-पृण्णं म्मर-ध्वंमकः
शश्वद्विश्व-वियोगि-इत्सुलकर-श्रीबालचन्द्रो मुनिः।
वक्रेणान-कलेन-काम-सुहदाचश्वद्वियोगिद्विषा
नोक्तिसुष्मीयने क्षममी तेनाथ वासेन्द्रना ॥३३॥

डबण्ड-महन-मह-गज-निभेंहन-पटुतर-प्रताप-मृगंन्द्रः । भव्य-कुमुदैाध-विकसन-चन्द्रो सुवि साति बालचन्द्र-मुर्नान्द्रः ॥३४॥

ताराद्वि-चीर-पूर-रफटिक-सुर-सरिचारहारेन्दु-कुन्द--श्वेतायस्क्रीत्ति -सस्मी-प्रसर-धवलिताशेपदिक्-चक्रवालः । श्रीमत्सिद्धान्त-चक्रेश्वर-तुत-नयको ति-श्रतीशाह्नि -भक्त

(उत्तर मुख)

श्रीमान्भद्वारकेशो जगित विजयते मेघचन्द्र-त्रतीन्द्रः ॥३५॥ गान्भीर्य्ये मकराकरा वितरणे कलपदुमस्तेजसि प्रोचण्ड-गुमिण कलास्त्रपि शशी धैर्ट्ये पुनर्मन्दरः । सन्वेव्जि-परिपृण्ण-निन्मेल-यशो-सन्मी-मनो-रजनी भात्यस्या भुवि माचनिन्द्युनिपा भद्वारकावेसरः ॥३६॥ मसुपृण्णेसमसाशःचितिचके विराजते । चन्द्रवस्त्रवस्त्रयानन्द-प्रभाचनद्रोसुनीश्वरः ॥३०॥

तत्सघर्मर्॥

द्यण्डमहकोटयो नियमितासिष्ठन्ति येत सिती यद्वारजातसुधारसोऽविस्तिविष्ठयुच्छेदकश्मोयते । यत्तन्त्रोद्धविधिःसमस्तजनताराग्याय सवर्त्तते सोऽयं शुम्भति पद्मनिन्द्युनिनाश्रे मन्त्रवादीश्वरः ॥३८॥ तस्तधर्म्भर् ॥

चश्चमन्द्र-मराचि-शारद-घन-चोराञ्घि-ताराचल---प्रोचस्क्रीत्ति -विकास-पाण्डुर-सर-त्रक्षाण्ड-भाण्डोदर: । वाकान्ता-कठिन-स्तन-द्वय-तटी-हारी गभीरिखर सोऽयं सन्नृत-**नेमिचन्द्र**-मुनिपा विश्राजवं भूतले ॥३६॥ भण्डाराधिकृत समल-मचिवाधीशी जगद्विशृत-श्रीहु**ल्ली नयकी र्त**-टेव-मुनि-पादाम्भोज-युग्मप्रिय.। कीति -श्री-निलय:परात्थे-चरिता नित्यं विभाति चिता साद्यं श्रीजिन्धम्म-रचणकरः सम्यत्तव-रत्नाकरः ॥४०॥ श्रीमच्छीकरणाधिपस्सचिवनाथे। विश्व-विद्वन्निधि-श्चातुर्व्यपर्य -महान्नदान-करणोत्साही चिती शोभते। श्रीनी ले। जिन-धर्म-निर्मल-मनास्साहित्य-विद्याप्रिय-स्सै।जन्यैक-निधिण्शशाडू-विशद-प्रोद्यद्यश-श्रोपति: ॥४१॥ ब्राराध्यो जिनपा गुरुश्च नयकीर्ति-ख्यात-यागीश्वरा जेागाम्या जननी तु यस्य जनक ( : ) श्री**ब∓मदेवे।** विभु. । श्रीमत्कामलता-सुवा पुरपित श्री मल्लिनायस्सुते। भात्यस्यां भुवि **नागदेव-**सचिवश्रण्डाम्बिकावन्नभ ॥४२॥ सुर-गज-शरविन्दु-प्रसुरस्कीत्ति -श्रुश्री भवद्खिल-दिगन्ता वाग्वधू-चित्तकान्तः। वुध-निधि-**नयकी** र्त-ख्यात-योगीन्द्र-पादा— म्बुज-युगकृत-सेव. शोभते **नागदेव:** ॥४३॥ ख्यातश्री**नयकीति** देवसुनिनाघानां पयःप्रोद्धस-त्कीर्त्तीनां परमं परोत्त-विनयं कर्तुं निषध्यालयं। भक्तप्राकारयदाशशाङ्क-दिनकृतारं स्थिरं स्थायिनं श्रीनागस्सचिवात्तमा निजयशश्रोशुभ्र-दिग्मण्डलः॥४४॥

[इस लेख मे नागर्व मंत्री द्वारा अपने गुरु थी नवशीर्त योगीर की निपया निर्माण कराये जाने का दार दे हैं। नवशीर्त मृति दा स्पर्यान साम अक सं १०१० से वैद्यान शुक्त १४ की हुआ था। मृति की विस्तार-सिहत वर्णन की हुई गुर-परन्परा में निम्नलिगित आधार्यों का वल्ले स आया है। व्यानन्दि अपर नाम कुन्दरुन्द, दमान्मति गृद्धिपन्द्र, यलाकपिरल, गुवानन्द्र, दोन्द्र भंद्वान्तिक, कल्थंतननिद्र, रिविच-द्र अपर नाम सम्पर्णचन्द्र, दामनन्द्रिमृति, श्रीधरदेव, मल्यारिटेच, श्रीधरदेव, माधनन्द्र मुनि, गुवाचन्द्रमृति, भेवचन्द्र, चन्द्रकीर्ति भट्टारक चौर वदयचन्द्र पण्डितदेव। नपकीर्ति गुवाचन्द्रमृति के शिष्य ये और वनके सथमं गुवाचन्द्र सुनि के पुत्र माध्यवयन्द्र थे। दनकी जिल्य-मण्डली में मेवचन्द्र वनीन्द्र, मल्यारिस्तामी, श्रीधरदेव, दामनन्द्रि मेवचन्द्र वनीन्द्र, मल्यारिस्तामी, श्रीधरदेव, दामनन्द्रि मेवचन्द्र वनीन्द्र, मल्यारिस्तामी, श्रीधरदेव, दामनन्द्रि मेवचन्द्र मुनि, पालनन्द्र मुनि, माचनन्द्र मुनि, प्रमाचन्द्र मुनि, प्रमानन्द्र मुनि, प्रमानन्द्र मुनि, प्रमानन्द्र मुनि, प्रमानन्द्र मुनि, प्रमानन्द्र मुनि, प्रमानन्द्र मुनि, माचनन्द्र मुनि, श्री थे।

४३ (११७)

चासुगडराय वस्ति के दिक्षण की ओर मगडप में मथम स्तम्भ पर (शक स० १०४४)

( पृर्वमुख )

त्रीमत्परम गम्भीर-स्याद्वादामोध-लाञ्छन । जीयात् त्रैलोक्यनाथम्य शामन जिन-शासनं ॥१॥ श्रीमन्त्राभेयनाथायमल-जिनवरानीकसौधोरु-वाद्वि प्रभ्वस्ताध-प्रमेय-प्रचय-विषय-कैंवल्य-त्रीधोरु-वेदिः । शस्त्रस्यात्कार-मुट्टा-शबलित-जनतानन्द-नादेश्विष स्थेयादाचन्द्रतार प्रम-सुल-महा-वीर्थ्य-वीची-निकायः ॥२॥ श्रीमन्युनीन्द्रोत्तमरत्नःवग्गीश्श्रीगौतमाद्याः प्रश्नविष्णवस्ते । तत्राम्बुधै। सप्तमइर्द्धियुक्तास्तत्सन्ततै। निन्दगर्ये वसूव ॥३॥ श्रो**पद्मनन्दी**त्यनवद्यनामा ह्याचार्य्यशब्दोत्तर**कार**ङः

कुन्दः ।

द्वितीयमासीदिभिधानमुखचरित्रसञ्जातसुचारणर्द्धिः ॥४॥ श्रभूदुमास्वातिमुनीश्वरोऽसावाचार्य्यशब्दे।चर**गृद्ध्र** 

पिञ्च्छ:।

तदन्यये तत्सहशोऽस्ति नान्यस्तात्कालिकाशेषपदात्थेवेदी । १। श्रीगृद्ध्रपिञ्छ-मुनिपस्य बलाकपिञ्छश्शिष्योऽजनिष्टभुवन-त्रयवसि कीर्त्ति . ।

चारित्रचुञ्चुरखित्नावनिपात्तमौत्तिमात्ता-शित्तीमुख-विरा-जित-पाद-पद्मः । द्वा

तिन्छण्या गुणनिन्द्रपण्डितयतिश्चारित्रचक्रेश्वरः तर्क्कन्याकरणादिशास्त्रनिपुणस्ताहित्यविद्यापतिः। मिथ्यावादिमदान्धसिन्धुर-वटा-सङ्घट्ट-कण्ठीरवे। भन्यान्भोजदिवाकरे। विजयतां कन्दर्ण-दर्पापहः॥॥। तिन्छण्यासिशता विवेकतिषययशास्त्रान्धार्व्यक-स्तेपूर्कण्डतमाद्विसप्ततिमिता सिद्धान्तशास्त्रार्थक-न्याख्यानेपटवे। विचित्र-चरितास्तेषु प्रसिद्धामुनिः नानान्तनयप्रमाणनिपुणे।देवेन्द्रसैद्धान्विकः॥॥। श्रजनिमहिप-चूडा-रत्न-राराजिताहिष्ठान्विजितमकरकंतृह कुनयतिकरभूघानीकदम्भालिदण्डः मात्रयतु विवृधेन्द्री भारती-भालपट्टः ॥-६॥

( दिचणुख )

तच्छिप्यः**कलधौतर्नान्द्**मुनिपः सैद्रान्तचक्रेश्वरः पारावारपरीतधारिखि-क्रुख-व्याप्तोरुकीचीश्वरः। पश्चास्त्रोन्मद्कुन्भि-कुन्भ-दलन-प्रोन्मुक्त-मुक्ताफल— प्राद्युप्राश्वितकेसरी दुधनुती वाकामिनीवस्रभः ॥१०॥ प्रवर्गे रविचन्द्रसिद्धा-न्तविदर्सम्पूर्णचन्द्र-सिद्धान्त-मुनि । प्रवरस्वरलग्गेशिष्य--प्रवरश्रीद्रामनन्दि-मन्मुनि-पतिगत्तु ॥११॥ वीधितभव्यरत्तमदनमीद-भव्जित-शुद्ध-मानसर् **श्रीधरदेवरे**न्वस्वर्गप्रतन् भवरादरायशस् श्रीधरगाँद शिष्यरवरोल् नेगस्दर्म्मलधारि-देवर्छ । श्रीघरदंवरुनतनरेन्द्र-किरीट-तटाच्चित-कमर् ॥१२॥ मसधारिदेवरिन्द वेलगिदुदु जिनेन्द्रशासनं मुन्ननि---र्मलमागिमत्तमीगल बेलगिदपुदु चन्द्रकी र्त्तिमहारकरि ॥१३॥ भवर शिप्यर् ॥ परमाप्ताखिल-शास्त्र-तत्विनत्तय सिद्धान्त<sub>्</sub>चूडामिय स्फुरिताचारपरं विनेयजनतानन्दं गुखानीकसु-

न्दरनेम्युन्नतिथि संगस्त-भुवन-प्रस्तुत्यनादं दिवा—
करणन्दि-व्रितनाथनुन्वलयशो विभाजिताशातटं ॥१४॥
विदितन्याकरणद तर्कद सिद्धान्तद विशेषि त्रैविद्या—
स्पदरेन्दो-धरेविण्णपुदु दिवाकरणन्दिवेवसिद्धान्तिगरं।१५॥
वरराद्धान्तिकचक्रवर्त्तं दुरितप्रव्वंसि कन्दर्पसि—
न्धुरसिहं वर-शोल-सद्गुण-महाम्भोराशि पद्धेजपुपक्र-देवेभ-शशाङ्क-सिन्नभ-यश-श्रो-हपनो होदिवाकरणन्दिव्रतिनिन्भदं निरुषमं भूपेन्द्रवन्दार्च्वतं ॥१६॥

(पश्चिममुख)

वर-भव्यानन-पद्ममुख्लत्त्वहानीकनेत्रोत्पलं कोरगल्पापतमस्तमं परयलेत्तं जैनमाग्गीमला— म्वरमत्युव्यलमागले बेलगिताभूभागमं श्रीदिवा— करणिन्द्वतिवाक्दिवाकरकराकारम्बोल्लव्बीनुत ॥१०॥ यद्वकृत्वन्द्रविलसद्वनामृताम्भःपानेनतुष्यतिविनेयचको

(ब्रन्द: ।

जैनेन्द्रशासनसरोत्ररराजहंसो जीयादसै।अविदिवाकरणः न्दिदेवः ॥१८॥

भ्रवर हिाज्यर ॥

गरडिवसुक्तदेव-मलघारि-मुनीन्द्रपादपदामं कण्डे।डसाध्यमे नेनेद भव्यजनकमकोण्डचण्ड — दण्ड-विरोधि-दण्ड-नृप-दण्ड-पत्तरृशु-वज्रदण्ड-को— दण्ड-कराल-दण्डधर-दण्डभयं-पेरपिङ्गि-पेगये॥१-ध।

बत्तयुतरं वत्तत्त्वुव ततान्तशरङ्गिदिरागितागिस चित्तिसे पत्तिच तूल्दवनने।डिसिमेय् वर्गयाद दृसरिं। कलेयदे निन्द कर्व्युनद कर्मिंद सिप्पिनमके-वेत्त क ---त्ततमेनिसित्तु पुत्तहर्देमेय्य मल मलधारि-देवर।।२०॥ मरेहुमदोम्मे लैं। किकद वार्तेयनाडद कंत्त वागिलं तेरेयइ भानुवस्तमितमागिरे पागद मेय्यनाम्मेयु । तुरिसद जुक्टासनके सेलिद गण्डविमुक्तयुक्तियं मरेयद घार-दुखर-तपश्चरितं मलघारितेवर ॥२१॥ भ्रा-चारित्र-चक्रवित्तिंगल शिष्यरु ॥

पबचेन्द्रिय प्रशित-सामज-जुम्भपीठ-निर्ह्वोट-जुम्पट-महीप्र-

समग्र-सिंहः।

सिद्धान्त-वारिनिधि-पृण्र्न-निशाधिनाया वाभाति भूरिभुवने शुभचन्द्रदेवः ॥२२॥ /

श्रुष्ट्राभाभसुरद्विपामरसरित्तारापतिस्त्रस्कुट— ज्योत्हा-कुन्द-शशीद्ध-कम्बु-कमलाभाशा-तरङ्गोत्करः । प्रख्य-प्रज्वल-कीचि मन्वहमिमां गायन्ति देवाङ्गना दिकन्या शुभचन्द्रदेव भवतश्चारित्रभूमामिनि ॥२३॥ शुम चन्द्र मुनीन्द्रयश स्प्रमेयाज्सरियागलारदिन्ती चर्न्छ । प्रमुतेगिदे कन्दि कुन्दिद---नभव-गिरोमणिगदेकं कन्दुं कुन्दु ॥२४॥ एतलु विजयङ्गुब्बद---

मत्तले धर्मप्रभावमधिकोत्सवदि । वित्तरिपुदेनले पोस्वरे मत्तिनवरु श्रीशु**भेन्दु**सैद्धान्तिगरं ॥२४॥ कन्तुमदापहरर्सकल-जीव दयापर-जैन-मार्ग्य-रा-द्धान्त-पयोधिगल् विषयवैरिगलुद्धत-ऋर्मी-अञनर्। स्सन्तत-भव्य पद्म-दिनक्रत्प्रभरं शुभचन्द्र-देव-सि---द्धान्त्<mark>यमुनीन्द्ररं पे।गल्बुदम्बुधि-वेष्टित-भूरि-भूतक्</mark>तं ,।२५।।

( उत्तरमुख )

ख्यातश्रो**मलधारिदेव**यमिनश्शिष्योत्तमे स्वर्गाते हा हा श्री **शुभचन्द्र**देवयतिपे सिद्धान्तचूड़ामणौ । लोकानुप्रहकारिणि चितिनुते कन्दर्पदर्पान्तके चारित्रोज्वलदीपिका प्रतिहता वात्सस्यवल्ली गता ॥२६॥ श्चभचन्द्रे महस्सान्द्रेऽन्विकते काल-राहुणा । सान्धकारं जगजातं जायतेत्त्येति नाद्भुत ॥२७॥ बाणाम्भोपिनभप्रथयाङ्कृतुलितेजाते शकाब्दे तता वर्षे शोभकृताह्ये न्युपनते मासे पुन श्रावणे। पक्षे कृष्णविपस्रवित्ति नि सिते वारे दशस्यां तिथा ख़र्यातः शुभचन्द्रदेवगणभृत्सिद्धान्तवारान्निधि:॥२८॥

समिधगतपश्चमहाशब्दमहासामन्ताधिपतिमहाप्रचण्डहण्ड वैरिभयदायक । गोत्रपवित्र । ञ्ज्यजनिमत्र । स्वामिद्रोहगोधूमघरट्ट। सङ्ग्रामजत्तु हु। विष्णुवर्द्धन-पोय्सल

महाराजराज्यसमुद्धरणकिनमाभाग्यकारीनधन्मां गृतान्युपित्रगर्छन्त-सुधाकर-सम्यक्त-रसाकरावानेकनामावर्गानमानद्ववरदाष्ट्रीमय न्महाप्रधानद्वयसमहुराजे तन्म गुरुषन् श्रीमृत्नग्रहृद्धिस्य गण्यद् पुलक्षमण्यद् श्रुभचन्द्र मिद्धान्वदेवर्गे परेष्णियनयभे निमिष्ठियेय निलिमि महाप्जेयं माहि महादानमं गेरदर ॥ श्रीमहानुभावनित्रेगं ॥ श्रुभचन्द्रमिद्धान्तदेवर गुर्हि ॥

वरितनपृजेयनत्या— दरिदन्दं जकणव्ये मारिम्यवसम—। वरिते गुणान्तिते ये— न्दी धरणीतल मींच पेगलतिर्पुदु निन्चं ॥२६॥ देरिये जवतिष्वत्वेगी भुवनदेश्च चारित्रदेशल् गीलदेशल् परमश्रीजिनपृजेयेशल् सकज्ञानाश्चर्यदेशल् मत्यदेशल् । गुरुपादाम्बुजभित्त्येशल् विनयदेशल् भव्यर्षः कं कन्ददा— दरिदं मित्रसुविर्णं पेन्पिनेडेयेशल् मस्तन्यकान्ताजनम् ॥ २०॥ श्रीमत्मभाचन्द्र सिद्धान्तदेवर् गुट् हेगाडेमिर्टमर्यंवरेटं ॥ धिरुद्दस्वारिमुखित्तलकं बर्द्धमानास्वारि गंडरिसिद्द मञ्जल महा ॥ श्री श्री ॥

[इस लेख में पोय सक महाराज गहनरेश यिरणुवह न हारा उसके गुरु शुभवन्द्र देव की निपद्मा निर्माण करावे आने का उन्हें ख हैं। शुभे चन्द्र देव का स्वर्गारीहण शक स्० १०४४, आवण कृष्ण १० को हुआ था। इनके गुरु परम्परा-वर्णन में प्रक्षिणांत्रिय और श्रीधरदेव के उन्हें ख तक के प्रथम ग्यारह रजोक वे ही हैं जो उपयुक्त शिकालेख नं० ४२ (६६) के हैं। इसके परचाद चन्द्रकीर्षि महारक, हिवाकरनन्दि, गण्डिवमुक्तदेव मछघारि मुनीन्द्र श्रीर ग्रुभचन्द्र देव का उर्छेख है। लेख में विष्णुवर्द्ध न नरेश की भावज जवक्ष्यव्त्रे की जैन धर्म में भारी श्रद्धा का भी उर्छेख है। यह लेख प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव के शिष्य हेग्गडे मर्दिमस्य द्वारा रचित श्रीर वर्द्ध मानाचारि द्वारा उस्कीर्ण है।]

८४ ( ११८ )

## उसी सराडप में द्वितीय स्तम्भ पर

( शक सं० १०४३ )

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामीघलाव्छर्न । जीयात् त्रैलोक्य नाथस्य शासनं जिनशासनं ॥१॥ भद्रमस्तु जिनशासनाय सम्पद्यतां प्रतिविधानहेतवे । ध्रन्यवादिमदद्वस्तिमस्तकस्फाटनाय घटने पटीयसे ॥२॥

नमस्सिद्धेभ्यः ॥

जनवाधारतुदारनन्यवनिवादूरं वचस्सुन्दरी धनवृत्तस्तनहारतुप्ररणधीर मारनेनेन्दपे । जनकं वानेने माकणब्बे विद्युधप्रख्यावधन्मीप्रयु-के निकामात्त-चरित्रे वायंनिलिदेनेचं महाधन्यना ॥३॥

कन्द ॥ वित्रस्तमत्तं बुधजनमित्रं

ृद्धिजञ्जलपवित्रनेचं जगदोल्ल । पात्रं रिपुकुलकन्दलनित्रं कौषिडन्य गोत्रनमलचरित्र ॥४॥

वृ [त्त] ॥ परमजिनेश्वरं तनगेदेखमलुर्केथिनोल्पु-वेत्त सु-ल्लुरदुरितत्त्वयर्कनकनिद्युनीश्वररुत्तमोत्तम— र्गुह्मानुदात्तवित्तनवदात्तयशं नृपकामवीयसत्तं पेरिद मद्दीशनेन्दोडेले वण्णिपरार्नेगल्देविमाङ्कन ॥५॥

कं [द] ॥ मतुचरितनेचियाङ्कन

मनेथाल् मुनिजनसमूद्दमु बुधजनमुं।

जिनपृजने जिनवन्दने

जिनमहिमेगलावकालमु शोभिसुगुं॥६॥

ष्रामहानुभावनद्धीद्गयेन्तप्पलेन्दोडे ।

ष्चम-गुण-ततिवनिता— वृत्तियने।लकोण्डुदेन्दु जगमेल्लं क—।

टयेत्तुविनममस्रगुग्रस---म्पत्तिगे जगदोस्तगे पोचिकव्येये नोन्तस्र ॥७॥

तनुवं जिनपतिनुतियां।

धनम मुनिजनदत्तियि सफलमिदि—

न्नेनगेम्बी नम्बुगेयोल् मनमं जगदेालगे पोचिकव्वेयेनिरिपल्ल ॥८॥

जन विनुतनेचिगाङ्कन--

गनस्सरोहँसि गङ्गराजवमूना-

थन जनित जनित भुवन— केने नेगल्दल् पोचिकच्चे गुणदुत्रतियि ।।स। एनिसिद पोचाम्बिके परि—

वानासद पाचााम्बक पार्---जनमुं बुधजनमु मोर्म्मिगोर्म्मे मनन्त---

ण्याने तियादुः परसे पुण्यम---

[न] नन्तमं नेरिप परिप जसमंजगदेश्व ॥१०॥ च [चन] ॥ इन्तेनिसिदापोचान्त्रिके बेल्गोल्लद तीर्स्थं मोदलागनेकतीर्त्थंगलेश्व पलवुं चैत्यालयङ्गल माडिसि महा-दान गेय्दु ॥

वृ [त्त] ॥ श्रदतिन्तेनेस्वेनानेान्दमल्द सुकृतमं नोड रीमाध्व माद—

प्पुदु पेल्बुद्योगदिन्दं स्मरियिपदेनमा वीतरागाथ गार्ह-स्थ्यद योषिद् भावदी कालद परिखितियिं गेल्दु सल्लेखनास-म्पददिन्दं देविपाचाम्बिके सुरपदमं लीलेयि सूरेगाण्डल् ॥११॥ सकवर्ष १०४३ नेय सार्व्वरि संवत्सरदाषाढ सुद्ध ५ से ामवारदन्दु सन्यसनमं कैकोण्डु एकपाश्वीनयमदि पश्च-पदमनुचारिसुत्तं देवलोककके सन्दलु ॥ ग्रा जगजननियपुत्रं ॥ समिधगतपञ्चमहाशब्द महासामन्ताधिपति महाप्रचण्डदण्ड-नायकं । वैरिभयदायकं । गोत्रपवित्रं । बुधजनमित्र । श्रीजैन-धम्मीमृताम्बुधिप्रवर्द्धनसुधाकरं। सम्यक्त्त्ररत्नाकरं। श्राहाराभ्य-भैषज्य-शास्त्रदानविनोद । भन्यजनहृदयप्रमोद । विष्णुवर्द्धन मृपालहोय्सन्तमहाराजराज्याभिषेकपृण्योकुम्भ । धर्माहस्येद्धि-ग्रामूलस्तम्भ । नुडिदन्तेगण्डपगेवरं बेङ्कोण्ड । होइचरहाचनेक ामावलीसमालङ्कतनप्प श्रीमन्महाप्रधानं दण्डनायकं **रा**डु-ार्ज तन्नात्मास्त्रिके पाचलदेवियर दिवके सल्लू पराचिन-केन्द्री निसिधिगेयं निलिसि प्रतिष्ठे गेय्हु महादानपूजार्च्च-नाभिषेकडुलं माहिद मङ्गलमहा श्री श्री ॥

ग्री प्रभाचन्द्रसिद्धान्तदेवगुडुं पेर्गांडं चावरार्ज वरेदं ॥ स्वारिहे।य्सक्षाचारियमगं वर्द्धमानाचारि विरुद्दस्वारि-मुखविक्षकं कण्डरिसिद ॥

[ इस लेख में 'मार' ग्रीर 'माक्यान्वे' के सुपुत्र 'पृत्वि' व 'एनि-गाङ्क' की भागों 'पोचिकन्वे' की धर्मपरायवाता, श्रीर धन्त में संन्यास-विधि से स्वर्गोरीहवा का उरुलेख हैं। पोचिकन्वे ने अनेक धार्मिक कार्य किये। उन्होंने वेद्गोश्च में अनेक मन्दिर बनवाये। शक सं० १०४३, शापाइ सुदि १ सोमवार के इस धर्मवती महिला का स्वर्गवास ही जाने पर उसके प्रतापी पुत्र महासामान्त्राधिपति, महाप्रचण्ड दण्डनायक, विष्णुवद्देन महाराज के भन्नीं गहराझ ने अपनी माता की स्मारक यह निष्णुवद्देन महाराज के भन्नीं गहराझ ने अपनी माता की स्मारक यह

यह जेख प्रभाचन्द्र सिद्धान्त देव के गृहस्य शिष्य चावराज का रचा हुआ और होय सळाचारि के पुत्र वर्षमानाचारि द्वारा वस्कीयों हैं ]

# ४५ (१२५) स्रङ्कु कहे वस्ति के पश्चिम की स्रार स्क पाषाण पर।

( ज्ञामग शक सं० १०४० )
श्रीमत्परमगम्भीर-स्याद्वादामी। च्राचलाञ्छनं ।
जीयात् श्रैजीक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥ १ ॥
मद्रमस्य जिनशासनाय सम्पद्यतां प्रतिनिधानहेतने ।
धान्यवादिमदद्यस्तिमस्त्रक्रस्फाटनाय घटने पटीयसे ॥ २ ॥
स्वस्ति 'समधिगवपश्चमहाश्रव्द महामण्डलेश्वर द्वारवतीपुर
वराधिश्वर यादवकुलाम्बरधुमणि सम्यक्तवृद्धामणि मलपरील्

गण्डाद्यनेकनामावली-समालङ्कृतरप्प श्रीमन्मद्दामण्डलेश्वरं चिभु-वनमञ्ज तलकाङ्गोण्ड भुज-बलवीर गङ्ग विष्णुवर्द्धन होय्सलदेवर विजयराज्यमुत्तरोत्तराभिष्टद्विप्रवर्द्धमानमा चन्द्रा-क्षेतारं मल्लत्तंदरे तत्पादपद्योपजीवि ॥ वृत्त ॥ जनताधारनुदारनन्यवनितादूरं वचस्सुन्दरी-घनवृत्त-स्तन-हारनुप्ररणधीर मारनेनेन्दपै । जनकं तानेने माक्तणुञ्जे विवुधप्रख्यातधर्म्पप्रयु-क्ते निकामात्तचरित्रे तायेनलिदेनेचं महाधन्यने ॥ ३ ॥

कन्द ॥ वित्रस्तमलं बुधजन---

मित्र द्विजकुलपित्रनंचम् जगदेालु ।
पात्रम्रिपुकुलकन्द्घनित्रं
कै।ण्डिन्यगोत्रन मलचरित्र ॥ ४ ॥
मनुचरितनेचिगाङ्कन
मनेयोलुमुनिजनसमूहमुं बुधजनमुं ।
जिनपूजनेजिनवन्दने
जिनमहिमेगलाव कालमुं शोभिसुगुं ॥ ५ ॥
बत्तमगुणतिवनितावृत्तियने।लकोण्डुदेन्दु जगमेल्लं कैय्येतुविनममलगुणसम्पत्तिगे जगदे।लगे पोचिकव्येयेनीन्तलु ॥ ६ ॥
अन्तेनिसिदेचिराजन पोचिकव्येय पुत्रनिखल-तीर्त्यकरपरम-देव-परम-चरिताकण्यीनोदीण्यी-विपुल-पुलक-परिकलित वार

षाणतुवसम-समर-रस-रसिक-रिपु-नृप-कलापावलेप-लोप-लोलुप-कृपाणतुवाहाराभय-भैषज्य-शास्त्रदान-विनोदतुं सकल - लोक शोकापनोदतुं॥

ष्ट्रतः ॥ वज वज्रभृतो हतं इत्तमृतश्चकं तथा चिक्रण श्यक्तिश्वाक्तिषरस्य गाण्डिवधतुर्गाण्डीव-क्षोदण्डिनः । यस्तद्वत् वितनोति विष्णुनृपतेष्कार्यं कथ मादशैः मोद्द्रो गाङ्ग तरङ्गरिकत-यशो-राशिस्सवण्णो भवेत् ॥ ७ ॥ इन्तेनिप श्रीमन्महाप्रधान दण्डनायकं द्रोहचरदृगद्भराज चालुक्यचकवर्त्तं चिभुवनमञ्ज पेस्माखिदेवनदलं पिन्नर्वर्-स्सामन्तर्केरसुकण्णेगालबीडिनलुविद्दिरे ॥

कन्द्र ॥ तेगेवारुवमं हारुव

बगेयं तनगिरुत्त बवरवेतुत सवड्ग<sup>°</sup>। बुगुवकटकिगरनलिरं

पुगिसिदुदु भुजासि गङ्गदण्डाधिपन ॥ 🗆 ॥

वचन ॥ एम्बिनमवस्कन्दकेलियिन्दमनिवर्कं सामन्तरम भिद्गसि वदीयवस्तु-वाद्दनसमूहमं निजस्वामिगे तन्दु कोहुनिज-मुजानएम्भक्तेमीच मेचिदें वेडिकोल्लेने ॥

कन्द । परमप्रसादमं पहेदु
राज्यम धनमनेतुमं बेहदनस्वरमागे बेहिकोण्हं
परमननिदनहंदर्र्जनाश्चित्तिच्च ॥ ६॥
धन्तुवेहिकोण्डु ॥

वृत्त ॥ पसरिसेकीत्तनं जनिषे चल-देवियरियवहु माहिसिद् जिनालयक्तमे सेदात्म-मनोरमे लिचदेविमा-।
हिसिद् जिनालयक्तमे सुपुजनेयो जितमेन्दुको हुसन्तोसमनजस्माम्पनेने गङ्गचमूपनिदेनुदात्तनो ॥ १०॥
श्रक्तर ॥ श्रादिया गिर्पुदाईत-समयके मूलसङ्घ की ।। १०॥
श्रक्तर ॥ श्रादिया गिर्पुदाईत-समयके मूलसङ्घ की ।। १०॥
श्रक्तर ॥ श्रादिया गिर्पुदाईत-समयके मूलसङ्घ की ।। १०॥
वाद्ववेद्धदं वलियपुदालिय देसिगगण्यद पुत्तकगच्छद ।
वोध-विभवद कुक्कुहासन मलघारिदेवर शिष्यरेनिप पेन्पिङ्ग
श्रादमेसे दिर्प्युभ चन्द्र-सिद्धान्त-देवरगु इंगङ्ग-चमूपति ११।
गङ्गवा हिय वस दिग लेनिते सिद्धान्त-देवरगु इंगङ्ग-चमूपति ११।
गङ्गवा हिय गोम्मटदेवर्गो सुत्तालयमने य्वे माहिसिदं ।
गङ्गवा हिय गिरुक्तरं वेद्बो एड वीरगङ्गङ्गे निमिक्तिको ह
गङ्गराजना सुन्निन गङ्गररायङ्गं नृम्मे हिधन्यनस्ते ॥ १२॥
[ यह लेक गिरुलेक के १६ (७६) के प्रथम पेतीस पर्यो का वद्दरण मात्र है। देखे। न० १६ ]

४६ ( १२६ ) एरड्ड कट्टे वस्तिके पश्चिम की श्रोर मण्डप में पहले स्तम्भ पर ( शक स० १०३७ )

्रिचरमुख) भट्टमस्तु जिनशासनस्य ॥

जयतु दुरितदूरः चीरकुपारहारः प्रिचतपृशुलकीर्तिश् श्री शुभेन्द्रवतीशः । गुणमणिगणसिधु रिराएकोकैकवन्युः विद्युधमधुवकुलः फुल्लवगणादिसलः ॥१ ॥ श्रीवधुचन्द्रलेखं सुरभूरुद्धद्भवदि पर्याधिवे-सावधु पेन्पुवेत्तवोल निन्दितं नागलं चारुरूपर्ला- । सावित दण्डनायकिति सक्तनेदेमित वृचिराजनं-न्वीविसु पुट्टे पेम्पु बडेदाज्जिसिदस्स पिरिदण्प कीत्तिय ॥ २ ॥ भ्रावयन्त्रेय मगरीन्वण्यनेन्दक्षे ॥

खिः समस्तभुवनभवनविख्यातस्याविकान्तानिकामकमनीयस्रुषक्रमत्तपरागपरभागसुभगीष्ठतात्मीयवक्तृतं । स्वकीयकायका
नितपरिष्ठसितकुसुमचापगात्रतु । श्राहाराभयभैपन्यशास्त्रदानविनोदतं । सकत्तनोकशोकामनोदतु । निस्वित्रगुणगणाभरणतं ।
जिनचरणशरणतुमेनिसिद वृचणं ।

वृत्त ॥ विनयद सीमे सत्यद तवर्माने शै।चद जन्मभूमि ये—
न्दनवरत पे।गल्युदु जन विद्युघोत्करकैरवप्रवोधनिहमरोचियं नेगई वृचियनुद्धपरात्येसद्गुणामिनवदधोचियं सुमटभीकरिकमसञ्यसाचियं ॥ ३ ॥
धा-यण्णं सकवर्ष १०३९ नेय विजयसंवतसदः
वैद्याखसुद्ध १० आदित्यवार दन्दु सर्व्वसङ्गपरिस्रागपूर्व्वकं
मुहिपिदं ॥

(पश्चिममुख)

पद्य ।। त्यागंसर्ज्वगुषाधिकं तद्वनुजं शाय्ये च तद्वान्धवं धैर्यं गर्व्वगुषातिदारुषिषुं झानं मनोऽन्य सर्ता ।

शेषाशेषगुण गुणैकशरणं श्रीवूचणोऽसाहितं सत्यं सत्यगुणीकरोति कुरुते कि वा न चातुर्य्यभाक् ॥ ४॥ या वीर्ट्य गजवैरिभूयमतुले दानकमे बूचणी यस्साचात्सुरभूजभूयमवनौ गम्भोरताया विधा । था रवाकरभूयमुत्रति-गुणे यो मेरुभूयं गत-स्से। इन्ते सान्त्रमना मनीषित्तषितं गीट्योशभूयंगतः ॥ ५॥ माराकारइति प्रसिद्धतरइत्यत्युजिर्जत-श्रीरिति प्राप्तस्त्रर्गपतिप्रभुत्वगुणइत्युच्वैर्म्भनीपीति च । श्रोमदृङ्गचमूपते प्रियतमा लच्मीसदृचा शिला---स्तम्भं स्थापयतिस्म वृचग्रगुग्रप्रस्यातिष्टद्धि प्रति ॥ ६ ॥ धरे लघुवाय्तु विश्रुतविनेयनिकायमनाथमाय्तुवाक्-तरुखियुमीगली जगदोलार्गमनादरखीयेयादले— न्दिरदे विषादमादमोदवुत्तिरे भन्यजनान्त [रङ्ग] दोछ निरुपमनेयुदिदं नगर्ह वृचियणं दिविजेन्द्रले कमं ॥७॥ श्री मूलसङ्घद देसिगगण्द पुस्तकगच्छद ग्रुभचन्द्रसिद्धान्त-देवर गुड्डं वृचणन निशिषिगे ॥

[ इस लेख में 'नागले' माता के सुपुत्र 'वृचिराज' व वृचण के सीन्त्रम्, शीर्य श्रीर सद्गुणों का वल्लेख हैं। यह तेजस्वो श्रीर धर्मिष्ट पुष्टिय शक स॰ १०३७ वैशास सुदि १० रविवार के। सर्व-परिग्रह का सांगानर स्वर्गगामी हुशा। उनके सारणार्य सेनापित गङ्ग ने एक पापाण-सम्म श्रारोपित कराया।

वृचिराज के गुरु मृत्र संघ, देशीगण पुरुक गच्छ के शुभचन्द्र सिद्धान्त टेव थे। 89 ( १२७ ) उसी मराडप में द्वितीय स्तम्भ पर ( गक सं० १०३७ )

(इचिणमुख)

भद्रं भूयाज्ञिनेन्द्राखां शासनायाघनाशिने । कुतीर्त्य-व्वान्तसङ्घातप्रभिन्नघनभानवे ॥ १ ॥ श्रीमन्नाभेयनाथाद्यमल्जिनंवरानीकसैाधारुवार्द्धिः प्रध्वस्ताध-प्रमेय-प्रचय-विषय-कैवल्यवाधीक-वेदिः । शक्तस्यात्कारमुद्राशबलिवजनवानन्दनादे । द्योषः स्थेयादाचन्द्रतारं परमसुखमहाबीर्व्यवीचीनिकाय: ॥ २ ॥ ' श्रीमन्मुनीन्द्रोत्तमरत्नवग्गीः श्रोगौतमाद्याः प्रभविष्णवस्ते । तत्राम्बुधी सप्तमहर्द्धियुक्तास्तत्सन्वती नन्दिगखे वभूव ॥३॥ श्रीपद्मनन्दीत्यनवद्यनामाद्याचार्य्यशब्दोत्तरके। रख्कुन्दः। द्वितीयमासीदभियानगुरावरित्रस जातसुचारगर्छिः ॥४॥ श्रमृद्ध**मास्वातिमु**नीश्वरे।ऽसावाचार्य्यशब्दोत्तरगृद्धपिब्छः। त्तदन्वये तत्सहशोऽित्त नान्यस्तात्कालिकाशेषपदात्र्थेवेदी ॥५॥ श्रीगृद्धपिञ्ज्ञमुनिषस्यब्रुलाकपिञ्जः शिष्योऽजनिष्टभुवनत्रयवर्त्तिकीर्तिः। चारित्रचुञ्चुरखिलावनिपालगीलि-मालाशिलीमुखविराजितपादपद्मा. ॥६॥ त्तच्छिष्यो**गुगान न्दि**पण्डितयतिस्रारित्रचक्रेश्वर-म्तर्कन्याकर्षादिशास्त्रनिपुणस्साहित्यविद्यापति:।

मिथ्यावादिमदान्धसिन्धुरघटासङ्घटुकण्ठीरवे। भव्याम्भोजदिवाकरे। विजयतां कन्दर्पदर्पापहः ॥७॥ तच्छिच्याखिशता विवेकनिषयश्शाखाविधपारङ्गता-स्तेपूरकृष्टतमा द्विसप्ततिमितास्सिद्धान्तशास्त्रात्थेक-व्याख्याने पटवेा विचित्रचरितास्तेषु प्रसिद्धो मुनिः नानानूननयप्रमाग्रानिपुर्णा देवेन्द्रसैद्धान्तिकः ॥८॥ ध्रजित महिपचूड़ारत्रराराजिताङ्कि -व्विजितमकरकेतूहण्डदे। हण्डगर्वः। कुनयनिकरभूध्रानीकदम्भोलिदण्ड स्सजयतु विबुधेन्द्रो भारतीभात्तपट्टः ॥स। तच्छिष्यः कलधातनिद्युनिपस्सैद्धान्तचकेश्वरः पारावारपरीतधारिखिकुल्लन्याप्तोरुकीर्चीश्वरः । पश्चाचोन्मदकुन्भिकुन्भदत्तनप्रोन्मुक्तमुकापत्त-प्रांशुप्राञ्चितकेसरी बुधनुना वाकामिनीवल्लभः ॥१०॥ तत्पुत्रका महेन्द्रादिकीर्त्तिर्मदनशहुरः। यस्य वाग्देवता शक्ता श्रीती मालामयूयुजत् ॥११॥ त्रच्छिष्यो**वीरगान्दी**कवि-गमक-महावादि-वाग्मित्वयुक्तो ,यस्य श्रीनाकसिन्धुत्रिदशपतिगजाकाशसङ्काशकीर्त्ति । गायन्त्युच्चैिर्धंगन्ते त्रिदशयुवतयः प्रीतिरागानुबन्धात् सोऽयं जीयास्त्रमादप्रकरमहिघराभीलदम्भोलिदण्डः ॥१२॥ श्रीगोल्लाचार्य्यनामा समजनि सुनिपश्शुद्धरत्रत्रयात्मा सिद्धात्माद्यर्त्थे-सार्त्थे-प्रकटनपटु-सिद्धान्त-शास्त्राव्धि-वीची—

### चन्द्रगिरि पर्वत पर के जिलालेख

सङ्घातचालिताः प्रमदमदकलालीटबुद्धिप्रभावः जीयाद्भू पाल-मै।लि-धुमिण-विद्दलिताङ्ग् ब्रव्जलक्ष्मीविलामः ॥ पेर्गिडे चावराजं वरेदंमङ्गल ॥

#### (पश्चिममुख)

ξo

वीरणन्दिववुधन्द्रमन्तती न्वधन्दिलनरेन्द्रवंशच्-डामखिः प्रथिवगे।छदेशभूपालकः किमपि कारखेन सः ॥१४॥ श्रीमत्ज्ञेकाल्ययागी मंमजनि महिकाकायलग्नातनुत्रं यस्याभृद्वृष्टिघारा निशित-शर-गया घीष्ममार्चण्डविम्यं। चक्रंसद्युत्तचापाकलितयतिवरस्याघशत्रून्विजेतुं गोल्लाचार्य्यस्य शिष्यस्सज्ञयतु भुवने भन्यसस्कैरवेन्दुः ॥१५॥६ तपस्सामर्थ्यता यस्य छात्रोऽमृद्ब्बद्वाराचसः। यस्य स्मर्खमात्रेष मुञ्चन्ति च महाप्रहाः ॥१६॥ प्राच्याच्यता गत लोके करखस्य हि तैलकं। तपस्सामर्थ्यतस्तस्य तपः कि विण्योतुं समं ॥१७॥ त्रैकास्य-योगी-यतिपाप्र-विनेयाव-स्सिद्धान्तवार्द्धिपरिवर्द्धनपृर्वाचन्द्र:। दिग्नागकुम्भलिखितो ज्ज्वस्नकी निकानी जीयादसाव**भयनिन्द्**मुनिङ्जेगत्यां ॥१८॥ येनाश्रोषपरीपहादिरिपवस्सम्यग्जिताः श्रोद्धताः येनाप्ता दशन्तकाणोत्तममहाधन्माक्विकल्पटुमाः। येनाशोप-भनोपताप-इननस्वाध्यात्मसंवेदनं प्राप्तं स्वादमयादिनन्दिमुनिपस्सोऽय कुतात्वों भुवि ॥१८॥

तच्छिष्यस्सकलागमार्त्थनिपुणो लोकज्ञतासंयुत-स्सच्चारित्रविचित्रचारुचरितस्सैाजन्यकन्दाड्वरः । मिथ्यात्वारज्ञवनप्रतापहृननश्रीसामदेवप्रभु-र्जीयात्स**त्सकलेन्दु**नाममुनिपः कामाटवीपावकः ॥२०॥ श्रपिच सकलचन्द्री विश्वविश्वन्मरेश प्रश्रुतपद्दपयोजः कुन्दहारेन्द्ररोचिः । त्रिदशगज**सुवजन्योमसिन्धुप्रकाश** प्रतिमविशद्कीर्त्तिञ्बीग्वघूकपर्योपूरः ॥२१॥ शिष्यस्तस्य दृढ्वतश्शमनिधिस्सत्संयमाम्भोनिधिः शीलानां त्रिपुलालयस्समितिभिर्य्युक्तिस्त्रिगुप्तित्रितः । नानासद्गुणरत्नराहणगिरिर् प्रोद्यत्तपा जन्ममूः प्रख्याते। मुवि **मेघचन्द्र**मुनिपस्त्रैविद्यचकाधिपः ॥ २२ ॥ त्रैविद्ययोगीश्वर-मेघचन्द्रस्थाभूंत्प्र**भा चन्द्र**मुनिस्सुशिष्यः । शुम्भद्रताम्भोनिधिपूर्णाचन्द्रो निर्द्धृतदण्डत्रितयो विशस्यः २३ पुष्पास्तानुन-दानीत्कट-कट-करटिच्छेद-दृष्यन्मृगेन्द्रः नानासच्याव्जषण्ढप्रतति-विकसन-श्रीविधानैकमानुः । संसाराम्मे।धिमध्योत्तरणकरणतीयानरत्रत्रयेशः सम्यग्जैनागमार्त्यान्त्रित-विमलमितः श्री प्रभाचन्द्र यागी ॥ २४ ॥

( डत्तरमुख )

श्रीभूपालकमैालिलालितपदस्सज्ञानलच्मीपवि---श्चारित्रोत्करवाहनश्शितयशश्शुआतपत्राध्वतः। त्रैलोक्याद्भुतमन्मथारिविजयस्स द्धर्म्भचक्राधिप: पृथ्वोसंस्तवतूर्यघो।पनिनदस्त्रैविद्यवकेश्वरः ॥ २५ ॥ शान्दै।घरय शिरोमणि. प्रवित्तसत्तर्कज्ञनूडामणिः सैद्धान्तेद्धशिरोमणिः प्रशमवद् त्रातस्य चूडामणिः। प्रोचत्संयमिनां शिरामणिरुद्ध्वद्भव्यरकामणि-र्जीयात्सन्नुतमेषचन्द्रमुनिपस्त्रैविद्यचूडामणिः ॥ २६ ॥ त्रैविद्योत्तममेघचन्द्रयमिनः पत्युर्म्भमासि प्रिया वाग्देवी दिसद्दावहित्यहृदया तद्वश्यकम्मीर्तियेनी। कीर्त्तं व्योरिधिदिक्कुलाचलकुले खादात्मा प्रण्डुम-प्यन्वेन्द्वं मणिमन्त्रतन्त्रनिचयं सा सम्प्रमाभ्राम्यति ॥२७॥ तर्फन्यायसुवज्रवेदिरमलाईत्स्कितन्मै।क्तिकः गञ्दभन्यविशुद्धशङ्खकल्वितस्त्याद्वादसद्विद्रुमः । व्याख्याने।डिर्जवघे।पण्डर् प्रंविपुत्तप्रह्नोद्ववीचीचये। जीयाद्विश्रुतमे**घचन्द्र**-सुनिपस्त्रैविद्य-रह्नाकरः ॥ २८ ॥ श्रीमूबसङ्घकत-पुस्तक-गच्छ-देशी योद्यद्रणाधिपसुतार्किकचकवर्ती। सैद्धान्तिकेयरशिखामणिमेघचन्द्र-स्त्रैनिसदेव इति सद्भिनुधा(:) स्तुवन्ति ॥ २८ ॥ सिद्धान्ते जिन-वीरसेन-सदशः शास्यावज-सा-भास्करः पट्वर्षेष्यकालाङ्कृदेविववुषः साचादय भूतले । सर्व्य-व्याकरखे विपश्चिद्धिपः श्री**पूज्यपाद्**स्त्वयं त्रैविद्योत्तममेधचन्द्रमुनिपा वादीभपञ्चाननः ॥ ३० ॥

रहाणीशस्य कण्ठं धवलयति हिमज्योतिपोजातमङ्कं पीतं सीवण्णंशेलं शिशुदिनपतनुं राहुदेशं नितानतं । श्रीकान्तावस्त्रभाङ्गं कमलभववपुर्मेषचन्द्रश्रतीन्द्र— श्रीकान्तावस्त्रभाङ्गं कमलभववपुर्मेषचन्द्रश्रतीन्द्र— श्रीकाव्यायिलाशावलयनिलयसत्कोक्तिंचन्द्रातपोऽसौ ॥३१॥ मुनिनायं दशधन्मेथारि दृढषट्-त्रिश्वद्गुणं दिव्य-वा-णनिधानं नित्तित्तुचाप्रमिलनीव्यास्त्रमोरोन्दे पू-विन वाणङ्गल्लमय्दे द्दीननिधकङ्गाचेपमंमार्प्युदा— व नयं दर्पक मेघचन्द्र मुनियाल् माण्यिनन्नदोर्हर्पमं ॥३२॥ मृदुरेखाविलासं चावराज-वलहदल्वरेदुद विषद रूवा-रेमुख-तिलकगङ्गाचारि कण्डरिसिद शुभचन्द्रसिद्धान्त-रेन्रस्युड् ।

(पूर्वमुख)

श्रवणीयं शब्दविद्यापिरणिति महनीयं महातकंविद्या— प्रवणायं श्राधनीयं जिननिगदित-संशुद्धसिद्धान्तविद्या-प्रवणप्रागल्भ्यमेन्देन्दुपचितपुत्तकं कीर्त्तिंसल् कूर्तुं-विद्व-श्रिवहं त्रैविद्यनाम-प्रविदितनेसेदं मेचचन्द्रव्रतीन्द्र ॥३३॥ चमेगीगल् जैवनं तीविद्वदतुत्ततप श्रीगे लावण्यमीगल् समसन्दिरंतु तत्रि श्रुतवधुगधिकप्रौद्धियाय्तीगलेन्द-न्दे महाविख्यातियं ताल्दिदनमखचरित्रोत्तमं मञ्यचेता-रमणं त्रैविद्यविद्योदितविश्यदयशं मेघचन्द्रव्रतीन्द्र ॥३४॥॥ इदे हंसीवृन्दमीण्टल् बगेदपुद्धु चकोरीचयं चञ्चुविन्दं कदुकल् सार्श्यपुदीशं जहेयोलिरिसलेन्दिर्रपं सेक्जेगेरल्। पदेदप्पं ऋष्णनेम्बन्तेसेदु विस-लसत्कन्दलीकन्दकान्त पुदिदत्ती मेघचन्द्रवितिलकजगद्वर्त्तिकीर्त्तिप्रकाश ॥३५॥ पूजितविद्य्यविद्युष्टस-माजं त्रैविद्य-मेघचन्द्र व्रति रा-राजिसिदं विनमित्तमुनि-राजं वृषभगणुमगणवाराराजं ॥३६॥

सक वर्ष १०३७ नेय मन्म धर्मवत्सरद मार्गि-सिर सुद्ध १४ वृहवारं घन्नकप्रद पृथ्वीहरारुपतिगेयप्रागल्ल श्रीसूलसङ्घद देसिगगणद पुस्तकगच्छद श्रीसेघ चन्द्रत्रैतिच दवर्त्तमनशानकालमनरिद्ध पत्यद्वाशनदेशिलर्डु ध्रात्मभावनेथं भाविसुत्तुं देवलेशकके सन्दराभावनेथेन्तपुदेन्दोडे ॥

श्रनन्त-वाधात्मकमात्मतत्त्व निधाय चेतस्यपहाय हेयं । त्रैविधनामा मुनि**मे घचन्द्रो** दिवं गताेषाधनिधिव्विशिष्टाम् ॥ '

श्रवस्मिशिष्यरशेप-पद-पदात्थे-तत्त्व-विदर सकलशास्त्रपारा-वारपारगरं गुरुकुलममुद्धरणरुमप्प श्री प्रभाचन्द्र-सिद्धान्त-देवर्त्तम्म गुरुगलां परीचिवनेयं कारणमागि श्रीकाठवप्पु-तीत्थेदल् तन्म गुरुं॥

ममधिगतपञ्चमहाशव्द महासामन्ताधिपति महाप्रचण्ड दण्डनायक वैरिभयदायकं गात्रपवित्रं वुधजनिमत्र स्वासिद्रोई गायूमपरट्टमङ्गामजत्तलट्टविटणुवर्द्धनभूपालहोय्सलमहाराजं राज्यन्ममुद्धरण कलिगलाभरण श्रोजैनधर्मामृतान्युधि-प्रवर्द्धन सुधाकर सम्यत्तरस्राकर श्रोमन्महाप्रधानं दण्डनायकगङ्गराजनु मातन मनस्सरोवरराजहंसे मन्यजनप्रसंसे गोत्र-निधाने रुक्तिमणी समाने लक्ष्मीमितिदण्डनायिकतियुमन्तवरिन्दमितशयमहा-विभूतिथि सुभक्तप्रदोल्ल प्रतिष्ठेय माडिसिदर् आमुनीन्द्रोत्तमर् ईनिसिधिगेयन प्रवर तपःप्रभावमेन्तप्पुदेन्दोडे ॥ समदोद्यन्मार-गन्ध-द्विरद-दल्लन १-कंण्ठीरवं क्रोध-ज्ञोम— दुम-मूलच्छेदनं दुर्द्धरविषयशिलामेद-वज्ज-प्रतापं। कमनीयं श्रीजिनेन्द्रागमजलनिधिपारं प्रभाषन्द्र-सिद्धान्तमु-नीन्द्रं मोहिविध्वंसनकरनेसेदं धात्रियोल् यागिनाय॥ ३८॥ पावराज वरेद्य।।

मित्तन मातवन्तिरति जीण्येजिताश्रयकोटियं कर्म वैत्तिरे मुश्निनन्दिरिततुर्गोलोलं नेरे साडिसुत्तम— त्युत्तमपात्रदानदोदवं मेरेवुत्तिरे गङ्गवाडितो— म्यत्तत् सासिरं कोपणमादुदु गङ्गणदण्डनायित ॥ ३६॥ सोभीयने कैकीण्डुदो सीभाग्यद-कणियेनिष्प लक्ष्मीमितिय— नदीभुवनतल्लदोला हा— राभयभैसन्यशाख-दान-विधान ॥४०॥

[यह लेख मेघचन्द्र त्रैविद्यदेव की प्रशस्ति है। प्रथम श्लोक की छोड़ श्लादि के नव पट वे ही हैं जो शिलाबेख नं १४ (६६) में भी पाये जाते है। उनमें कुन्दकुन्दाचार्य, उमास्त्राति गृद्ध पिण्छ, बलाक पिच्छ, गुणनन्दि, देवेन्द्र सेद्धान्तिक श्लीर कल्डेचेतनन्दि सुनि का टक्लेल हैं।

१ द्विरदन-बरु

कल्डोतनिन्द के पुत्र महेन्द्रकीर्ति हुए जिनकी श्राचाय परम्परा में क्रम से चीरनिन्द, गोल्लाचाय , त्रैकाल्ययोगी, अभयनिन्द और सकल-चन्द्र सुनि हुए । जेल में इन साचायों के तप और प्रभाव का अच्छा वर्णन है । त्रैकाल्ययोगी के विषय में कहा गया है कि तप के प्रभाव से एक श्रवात्त्वस उनका शिष्य होगया था । उनके स्मरवामात्र से बढ़े बवे मूत भागते थे, उनके प्रताप से कर्ड का तैल इत में परिवर्तित होगया था । सकल्चन्द्रसुनि के शिष्य मेचचन्द्र श्रैविच हुए जो सिद्धान्त में चीरसेन, तर्क में श्रकलड़ और ब्याकरवा में प्रयापाद के समान विद्यान थे।

शक स० १०६० मार्गसिर सुदि १४ वृहस्पतिनार की वन्होंने सद्धयानसिहत शरीर-त्याग किया। वनके प्रमुख शिष्य प्रमाचन्द्र सिद्धान्त देव ने महाप्रधान दण्डनायक गहराज द्वारा धनकी निषधा निर्माण कराई।

लेख चावराज का लिखा हुआ है।]

४८ ( १२८ )

# उसी मगडप में तृतीय स्तम्भ पर

(शक सं० १०४४)

श्रीमत्परमगन्भीर-स्याद्वादामीघळाव्ळ्यन । जीयात्त्रीकोक्यनाषस्य शासनं जिनशासनं ॥ १ ॥ जयतु दुरितदूरः चीरकूपारहारः प्रचितपृश्चलकोत्तिश्रीशुमेन्दुवतीशः । गुणमिषगणसिन्धु, शिष्टलोकोकवन्धुः विगुध-मधुप फुळः फुळवाणादि-सळः ॥ २ ॥ ग्रवर गुड्डि ॥

परमपदात्थेनिर्श्रयमनान्त विदग्धते दुर्श्यङ्गले।ल् परिचयमेन्दुमिल्लदतिमुग्धते तन्निनियङ्गे चित्तदोल् । पिरिदनुरागमं पडेव रूपु विनेयजनान्तरङ्गदोल् निरुपमभक्तियं पडेव पेन्पिवु लहमलेगेन्दुमन्त्रितं ॥ ३ ॥ चतुरतेयोल लावण्य देा-त्तविशयमेने नेगल्द देवभक्तियोलिन्ती चितियोस्रो गङ्गराजन सति लक्न्यस्विकेयोलितरसतियद्वेरिये ॥ ४ ॥ सौभाग्यदेशतमहादं स्रोभास्पदमादरूपिने।लिंप प्रस्य-चीभूत लिचमयेन्दपु-दी भूतंत्विमिनितुमेय्दे लक्ष्मीमितियं ॥ ५ ॥ शोभेयनें कय्कोण्डुदे। सौभाग्यद कणियेनिप्प लक्ष्मीमतिथ-न्दी भुवन-तलदोलाहा-राभय-भैश(ष)डयशास्त्रदानविधानं ॥ ६ ॥ वितरणगुणमदे वनिता--कृतियं कय्कोण्डुदेनिप महिसेय लह्मी-मतियेलवा देवताधि-ष्टितेयहादे कोवलं मनुष्याङ्गनेये ॥ ७ ॥ इमगमने हरियाली चने

शुभलस्यो गङ्गराजनर्द्धाङ्गने ता— ' नभिनवद्दिगयियेनली त्रिश्चवनदेख् पोस्वरोखरे सन्त्रीमतिय ॥ प्रा

श्रीमूलसङ्घद देशियगणद पुत्तकगच्छद श्रीमत् शुभचन्द्र सिद्धान्तदेवर गुद्धि दण्डनायकिति लक्षव्वे सक वर्ष २०४४ नेय प्रवसम्बत्सरद शुद्ध ११ शुक्रवारदन्दु सन्यसनं गेय्डु समाधिवेरसि मुडिपि देवलोकके सन्दल् ॥

परोचितिनेयके निषिधिगेयं श्रीमद्द्वनायक-गङ्गराजं निलिसि प्रतिष्ठेमाडि महादानमहापुजेगलं माडिद्दर मङ्गक्त महा श्री श्री ।

[इस जेख में दण्डनायक गहराज की धर्मपत्नी उक्ष्मीमित के गुण, ग्रील और दान की मशंसा की गई है। इस धर्मपरायण, साध्वी महिला ने शक स॰ १०४२ में संन्यास-विधि से शरीर लाग किया। वह मुलसंघ पुस्तक-गच्छ देशीगण के शुम बन्दाचार्य की शिष्या थी। अपनी साध्वी की की स्मृति में दण्डनायक गहराज ने यह निपद्या निर्माण कराई।]

८८ं (९२-६) उसी सरखप में चतुर्थ स्तम्भ प्र (-शक सें० १०४२)

( उत्तरमुग ) भट्टमस्तु जिनशासनस्य ॥ जयतु दुरितदूरः चीरकुपारहारः प्रियतपृश्चलकोत्तिरको **शुभेन्द्र ब्र**वीशः । गुणमणिगणसिन्धुः शिष्ट-लंगिकैकवन्धुः विवुधमधुपफुरलः फुरलवाणादिसञ्चः ॥ १ ॥

श्रोवधुचन्द्रलंखे सुरभूरुहदुद्भवदि पयोधि-वे-लावधु पेम्पु वेत्तवोलनिन्दिते नागले चारुरूपली-लावित दण्डनायिकति **लङ्क्ले देमित बूचिरा**जनं म्बी विसु पुट्टे पेम्पु वडेदार्जिसिदल् पिरिदणकीर्त्तियं ॥२॥

वचन ॥ श्रा यन्त्रेय मगलेन्तप्पलेन्दहे । स्वस्ति निस्तुषाति-जितवृजिन-भाग - भगवदर्इदर्इणीयचारुचरणारविन्दद्वन्द्वानन्दव-न्दनवेलाविलोकतीयाच्मायमाया-लुक्मीविलासेयुं । अपहसनी-यस्त्रीयजीवितेशजीवितान्तजीवनविनोदानारतरतरिविलासेयु । कालेयकालराचसरचाविकलसकलवाणिजत्राणतिप्रचण्डचा-मुण्डातिश्रेष्ठराजश्रेष्टिमानसराजमानराजहंसविनताकरुपेयुं । परमजिनमतपरित्राणकरणकारणीभृत — जिनशासनदेवताकारा -करुपेयुं । अभिराभगुणगणवशीकरणीयतानुकरणीयघरणीसुतेयुं । श्रीसाहित्यसत्यापितचीरोदसुतेयुं । सद्धम्मीनुरागमितयुंपिनिसि-दृदेमियकः॥

ांच ॥ श्रीचामुर्ग्डमनोमनोर्थरथन्यापारशैकिकया श्रीचामुर्ग्डमनस्तरोजरजसाराजद्द्विरेकाङ्गना । श्रीचामुर्ग्डगृहाङ्गुणोज्ञतमहाश्रीकल्पवद्धी खर्य श्रीचामुर्ग्डमनःप्रिया विजयतांश्रीदेमवत्यङ्गना ॥ ३ ॥ (पश्चिममुख)

धाहारं त्रिनगज्जनाय विभयं भीताय दिन्यीषध व्याधिन्यापद्वपेतदीनसुखिने श्रोत्रे च शाखागमं । एवं देवमितस्तदैव ददती प्रप्रचये खायुषा— भईदेवमितिविधाय विधिना दिन्या वधू प्रोदमू ॥ ४ ॥ मासीत्परचोभकरप्रतापाशेषावनीपालकृतादरस्य । चासुगज्जनाश्रो विण्जि प्रियाकी मुख्यामतीया भुविदे-मतीति ॥ ५ ॥

भूलोक-वैद्यालय-वैद्य-पूजा-व्यापार-कृत्यादरते। प्वतीपर्का स्वग्गोत्सुरस्वीतिविलोक्यमाना पुण्येनलावण्यगुर्केनयात्र ॥६॥ श्राहारशास्त्राभयभेषज्ञानां दायिन्यलवण्यां चतुष्टयाय । पश्चात्समाधिकिययायुरन्ते स्वस्थानवत्स्वः प्रविवेशयोक्त्यैः ॥७॥ सद्धन्भेशत्रुं कलिकालराजं जित्वा व्यवस्थापितधर्म्भवृद्या । तस्याजयस्तम्भनिभंशिलाया साम्भंव्यवस्थापयतिस्म लक्ष्मीः।८॥

श्रीसूलसङ्घद देशिगगणाद पुत्तकगच्छद शुभचन्द्र सिद्धान्तदेवर गुड्डि सकवर्ष १०४२ नेय विकारिसंवत्सर-दफाल्गुणव ११ वृह्दवारदन्दु सन्यासन निधिय देमियक मुहिपिदछ ॥

[ इस जेख में चामुण्ड नाम के किसी प्रतिष्ठित और राजसन्मानिक विश्वक की घमेवती भागों 'देमति' व 'देवमति' की प्रशसा है। इस महिला की माता का नाम 'नागले' व उसके एक आई और बहिन के नाम क्रमश वृचिशांज और लक्ष्कों थे। दान-पुण्य के कार्यों में जीवन च्यतीत कर इस महिला ने शक सं० १०४२, फाल्गुण वदि ११ बृहस्पति वार के संन्यास-विधि से शरीर लाग किया। यह महिला शुभचन्द्र सिद्धान्तदेव की शिष्या थी।]

५० (१४०)

गन्धवारण बस्ती के प्रथम मण्डप में एक स्तम्भ पर

( शक सं० १०६८ )

(पृर्वमुख)

मद्रं भूयाजिनेन्द्राणां शासनायाधनाशिने ।
क्रतीर्त्यध्वान्तसङ्घातप्रभिन्नधनमानेने ।। १ ॥
श्रीमश्राभेयनाथाद्यमलजिनवरानीकसौधोक्तवार्द्धः
प्रध्वस्ताधप्रमेयप्रचयविषयकैवल्यवेधोकवेदिः ।
शास्तस्यात्कारमुद्राशवितजनतानन्दनादोक्षोषः
स्थेयादाचन्द्रतारं परमसुखमहावीर्व्यवीचीनिकायः ॥ २ ॥
श्रीमन्मुनीन्द्रोत्तमरत्नवर्गाः श्रोगौतमाद्याः प्रभविष्णवस्ते ।
तत्रास्तुषीसप्तमहर्द्धियुक्तास्तत्सन्ततीनिन्दगणे वभूव ॥ ३ ॥
श्रीपदानन्दीयनवद्यनामाद्याचार्यशब्दोत्तरकाण्डकुन्दः ।
द्वितीयमासीदिभधानमुद्यचरित्रसंजातसुचारण्ढिः ॥ ४ ॥
श्रमुदुमास्वाति सुनीश्वरोऽसावाचार्यशब्दोत्तरमृद्धप्रमुदुमास्वाति सुनीश्वरोऽसावाचार्यशब्दोत्तरमृद्ध-

तदन्वयेतत्सदृशोऽस्तिनान्यस्तात्कालिकाशेषपद्यात्येवेदी ॥५॥ श्रीगृद्धपिञ्ज्युनिपस्यवजाकपिञ्जः शिष्योऽजनिष्ट्युवनत्रयवर्त्तिकीर्त्तिः । वारित्रचञ्चुरियसावनिपासमीनि-मालाशिलांमुखविराजितपादपद्म. ॥ ६ ॥ तन्छप्यागु**राम न्दि**र्णण्डतयतिश्चारित्रचकेश्वर-सार्कन्याफरणादिशास्त्रनियुग्नमाहित्यविद्यापतिः । मिथ्यावादिमदान्धसिन्धुरषटास हुरूकण्ठीरबौ भव्यास्भोजदिवाकरा विजयतां कन्दर्पदर्पापदः ॥ ७ ॥ तच्छिप्यास्थिशता विवेकनिधयश्यास्त्राव्धिपारङ्गता-म्तेपृत्कृप्टतमा द्विसप्रतिमितारिमञ्चान्तशास्त्रार्त्वक-व्याखाने पटवो विचित्रचरितास्तेषु प्रसिद्धो मुनिः नानान्तनयप्रमाणनिषुणो देवेन्द्रसैद्धान्तिक ॥ ८ ॥ श्रजनि महिपचूहारत्नराराजिवाह्नि -व्विजितमकरकेतूहण्डदे। ईण्डगर्व्य **कुत्तयनिकरभू**ष्टानीकदम्भोलि**दण्ह** स्सजयतु विबुधेन्द्रो भारतीमालपृष्टः ॥ सं॥ वच्छिण्यः कल्पे।तनन्दिगुनियसीदान्तपकेश्वरः पारावारपरीतधारिखिञ्चलव्याप्रोक्कीर्सीश्वरः। पञ्चाचीनमद्कुन्भिकुन्मदत्तनप्रोन्मुक्तमुक्ताफन्न / प्रांशुप्राञ्चितकोगरी बुधनुतो वाकामिनीवल्लमः ॥ १० ॥ वत्पुत्रका महेन्द्रादिकीर्त्तिर्मदनशहूरः। यस्य वाग्देवता शका श्रौतीं मालामयूयुजत् ॥ ११ ॥ तिच्छण्ये।**वीरणन्दीकवि-गमक-**महावादि-वारिमत्वयुक्ती यस्य श्रीनाकसिन्धुत्रिदशयतिगजाकाशसङ्काशकीर्तः।

गायन्त्युच्चैर्हिगन्ते त्रिदशयुवतयः प्रीतिरागानुबन्धात् सोऽयं जीयात्प्रमादप्रकरमहिघराभीलदम्मोलिदण्डः ।।१२॥ श्रीगाल्लाचार्य्यनामा समजिन मुनिपश्युद्धरत्नत्रयात्मा सिद्धात्माद्यर्थ-सार्थ-प्रकटनपटु-सिद्धान्त शास्त्राव्धि-वीची-सङ्घावचालिताहः प्रमदमदकलालीढवुद्धिप्रमावः जीयाद्भूपाल-मौलि-द्युमणि-विदल्लिताङ्क् ग्वन्नलस्मी-

विलासः ॥ १३॥

वीरणिन्द्विबुधेन्द्रसन्ततौ नृत्नचिन्द्रवंशचू-डामणि प्रियतगेष्ठदेशभूपालकः किमिष कारणेन सः ॥१४॥ श्रीमत्जेकाल्ययोगी समजिन महिकाकायलग्नातनुत्रं यस्याभृद्वृत्त्रिधारा निशित-शर-गणा ग्रीकामार्चण्डविन्वं । चक्रंसद्वृत्तचापाकलितयतिवरस्याधशत्रुन्विजेतुं गोल्लाचार्यस्य शिष्यस्सजयतु भुवने भव्यसस्कैरवेन्दुः ॥१४॥ गङ्गण्णन लिखित

#### ( दिच्चामुख )

तपस्सामत्थ्येता यस्य छात्रीऽसृद्वसाराचसः। वस्य स्मरणमात्रेण मुश्वन्ति च महोप्रहाः॥ १६॥ प्राज्याज्यतां गर्तं लोके करश्वस्य हि तैलकं।
तपस्सामत्थ्यंतस्य तपः कि विण्णतुंचमं॥ १७॥ त्रैकाल्य-योगि-यतिपाप्र-विनेयरत्नस्सद्धान्तवार्द्धिपरिवद्वं नपूर्णचन्द्रः।
दिमागकुम्मलिखितोञ्ज्वलकी तिकान्तो

जीयादसावभयनिन्द्युनिन्जीगर्ला ॥ १८ ॥
येनाशेषपरीवहादिरिपवस्सम्यग्जिताः प्रोद्धताः
येनाशा दशल्वायोत्तममहावन्मां स्वयक्त्यदुमाः ।
येनाशोष-भवोषताप-हननं स्वाध्यात्मसंवेदनं
प्राप्तः स्थादमयादिनन्दियुनिपस्सोऽयं कृतात्यों भुवि ॥ १६ ।
तिष्ठित्यस्सकलागमात्येनिपुणा लोकज्ञतासंयुतस्तवारित्रविचित्रचारुचरितस्सौजन्य कन्दाहुरः ।
मिथ्यात्वाञ्जवनप्रतापद्वननश्रीसोमदेवप्रसुर्जीयात्सत्सकलोन्दु नामसुनिपः कामाटवीपावकः ॥ २०

श्रीपेच सकलाचन्द्रो विश्वविश्वन्यरेशप्रणुतपद्पयोजः कुन्दहारेन्दुरेगिः।
जिदशगजसुवअञ्योमसिन्धुप्रकाशप्रतिमविशदकीर्त्तिञ्जीग्वधूकण्णेपुरः॥ २१ ॥
शिष्यसम्य दृद्धवरशमनिधिस्तरसंयमानभीनिधिः
शीलानां विपुलालयस्समितिसिर्खुक्तिख्युप्तिश्वितः।
नानासद्गुख्यत्वरेग्द्यागिरिः प्रोधक्तपाजन्यभूः
प्रक्याते भुवि से चचन्द्र भुनिपस्त्रैविद्यचकाधियः॥२२॥
श्रीमुपालकमीतिलालितपदस्मज्ञानलभ्मोपति—
प्रचारिजोत्करवाहनश्चित्तयश्चश्चभ्रातपत्राध्वितः।
त्रैलीक्याद्भुतमन्मवारिविजयस्सद्धन्भेचकाधियपृथ्वीसंस्रवत्रूर्ययोगिननदस्त्रैविद्यचक्षेत्रसरः॥ २३॥

शाव्देश्यस्य शिरोमग्रिः प्रविलसत्तर्कज्ञनुडामग्रिः सैद्धान्तेषुशिरोमणिः प्रशमवद्-त्रात्तस्य चूढामणि । प्रोचत्संयमिनां शिरोमणिरुदश्चद्भव्यरचामणि-र्जीयात्सन्नुतमेघचन्द्रमुनिपस्त्रैनिद्यचूड्रामणिः ॥ २४॥ त्रैविद्योत्तममेघचन्द्रयमिनः पत्युम्मेमासि प्रिया वाग्देवी दिस हावहित्यहृदया तृद्वश्यक्षम्मीरिर्थनी । कीर्त्तिर्व्वारिधि दिक्कुलाचलकुलस्वादात्म [ . . ] प्रष्टुम-प्यन्बेष्टुं मग्रिमन्त्रतन्त्रतिचयं सा सम्भ्रमाभ्राम्यति ॥२५॥ तर्कम्यायसुवज्रवेदिरमलाईत्सृक्तितन्मौक्तिकः शब्दप्रनथविशुद्धशङ्ककलितस्स्याद्वादसद्विहुमः। व्याख्याने।क्जितघोषगाः प्रविपुत्तप्र**क्षोद्भवीचीचया** जीयाद्विश्रुतर्मे **चचन्द्र**-मुनिपस्त्रै विद्य-रत्नाकरः ॥ २६ ॥ श्रीसूलसङ्घल-पुरतक-गच्छ-देशी योखद्रणाधिपसुताकिकनकनर्ती। सैद्धान्तिकेश्वरशिखामियमेच चन्द्र-स्त्रैविद्यदेव इति सद्विवुधा (:) स्तुवन्ति ॥ २७॥ सिद्धान्दे जिन**वीरसेन**-सदृशरशास्याव्ज-भा-भास्करः ष्ट्रक्षेष्व**कलङ्कदेव**विद्युघस्साचादयं अतुत्ते । सर्वि-व्याकरणे विपश्चिद्धिपः श्री**यूज्यपाद**स्तवं त्रैविद्योत्तममेघचन्द्रमुनिपो वादीमपञ्चाननः ॥ २८॥ लिखिता मनोहर परनारीस होदरनप्प गङ्गण्यन लिखित रिचममुख )

रुद्राणीशस्य कण्ठं धवलयति हिमज्योतिषोजातमङ्कं पीतं सीवण्णेशैलं शिशुदिनपतनुं राहुदेहं नित श्रीकान्तावञ्चभाङ्गं कमलभववपुर्मोघचन्द्रवतीन्द्र-शैविद्यस्याखिलाशावलयनिलयसत्कोत्तिंचन्द्रातपाऽसी ॥२स॥

मूवत्तार गुणदि भावजनं कहि पेह वेजेदर् वृपदि । भाविपहे मेबचन्द-त्रैविद्यरदेन्ते। शान्तग्समं तलेदर्॥ ३०॥ मुनिनाशं दशधर्मधारिटङ्षट्त्रिशत्गुणं दिव्यवा-ग्-निघानं निनगित्तु चापमितनीज्यासूत्रमारीन्देपू-विन बायद्गुलुमय्दे दीननधिकद्गाचेपमं माल्पुदा-द्य नयं दर्पेक **मेघ चन्द्र** सुनियोल् माण्निन्नदोई पैमं ॥३१॥ श्रवणीय शब्दविद्यापरिणतिमह्नीयं महातर्कविद्या-प्रवणस्य श्काधनीयं जिननिगदितसंशुद्धसिद्धान्तविद्या-प्रवणप्रागरम्यमेन्देन्दुपचितपुलकं कीर्त्तिसल् कूर्तुं विद्व-त्रिवह त्रैविद्यनामप्रविदितनेसेदं मेघचन्द्र द्वतीन्द्रं ॥ ३२ ॥ चमेगीगल् जैावन तीविदुद्वुस्तपःश्रोगे लावण्यमीगल् समेसन्दिईचु तन्नि श्रुतनघुगधिकप्रौढियाय्ती गलेन्द-न्दे महाविख्यातिय ताल्दिहनमज्ञचरित्रोत्तमं भन्यचेता— रमणं त्रैनिद्यनिद्योदितनिशहयश मेघचन्द्र त्रतीन्द्रं ॥३३॥ इदे हंसीपृन्दमीण्टल् वगेदपुढु चक्रोरीचयं चब्त्वुबिन्दं कदुकल् साईप्पुदीशं जहेथालिगरिसल्लेन्द्र्रिपंसेक्जेगेरल्।

पदेदप्पं कृष्णनेम्बन्तेसेदु विसलसःकन्दलीकन्दकान्त पुदिदत्ती सेघचन्द्र त्रवितिलकजगद्वर्तिकीर्त्तिप्रकाशं ॥३४॥ पृजितविदग्धविवुध-स---माजं त्रैविद्यमेघचन्द्रतिरा— राजिसिदं विनमित्रमुनि — राजं वृषभगणभगणवाराराजं ॥ ३५ ॥ स्तब्धात्मरनतनुशर--चुन्धरने वेागस्त्रे पोगले जिनशासन-दु---ग्धाव्यसु<mark>घांश</mark>ुवनखिल-क-जुद्धवित्तमकीर्ति **मेघचन्द्र**त्रतिय ॥ ३६ ॥ , तस्तधर्मह ॥ श्रो**बालचन्द्र**मुनिराजपवित्रपुत्रः प्रोद्द्रवादिजनमानलतालवित्र:। जीयादयं जितमनाजभुजप्रतापः स्याद्वादसूक्तिश्चभगश्**युभकोर्ति**देवः ॥ ३७ ॥ किंवापस्मृतिविस्मृतः किंगुफणियस्तः किंगुप्रयह-व्यप्रोऽस्मिन्स्रवदशुगद्गदवचाम्लानाननं दृश्यतं । तिज्ञाने**शुभकोति**देवविदुषा विद्वेषिभाषाविष-ज्वालाजाङ्गलिकोन जिह्यितमतिर्व्वादीवराकस्वयं ॥ ३८ ॥ घनदप्पेन्निद्धवैद्ध-चितिघरपवियोवन्दनी बन्दनी वन्-दनेसन्नैयायिकोद्यतिभिरतरिषयी वन्दनी बन्दनी वन्-दनेसन्मोर्मासकोद्यत्करि-करिरिपु यी बन्दनी बन्दनी बन्

दने पा पा वादि पोगेन्दुलिवुदु श्रुभकी तिंद्रकी तिंप्रघापा। रेटा। वितथोक्तियस्तजंपश्य--पतिसाड्गि येनिप्य मूत्रकं शुभक्षीर्त्त-त्रतिसन्निधियोल् नामा---चितचरितरेते। हर्दे हितरवादिगलल वे ॥ ४० ॥ सिङ्गद सरमं केस्द म-तङ्गजदन्तज्ञकि बलुकलल्लदे सभेयोल् । पोड़ि शुभकीर्ति-मुनिपनी-लेङ्गल नुडियल्के वादिगरगेन्तेरदेये ॥ ४१ ॥ पो साल्बुदु वादि वृथा-यासं विबुधोपहासमनुमनोप---न्यासं तिस्रीतेथे---वासं संदपुदे वादिवज्राद्भुशनील् ॥ ४२ ॥ गङ्गण्यन लिखित ॥ सेनग्रुवद्यरदेव रूनारिरामालन मग दासोज कण्डरिसिट ॥

( उत्तरमुख )

त्रैविद्ययोगीयरमे घचन्द्रस्याभूत्मभाचन्द्र-

सुनिस्सुशिष्यः । सुन्मद्रताम्सानिधिपूर्णचन्द्रो निद्ध्र तदण्यत्रितये। विश्वाल्यः । स्वर्धे त्रैविद्योत्तमसेघचन्द्रसुतपः पीयूष्वारासिजः

सम्पूर्णाचयवृत्तनिर्मालतनुःपुष्यद्भुघानन्दन. । त्रैनोक्यप्रसरदाशः श्चिकिचिःयः प्रार्त्थपोषागम.

सिद्धान्ताम्बुधिवर्द्धनो विजयतेऽपूर्विश्रसाचन्द्रभाः ॥४४॥ संसाराम्भोधिमध्योत्तरणकरणयानरत्नत्रयेशः । सन्यग्जैनागमात्वीन्विचविमलमितःश्रीप्रभाचन्द्रयोगी ॥४५। सकलजनविनूतं चःरुवोधत्रिनेत्रं सुकरकविनिवासं भारतीनृयरङ्गम्। प्रकटितनिजकीर्ति दिव्यकान्तामनीजं सकत्तुणगणेन्द्रं श्रा**प्रभाचन्द्र**देवं ॥ ४६ ॥ तत्सधर्मार् ॥ गणधररं श्रुतदोल् चा-रण-रिषयरनमलचरितदोल् योगिजना-प्रणिगेणेयेत्रदे सिक्कर-ने**गे**येम्बुदे **वीरगान्दि**सैद्धान्तिकरोल् ॥ ४७ ॥ हरिहर-हिरण्यगर्कार---तुरविषयिं गेल्द कामनं दीप्ततपी-भरदिन्दुरिपिदरेने वि— त्तरिसदराव्यीरणन्दिसैद्धान्तिकरं ॥ ४८ ॥ यन्मूर्त्तिङ्जीगतां जनस्य नयने ऋपूरपृरायते । (यत्कीर्त्तः ककुमां श्रियः कचमरे मल्लीलतान्तायते ॥

जेजीयाद्भुविवीर्गान्द्गुनिपे। राद्धान्तचकाथिपः ॥४६॥ वैदग्धश्रीवघूटीपतिरत्नगुणालङ्कृतिस्मे घचन्द्र-त्रैविद्यस्थात्मजाता मदनमहिभृतो भेदने वजपातः । सैद्धान्तन्यृह्पृहामिष्यरनुपलिचन्तामिष्यन्यूजनानां योऽमूस्सीजन्यरून्द्रश्रियमवितमहो वीरखन्दी सुनीन्द्रः ॥५०॥ श्रीप्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेवर गुड्डि विष्णुवर्द्धन सुजन् वल वीरगङ्ग बिद्दिदेवन हिरियरसि पट्टमहादेवी ॥

वत्तं वीरगङ्ग विद्विद्वनं विरयसस्य पट्टमहादना शान्तत्त-देविय सद्गुण-वन्तेगे सैरभाग्यमाग्यनितगे नवश्त्री-कान्तेगुमच्युतः [ ..... ]

कान्तेयुमेखेयद्वदुलिद सतियदेरिये ॥ ५१ ॥ भान्तसन-देविय ताथि ।

> दानमननूनमं कः केतार्खी येण्दु कोटु जिननं मनदोल् । ध्यानिसुतं सुद्धिपदिलन् नेनेन्युदे। माचिकस्ये थोन्दुज्ञतियम् ॥ ५३ ॥

सक्तवर्ष १०६८ नेय क्रोधनसंवत्सरद् आश्विन-सुद्ध-दशमी वृहवार दन्दु धनुक्षम्ब पूर्व्वाह्नद् आक्ष्विगे-यणागल् श्रीसूनमहृद क्रीण्डकुन्दान्वयद देशिगगण्ड पुसक-गच्छद श्री मेघचन्द्रत्रैविद्यदेवर हिरियशिष्यरण् श्री प्रभाचन्द्र सिद्यान्वदेवर खर्गास्तराहरु ॥

[इस लेख के प्रथम इस्तीय पर शिलाबेख नः ४७ (१२७) व प्रथम बत्तीय पटें। के समान ही हैं, केवल ४७ वें लेख में पदा नः २: ब्राह २७ व्याह हम लेख में पदा नै० ३० व्यधिक हैं। कुन्दकुन्टाचार्य में प्राहम्म वह सेपचन्ड प्रती तक की गुरू-परम्परा हा वर्षन करने क पश्चात् लेख में भेवचन्द्र के गुरुमाई वालचन्द्र मुनिराज का उल्लेख है। तत्परचात् श्चभकीिर्व ष्याचार्य का उल्लेख है जिनके सम्मुख वाद में बीद, मीमांसकादि केाई भी नहीं उहर सकता था। इसके परचात् लेख में भेवचन्द्र त्रैविचदेव के शिष्य प्रभाचन्द्र श्रीर वीरनन्दि का उल्लेख है। प्रभाचन्द्र धाराम के प्रच्छे ज्ञाता श्रीर वीरनन्दि भारी सैद्धान्तिक थे। लेख के ज्ञन्तिम भाग में विष्णुवद्ध न-नरेश की पटराज्ञी शान्तलदेवी की धर्मपरायणता का भी टल्लेख है। वे प्रभाचन्द्र की शिष्या थीं। प्रभाचन्द्रदेव का स्वर्गवास शक सै० १०६० आसोज सुदि १० वृहस्पति-वार की हुआ। यह लेख उन्हों का स्थारक है।]

प्र (१४१)

उसी स्थान के द्वितीय मण्डप में प्रथम स्तम्भ पर (शक सं० १०४१)

( पूर्वमुख )

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वाद्दामोघलाञ्छनं । जीयात्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥ १ ॥ सकल-जन-विनूतं चार-बोध-त्रिनेत्रं सुकरकविनिवासं भारतीनृत्यरङ्गं । प्रकटितनिजकीर्त्तिद्दिं व्यकान्दामनेाजं सकलगुणगर्थोन्द्रं श्रीप्रभाचन्द्रदेव ॥ २ ॥

**अ**वर गुड़ुनेन्तप्पनेन्दहे ॥

ं स्वितः समस्तभुवनजनवन्द्यमानभगवद्दर्शसुरिमगन्धि-गन्धोदककणन्यक्तमुक्तावलीकृतोत्तंशहंस सुजनमनःकमिलनी-राजहंस महाप्रचण्डदण्डनायकः। शत्रुभयदायकः। पतिहित प्रकारन् । एकाङ्गवीर । सङ्ग्रामराम । साहसभीम । मुनिजन-विनेयजनवुधजनमनस्सरेावरराजहसननृतदानाभिनवश्रेयांस । जिनमतानुप्रेचाविचचण् । कृतधर्म्भरचण् । दयारसभरितमृङ्गार । जिनवचनचन्द्रिकाचकोरनुमप्प श्रोमतु वलदेवदण्डनायकनेने नेगर्ड ॥

पल्लर् मुक्तिन पुण्यदेान्दोदनिनि भाग्यके पक्कादाेर्ड चलदि तेजदिनोल्पिन गुणदिनादै।दार्थ्येदि धैर्य्यदि । त्तुलनाचित्तहरापचारविधियि गांभीर्य्येदि सीर्य्यदि बलदेवङ्गे समानमप्परालरे मत्तन्यदण्डाधिपरः ॥ ३ ॥ बल्लदेवदण्डनायक-नलङ्ख्यभुजवलपराक्रमं मनुचरितं। जलनिधिवेष्टितधात्री-तत्तदेालु समनारा मिन्त्रचूड़ामणियोल् ॥ ४ ॥ भा'मद्दानुभावनद्धींद्वलिष्मयेन्तप्पलेन्दहे ॥ सतिरूपमल्तु नीर्णहे चितियोल् सामाग्यवतियनुन्नतमितयं। पतिहितेयं गुग्रवतियं सततंकीर्त्तिपुटु वाचिकव्येयं भुवनजनं ॥ ५ ॥ शवर्गे सुपुत्रपीुट्टिद— रवनितलं पागले रामलद्भीधर र-न्तवरिर्व्वर्गुग्रागण्डि रवितेन द्वागदेवतुं सिङ्गगतुं॥ ६॥

(पश्चिम मुख) स्वरोत्नगे॥

> देरियारी भुवनङ्गलोल्ल दिटके केल्ल सम्यक्त्वदेशल सल्बदेशल परमश्रीजिनपृजेयोल्ल विनयदोल्ल सीजन्यदोल्ल पेन्पिनोल्ल । परमोत्साहदे मार्पदानदेडेयोल सौचव्रताचारदोल्ल निरुतं नार्पेडे नागदेवने वलं धन्यंपेरर्द्धन्यरे ॥ ७॥ भन्तेनिय नागदेवन कान्ते मने।रमणसकलगुणगणेघरणी---कान्तेगवधिकं नार्पहे कोन्तिय देरियेनिसि नागियकं नेगरर्देलु ॥ 🗸 ॥ श्रन्तवरिरुईर तनयं ' सन्ततमित्रने विवेशालगे जसवेसे विनेगं। चिन्तितवस्तुवनीयल्ल चिन्तामग्रिकामधेनुवेनिपं वल्तं ॥ ६॥ एन्तेन्तु ने।प्पेंह गुण्--वन्तं कलिसुचिदयापरं सत्यविदं। भ्रान्तेनेनुतं बुधर---अान्तं कीर्त्तिपुदु धात्रियोल्ल बल्लाग्नं ॥ १०॥ ष्पातननुजाते भुवन--स्यातियनेरे वास्टि दानगुग्रदुत्रविधि । सीतादेविगवधिकं भूतलदोलगेचियक्तनेनेमेचदरारु ॥ ११ ॥

ध्राजगज्जनित योडवुहिदं ॥

भाविसिश्चपदङ्गल—

नेवदे परिदिक्षि मेग्हपासद तेव्हरं ।

देव-गुरु-सित्रधानद—

का-विभु बलदेवनमरगितयं पढेद ॥ १२ ॥

सस्तवर्ष १०४९नेय सिद्धार्थि संवत्सरद मार्गिशिरशुद्धपाडिव सेमवारदन्दु मेगिरङ्ग रेय तीर्श्वदेस सन्यसनिवधिय मुहिपिद ॥

श्रातन जनिन नागियक्षतु एचियक्षतु परोचितनयक्षे कव्य-पुनाहोज् श्रोन्मालिगेय इललुपद्दमालेय माहिसि तन्म गुरुगल् प्रमाचन्द्रसिद्धान्त-देवर काल किर्चिधारापुर्विकं माहिकोष्ट्ररु श्रारेयकेरेयुमं थ्रा केरेय मूडण देसेयलु खण्डुग वेदले ।

[इस खेल में किसी बहु व बहुवा नामक घमेवान पुरुप के संन्यास-विधि से शरीर लाग करने पर उसकी माता और मिगनी द्वारा उसकी स्ट्रित में एक पट्रशाला (वाचनालय) स्थापित करने और उसके चलाय के लिए कुछ जमीन दान करने का उल्लेख है। बहुवा के व श का यह परिचय दिया गया है कि वह एक घटे पराक्रमी उग्रहपायक चलदेव छीर उनकी पत्नी वाचिकच्ये का पैश्र और धमेवान नागदेव और उसकी सी नागियक का पुत्र था। उसकी भगिनी का नाम एचियके था। बहुत्य-ने शक मं० १०४१ मगसिर सुदि । सीमवार की शरीर त्याग किया)। इस के परचात बक्त टान दिया गया थीर यह केस्न किया गया। लेख के दितीय पद्य में प्रमाचन्द्रवेव का उन्नेस है। जेख में यह सम्बद् सिद्धार्थि सम्बत्सर कहा गया है पर मिळान करने से शक सं० १०४१ विकारी थीर शक सं० १०६१ सिद्धार्थी पाया जाता है। जेख में सम्बद् की मूळ है।

ध्र (१४२)

### उसी मण्डप में द्वितीय स्तम्भ पर

( शक सं० १०४१ )

(पूर्व्यमुख)

श्रीमतृपरमगस्भीर-स्याद्वादामोघलाञ्छनं । जीयात्त्रेलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥ १ ॥

स्वस्थनवरतप्रवस्ति रेपुवस्तिवश्यमरावनी महामहारिसंहारकरश्यकारयप्रचण्डदण्डनायकमुखदण्यकर्षे जपकुभृत्कुलिश जिनधर्म्महर्म्थमाशिक्यकलश मलयजमिलितकास्मीरकालागरुष्ट्रपृष्ट्रध्यामलीकृतजिनारुर्वनागार । निर्विकार मदनमने।हराकार ।
जिनगन्धोदकपवित्रीकृतोत्तमाङ्ग वीरल्ह्मीभुजङ्गनाहाराभयमैषव्यशास्त्रानिनोद जिनधर्मकथाकथनप्रमोदनुमप्य श्रीमतुबलदेवदण्डनायकनेनेनगर्ड ॥

स्थिरने वाष्पमराद्वियिन्दवधिकं गम्भीरने वाष्पु मा-गरदिन्दग्गलमेन्तु दानियं सुरोव्यिजके मारण्डलम् । सुरराजङ्गे से येन्दु कीर्चिपुदुकय्कोण्डकारि सन्तवं धरेयेल्लंबलादेषमात्यननिलालोकैकविल्यावनं ॥ २ ॥ बलादेव दण्डनायक— नलङ्घ्यमुजवलपराकमं मनुचरितं । **4** 

जलिनिधिनेष्टितधात्री—
तलिनिधिनेष्टितधात्री—
तलिनेष्टित समनारेर मिन्त्रचूहामिष्ययोत् ॥ ३ ॥
पलरं मुन्निन पुण्यदोन्दोदिनिमाग्यक्षेपकादोवं
चलिं तेजिदिनेष्टिन गुण्यदिनादौदार्थ्यदिष्टेर्थ्यदि ।
ललनाचित्तहरोपचारिनिधियं गाम्भीर्थ्यदि सैग्य्यदि
यलदेवङ्गं समानमप्परेश्वरे मत्तन्यदण्डाधिपद् ॥ ४ ॥
स्मा वलदेवङ्गं सग—
सावेक्येपेनिप वाचिकव्ये गविखन्ने।—
व्वीवन्तु पुहृदं गुण्य—
लोवरनदृदलेव सिङ्गिमय्यनुदारं ॥ ५ ॥
जिनधम्मोन्धरितग्मराचिसुचरित्रं मव्यवंशोत्तमं
सिष्टिनिधानं मन्त्रिचूडामिण वुधविनुत गोत्रवंशान्त्ररार्धः ।
वनिताचित्तिषय निम्मेलननुपमनस्यतमं कूरे सूर्पं
विनयास्मोरािश विद्यानिधिगुण्यनिलय धान्नियोदिसङ्गिमर्यं ॥ ६ ॥

(पश्चिममुख)

जिनपद्यक्तिष्टजनवरसज्जनाश्चितकल्पमृत्हः
सुनिचरणाम्यु नात्तयुगमृहु सुदारनन्तदानि म—
विन पुरुपार्गे पे। लिपुददाहीरेयं नियनेगं नेगहं नी—
मनुजनिधाननेन्दु पे। एत्युं धरे पेगांडे सिद्धिमय्यन ॥ ७॥
पने नेगल्ड सिद्धिमय्यन
विनित्र मनार्थन लिह्मयेनियलु रुपिं।

जनविनुतं निरिय देविय—

ननुनयि पेगन्तुद्रित्त भृत्त्ववेष्ठं ॥ ८॥

वचन ॥ ध्रा महानुभावनवसानकालदे तु ॥

परमश्रो जिनपादपङ्करुहमं मद्भक्तियं तात्दि नि—

व्भरिद पच्चपदृष्ठ्वं नेनेयुनं दुम्मीहसन्दोहमं ।

स्वरितं ग्वण्डसुतं समाधिविधियं भव्याविजनीमास्करं

निरुतं पेगीहे सिङ्गिमय्यनमरेन्द्रावासम पोदिदं ॥ ६॥
स्वस्ति समधिगतपञ्चमहाकल्याणाष्ट महाप्रातिहार्य्य-चतुष्विशदित्रायविराजमान-भगवदर्हत्यरमेश्वर-परमग्रहारक - मुखकमलविनिर्गातसदसदादिवस्तुस्वरूपिनरूपणप्रवण - राद्धान्तदिसकलशास्त्रपादारापरमतपश्चरणिनरत्तकपण श्रीमन्मण्डलाचार्य्य
प्रभाचन्द्रसिद्धान्तदेवर गुद्धि नागियकं सिरियव्येयुं सकवं
१०४१ नेय सिद्धार्थ्यसम्बत्सरद कार्त्तिक सुद्ध द्वादस सेमवारदन्द्व महापृत्रेयं माहिनिशिधियं निरिसदल् ॥

[ महाधर्मवान्, कीत्तिवान् श्रीर बळवान् दण्डमायक वळदेव श्रीर वसकी धर्मपत्नी वाचिकच्ये का पुत्र सिक्षिमय हुश्रा जो बदारचरित श्रीर गुणवान् था। उसकी धर्मपत्नी का नाम सिरिय देवी था। सिक्षिमय ने समाधिमरण वर स्वर्गजीक शास किया। मण्डलाचार्य प्रमाचन्द्र स्वेशिय्य सिरियुट्ये श्रीर नागियक ने सिक्षिमय्य की स्मृति में शक स॰ १०४३ कार्त्तिक सुदि १२ सोमवार को यह नियद्या निर्माण कराई ]

[ नेाट---जैसा कि जेख नं० ११ के नेाट में कहा जा जुका है गक नं० १०११ सिदार्थी नहीं या जैसा कि इस खेख में मी मूळ से कहा नया है ] प्रइ (१४३)

## उसी मंडप में तृतीय स्तम्भ पर-

(शक स० १०५०)

( पूर्वमुख )

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामीचलाञ्छनम् । जीयात्त्रेलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥ १ ॥

श्रीमद् यादववंशमण्डनमिणः जोषीशरचामिषः र्जंचमीहारमिणः नरेश्वरशिरःशोत्तुङ्गग्धन्मन्मिषः । जीयात्रोतिपथेचदर्पणमिषाः लोकैकचूडामिष इश्रीविष्णुविकैनयार्चिते। गुणमिषाः सम्यक्तचूड्रामिषाः ॥ २।

परेदमनुजङ्गे सुर-मू
मिरुई शरणेन्दवङ्गे कुलिशागारं ।

परविनवेगनिवन्नय ।

धुरदेखि पेग्यर्दङ्गे सृतु विनेयादित्यं ॥ ३ ॥

एने वानुं केरे देगुलङ्गलेनिवानुं जैनगेष्ठङ्गल- 

न्तेनेतु नार्फलन्गर्गलं प्रजेगल सन्तेषिदं माहिदं ।

विनयादिस्रमुगलपोय्सलने सन्दिर्श बलिन्द्रङ्गे मेलेने पेम्पं पेगाल्वजनावना महागम्भीरनं धोरनं ॥ ४ ॥

धृदुगेगेन्दगल्द कुलिगरकरेयाद्यु कर्लुगे गोण्ड पेर्न्तेट्टु धरातलक्षे सरियाद्यु सुण्यद भण्ड बन्द पे-

व्वेहेये पश्चमादुवेने माहिसिदं जिनराजगंहमं नेहने पोयसलेसनेने बण्णि पराम्मेलं राजराजनं ॥ ५ ॥ कन्दं ॥ आ पोयसल मूपङ्गे म— हीपाल कुमारनिकरचूढारलं । श्रीपति-निज-भुज-विजय-म— हीपति जिनियसिदनदृटनेरेयङ्गमृपं ॥ ६ ॥ वृत्त ॥ विनयादित्यनुपालनात्मजनिलालोकैककरूपदुमं मनुमार्गा जगदेकवीरनेरेयङ्गोर्व्वायरं मिकना— तनपुंरिपुमृमिपालकमदस्सम्मर्दनं विष्णुव—

कन्दं ॥ श्रा नेगल्देरेयङ्ग नृपा—

त्तन स्तुवृहद्वैरिमर्दनं सक्तवारि— त्रो नाथनर्त्थं जनता— भानुसुतं विष्णुभूपनुदयं गेय्दं ॥ ८ ॥ भरिनरपसिरास्फालन— करनुद्धतवेरिमण्डलेखरमदसं— हरणं निजान्वयैका— भरणं श्री विद्वि देवनी तरदेव ॥ € ॥

द्ध्नि भूषं नेगस्दं घरावलेयदेग्ल् आराजकण्ठीरवं ॥ ७ ॥

स्वस्ति समधिगतपश्चमहाशब्द महामण्डलेश्वरं । द्वारावतीपुरवराधीश्वर । यादवकुलाम्बरग्रमिण । सम्यक्तवृहा-मणि । मलपरोत्गण्ड । चलकेवलु गण्डन् । आलिमुनिरिव । सीर्यमं मेरे व । तलकाडुगोण्ड । गण्डप्रचण्ड । पट्टिपेरमाल- निजराज्याभ्युदयैश्वरचण्दचकः । अविनयनरपालकजनशिक्वकः । चक्रगोह वनदावानतन् । श्रहितमण्डलिककालानलः। ते।ण्ड-मण्डलिकमण्डलप्रचण्डदै।व्यनिल । प्रवलरिपुवलसंहरणकारण । विद्विष्टमण्डलिकमदनिवारसक्तरसः । नेालस्वता डिगोण्ड । प्रतिपत्तनरपालसन्दिमयनिक्षुँसिगोण्ड । तप्पं तप्पुन । जय श्रीकान्तेयनपुत्र। कूरेकूर्पं साँग्यमं तेर्पः। वीराझनाः लिद्वितद्विसद्रेग्ड । नुहिदन्ते गण्ड । श्रदियमनहृदय-शूल । वीराङ्गनालिङ्गित लोल । बद्धतारातिकश्ववनकुश्वर । सरमागतवज्रपञ्चर । सङ्जकीर्त्तिध्वज । सङ्घामविजयध्वज । चेड्रिरेय मने।भङ्ग । वीरप्रसङ्ग । नरसिङ्गवरुम्मिनर्मूलनं। कल-पालकालानलं। हानुङ्गलु गाण्ड। चतुम्मुंख गण्ड। चतुरचतु-र्म्भुखन् । भाइवषण्युस्त । सरस्ततीकर्णावतंसन् । अन्नतविष्णुवंसः । रिपुद्दयसेछ । भीतर्रकोछ । दानविने।द । चन्पकासे।द । चतुस्समयसमुद्धरम् । गण्हराभरम् । विवेकनारायम् । वीरपारा-यष । साहिसविद्याघर । समरघुरन्धर । पोय्सल्लान्वयमातु । कविजनकामधेतु । कलियुगपार्त्थ । दुष्टर्गेघूर्त्त । सङ्ग्रामराम । साइसभीम। इयवस्तराज। कान्तामनोज। मत्तगजमगदत्तन्। प्रभिनवचारुदत्त । नोलगिरिसमुद्धरण । गण्डरामरण । कोङ्ग-रमारि । रिपुकुलनलप्रहारि । तेरेयुरनन्नेव । कीयतूरतुलिव हेक्जेरुदिसापट्ट। सङ्ग्रामजत्तनट्ट। पाण्ड्यनंत्रेङ्कोण्ट। उच्चिङ्ग गोण्ड । एकाङ्गचीर । सङ्गामधीर । पोन्बुचनिद्धीटण । सानिमले निर्खोटण । वैरिकालानलन् । श्रहितदावानलः । शत्रुनरपाल- दिशापट्ट मित्रनरपालललाटपट्ट । घट्टवनिलव । तुल्लवर सेलेव । गोथिन्दवाडिभयङ्करन् । घट्टिवनिलव । रोहवतु-लिव । सितगरं पिडिव । रायरायपुरस्रेकार । वैरिभङ्गार । वीरनारायण । सीर्व्यपारायण । श्रोमतुर्केशवदेवपादाराधक । रिपुमण्डलिकसाधकाद्यनेकनामावलीसमालङ्कृततुं गिरिदुर्गा-वनदुर्गाजलदुर्गाद्यनेकदुर्गङ्गलनश्रमिं केंग्ण्ड चण्डप्रतापदि गङ्गवाडितोन्भत्तरु-सासिरमुमं लोकिगुण्डिवर मुण्डिगे साध्य-म्माडि । मत्तं ॥

वृत्त-एलेयोलदुष्टरनुद्धतारिगल नाटन्दोत्ति बेह्नोण्डुदे।व्यंत्तिंदं देशमनावगं तनगे साध्यं माडिरलु गङ्गमण्डलमेन्दोलेगे वेतु मित्तु बेसनं पृण्दिप्पैनं विष्णुः पोय्सलनिर्दं मुखदिन्दं राज्यदोद्दिवन्दं सन्ततेत्साहिदं ॥१०॥
पत्तिद् नेत्तज्ञतिलिदिराद-नृपालकरिक बिल्क कण्डित्तु समस्तत्रस्तुगलनाञ्चतनमंसलेपुण्टु सन्ततं ।
मुत्तलुमोलगण्यते मुजिनवर्गमनेकरादवगौत्तलगं पोगर्त्तेगेने विण्यपनावनो विष्णुभूपनं ॥ ११॥
धन्तु त्रिभुवनमञ्ज तलकाङ्गोण्डं भुजंबलवीरगङ्ग विष्णु-

वर्द्धंत पायसल्देवर विजयराज्यमुत्तरोत्तराभिवृद्धिप्रवर्द्धमानमा-विन्द्रार्कतारं वरं सल्लुत्तमिरे तत्पादपद्योपजीवि पिरियरसि पट्ट-महादेवि सान्तलदेवी॥

( दत्तिग्रमुख )

खस्यनवरतपरमकल्याणाभ्युदयस इस्रफलभागभागिनि

द्वितीयलस्मीलच्यममानेयुं । सकलगुणगणानृनेयुं । श्रमिनव रुगुप्तिणीदेवियुं । पतिहितसत्यमावेयुं । विवेकैकहहस्पतियु । प्रत्युत्पन्नवाचस्पतियुं । मुनिजनविनेयजनविनीतेयुं । चतुस्समय-समुद्धरणेयुं । त्रतिन्नताप्रभावप्रसिद्धसीतेयुं । सकलविन्दिजन-विल्यातेयुं । प्रतिन्नताप्रभावप्रसिद्धसीतेयुं । सकलविन्दिजन-विन्तामणियु । सम्यक्तवृह्णमिण्युं । चद्वृत्तसविगन्ध-वारणेयुं। पुण्योपार्क्जनकरणकारणेयुं । मनोजराजविज्ञेयपताकेयुं । निजकलाभ्युद्वयदीपिकेयुं । गीतवाधसूत्रधारेयुं । जिनसमयसमु-दितप्राकारेयुं । जिनधर्म्यकथाकथनप्रमोदेयुं । श्राहारामयमेषण्य-शास्त्रदाविनोदेयुं । जिनधर्म्मीनर्मिलोयुं । भन्यजनवत्सलेयुं । जिनगन्धोदकपवित्रोकृतीत्तमाङ्गे युमप्प ।।

कद ॥ त्रा नेगई विष्णुत्रपन म—
नेतिन्तयन-प्रिये चलालनीलालकि च—
न्द्रातने कामन रितयल्ल
तानेखे तेथो सरिममाने शान्तलदेवी ॥ १२ ॥

वृत्त । धुरदेा हु विज्ञमृत्यालकङ्गे विजयश्रीवस्तदो हु सन्ततं परमानन्ददिनातु निस्त्र विपुलश्रोतेनदुदानियं । वरदिग्मित्तियनेय्दिमल्नेरेव कीर्तिश्रोयेनुतिप्पुँदी धरेयो हु शान्तत्वदेवियं नेरेये विण्लाप्पण्यानेविण्लापं ॥ १३

किनकास विष्णुवच-भ्यलदासुक्रजिकानज्ञदिम नेलसिदलेने शा- न्तलदेविय सामाग्यम—
नेल गलविष्ण सुवेनेन्वनेविष्णसुव ॥ १४ ॥
शान्तलदेविगे सद्भूण—
मन्तेगे सौभाग्यभाग्यविगे वचःश्री—
कान्तेयुमगजेयुमच्युत—
कान्तेयुमेणेयललदुलिद सिवयदेंग्रिये ॥ १५ ॥
प्रक्रर ॥ गुह्रगल्ल प्रभाचनद्रसिद्धान्तदेवरे पेत्ततायि गुणिनिधिमाचिकव्ये

कन्द ॥ अनुपस शान्तल देवियु—

मनुनयदि वन्दं मारसिङ्गय्यनुमिविने जननि-माचिक्वयेयु—

मिनिवक मोडनोडने मुडिपि खर्गावरादक ॥ १६॥
लेखक वेक्सियय ।

(पश्चिमसुख)

प्ररसि सुरगितयनेय्दिद्— लिरलागेनगेन्दु वन्दु वेलुगोलदलु दु— र्द्धर-सन्यासनिद [न्द ] परिएते तायि माचिकव्ये तानुं तोरेदलु ॥ २०॥ पृच ॥ धरेमगुल्दिर्दकण्मलग्गेलोतुव प चपदं जिनेन्द्रनं स्मरियिसुवोज्ञे वन्धुजनमं विदिपुन्नति सन्यसक्षेत्र न्दिरलो सेदोन्दुतिङ्गलुपवासदोलिन्वनेमाचिकव्ये तां सुरगितगेय्दिरलु सकल्यम्बरसिन्नियोल्ल समाधियं ॥२१॥

कन्द ॥ या भारसिङ्ग मय्यन कामिनिजनवरणमक्ते गुणसयुर्व २— हाम-पित्रते पन्दी— भूमिजनं पागले माचिकव्येये नेगस्दल्ल ॥ २२ ॥ जिनपदमक्ते वन्युजनपृजितेयाश्रितकामधेनुका— मन मतिगं महासतिगुणामणि दानविनोदे सन्तत । मुनिजनपादपहुरुहमक्ते जनस्तुन मारसिङ्गम— न्यन सिंग माचिकव्ये येने कीर्त्तिसुर्गु धरे मेथिनिक्लं ॥२३॥ जिननाथं तनगाप्तनागे वल्लदेवं तन्दे पेत्तव्ये स—
द्विताग्रेसरे वाचिकव्ये येने तन्म सिङ्गणं सन्दमान्—
तनदिन्दग्गद माचिकव्ये सुर-लेक्कोदलेन्द्रेन्दुमे—
दिनियेल्लं पेगळुत्तमिष्पुँदेने विष्णप्पण्णनेविष्णपं ॥ २४॥
कन्द ॥ पेण्डिस्सैन्यासनं गोण्डवरोलिगिनितंबद्धरारिन्वनं कै-

कोण्डागलुघे।रवीरत्रतपरिणतेयं मेचि सन्तोषदिन्दं । पाण्डित्यं चित्तदेालु तिस्तरे जिनचरणाम्मे।जमं भाविसुत्तं कोण्डाडलुघात्रितन्नं सुरगतिवडेदलुलीलेथिं माचिकव्ये॥२५॥ दानमननूनमं कः

केताःशीं येन्दु कोट्टु जितनं मनदेालु । व्यातिसुतं सुडिपिदलि— क्रोतेन्द्रदेर माचिकव्ययोन्दुन्नतियं ॥२६॥

इन्तु तस्य गुरुगल्ल प्रभाचन्द्रसिद्धान्तदेवरं वर्द्धमानदेवरं रिवचनद्रदेवरं समस्तमञ्यकनङ्गल सिश्रिधियोल्ल सन्यसनमं कैकोण्डवर पेल्व समाधियं केलुत्त सुदिपिदल्ल ॥

पिण्डतमरणदिनी मू—
मण्डलदेश्व माचिकव्नेयन्तेवेशलार्कें—
कोण्डिन्तु नेगस्दलरिगल—
खण्डितमं घेर-वीर-सन्यासनम ॥ २७ ॥

श्वेवर वंशावतारमेन्तेन्द्रहे ॥ कन्द्र ॥ जिनधम्मीनम्मीलं भ— व्य-तिथानं गुणगणाश्रयं मनुचरितं ।

मुनिचरण-कमल-भृङ्ग" जन-वितुतं नागवस्मेदण्हाधीशं ॥ २८ ॥ वृत्त ।। श्रनुपम-नागवर्म्भनकुलाङ्गने पेन्पिन चन्दिकव्ये स⊸ -जननुते मानिदानिगुणिमिकपतित्रते सीलदिन्दे मे-दिनिसुतेगं मिगिलुपे।गललानरियें गुणदङ्ककार्तियं जिनपदमक्तेयं भुवनसंस्तुतेय जगदेकदानियं ॥२८॥ धवर्गे सुपुत्रं बुधजन — निवद्दकार्त्तीव कामधेनु वेनुत्त । भुवनजनं पागलल मि--कवनुदय गेय्दनुत्तमं बलदेव<sup>ं</sup>॥३०॥ वृत्त ॥ सकलकलाश्रयं गुगगगाभरणं प्रभु पण्डिताश्रयं सुकविजनस्तुतं जिनपदाव्जभृङ्गननूनदातिलीः— किकपरमार्त्थमेम्बेर्ड्सन्नेरे बह्यतेतुत्ते दण्डना— यक वलदेवनं पे।गल्युदम्बुधि-वेष्टित-मृ्रि-भृतलं ॥३१॥ मुनिनिवहको भन्यनिकरको जिनेश्वर-पृजेगस्गे मि— कनुपमदानधर्मदोदनिङ्गे निरन्तरमोन्दे मार्गादि ।

यक वलदेवनं पेगाल्वुदम्बुधि-वेष्टित-मूरि-भूवलं ॥ ११॥
स्रुनिनिवहक्षे मन्यनिकरके जिनेश्वर-पृजेगलो सि—
कनुपमदानधर्म्मदोहिवङ्गे निरन्तरमोन्दे मार्गादि ।
सनेयोलनाकुलं मदुवेयन्दद पाङ्गिनोलुस्सुद्धेद्धे मनुजनिष्ठाननं पेगाल्वने वेगाल्वं बलादेवमार्त्यन ॥ १२॥
स्थिरने मेक-गिरीन्द्रदिन्दे मिगिले गम्मीरने वाष्पु सागरदिन्द्दगल मेन्तु दानिये सुरेग्व्याकक्षेमेलु भोगिये ।
सुरराजङ्गे से येन्द्व कीर्तिपुदु कय कोण्डलकरिं सन्ततं
धरेयोल् श्रीवलदेवमात्त्यननिल्लालेकिकविल्यातन ॥ १३॥

#### कन्द ॥ बलदेव-इण्डनायक—

नलड्घ्य-भुजवल-पराक्रमं मनुचरितं । जलनिधिवेष्टितधात्री— तलदेालु समनारो मन्त्रिचूड्गमिणयोलु ॥३४॥

श्रीमत् चारुकी त्तिदेवर गुडु लेखकवे किमय्य वरद विरुदरुवारि-मुखतिलक गङ्गाचारिय तम्म कांवाचारि कण्डरिसिद।। ( उत्तर मुख)

स्वस्यनवरतप्रवलिरपुत्रलिवषमसमराविनमहामहारिसंहारकरणकारण । प्रवण्डदण्डनायकमुखदर्णेण । कथकमागधपुण्यपाठककविगमिकवादिवागिमजनतादारिद्रसन्दर्णेण । जिनसमयमहागगनशोमाकरिद्वाकर । सकलमुनिजनितरन्दरहानगुणाश्रयश्रेयास । सरस्ततीकण्यावतंस । गोत्रपवित्र । पराङ्गनापुत्र ।, वन्धुजनमनोरञ्जन । दुरितप्रभञ्जन । क्रोधलोमानृतभयमानमदिवदूर । गुत्तवाकदत्तजीमूतवाहनसमानपरोपकारोदार । पापविदूर । जिनधर्मनिर्मेल । भव्यजनवत्सल ।
जिनगन्धोदकपवित्रोक्ततेत्तमाङ्गन । श्रनुपमगुणगणोत्तुङ्ग ।
मुनिचरणसरसिरहमृङ्ग । पण्डितमण्डलीपुण्डरीकवनप्रसङ्ग ।
जिनध्नमीकथाकथनप्रमोदनुं । श्राहारामयभैषक्यशास्त्रदानविनोदनुमिष्प श्रीमत् बलिद्देव दण्डनायकनेने नेगस्द ॥

आ बलदेवड्गं सृग— शावेचणे यनिप वाचिक्रव्वेगव खिलो— व्यी-बन्धु पुट्टिदं गुणि— लोबरतहरलेव सिङ्गिमय्यनुदारं ॥३५॥

वृत्त ॥ जिनपितभक्तनिष्टजनवत्सलनाश्रितकल्पभूरुहं

मुनिचरणाम्बुजातयुगभृङ्गनुदारनन्तदानि म—

तिन पुरुषमा पोलिसुवडाहोरेयेम्विनेगं नेगल्दनीमनुज निधाननेन्दु पोगल्गुं धरे पेग्गडे सिङ्गिमय्यन ॥३६॥

जिनधम्मीस्त्ररितमरोचि सुचरित्रं मन्यवंशोक्तमं सि—

ष्टिनधानं मन्त्रिचन्तामणि बुधविनुतं गोत्रवंशाम्बरार्कः ।

वनिवाचिक्तप्रियं निम्मेलननुपमनत्युक्तमं कूरे कूर्पं

विनयाम्भोराशि विद्यानिधि गुण्यनिलयं धात्रियोल्सिङ्गिमय्यं ॥

३६॥

कन्द ।। श्रीयादेवि गुग्राप्तग्रि— यी युगदोछ दानधर्माचिन्तामग्रि मू— देविय कोन्ती देविय देवियक सिङ्गिमय्यन वधुव ॥ ३८ ॥

स्तरसनवरतपरमक्तराणाभ्युदयसतसइसफलभागभागिनि
द्वितीयलक्त्मीसमानेयुं। सकलक्तलागमानूनेयुं विवेक्षेकबृहस्पितयुं
मुनिजनविनेयजनविनीतेयुं पितृज्ञताप्रभावप्रसिद्धसीतेयुं सम्यक्त
कृद्धामिणयुं वद्वृत्तसविगन्धवारणेयुं झाद्वाराभयभैपन्यशाल् दानविनोत्युं अप्प श्रीमिह्डिश्युवद्भन-पाय्सलदेवर पिरियरसिग्दः
महादेवि शान्तलदेवियर्शविलोग्लतीत्थेदेालू सविगन्धवारण जिनालयमं माहिसियदक्षेदेवताप्रजेगं रिपिससुदायक्वाद्वारदानकं
जीर्णोद्धारकं कत्किणानां मोहेनविलेयुम गङ्गससुद्रद महस्वयल- लयव्यचुकोलगगर्देय तेण्टमुमं नाल्यचुगद्याणपेश्वनिकि किटिस चारुगिङ्गे विलसनकट्टमुमं श्रीमिद्धिण्युवर्द्धन पेग्यसलदेवरं वेडि-कोण्डु सक्तवर्ष साथिरद नाल्यच्यदेनेय श्रोमकृतसम्बत्सरद चैत्रग्रुद्धपिडववृहस्पितवारदन्दु तम्म गुरुगलु श्रीसूलसङ्घद देशियगण्द पे।साक्षणच्छद श्रोमन्मेच चन्द्वैविद्यदेवरशिष्यरप्य प्रभाचन्द्रसिद्धान्तदेवग्गे पादप्रचालनं माडि सर्व्ववाधापरिहार-वागि विट्टदि ॥

वृत्त ॥ प्रियदिन्दिन्तिदनेय दे काव पुरुषार्गायुं महाश्रीयुम— क्रेयिदं कायदे काटव पापिगे कुरुचेत्रीव्वियोत्त वाणरा-सियोत्तेक्कोटिमुनीन्द्ररं कवित्तेयं वेदाद्ध्यरं कीन्दुदेा-न्द्रयशं सार्गुपिदेन्दु सारिद्युवी शैलाचर सन्ततं ॥३६॥

हत्तोक ॥ खदत्तां परदत्तां वा यो इरेति वसुन्धरां । षष्टिवेषेसहस्राणि विष्टायां जायते कृमिः ॥४०॥

ृथह लेख तीन भागों में विमक्त है। आदि से बसीसवें पद्य तक इसमें द्वारावती के यादव वंशीय पोष्सल नरेश विनयादिल व दनके पुत्र और बत्तराधिकारी प्रेयद्व व दनके पुत्र और वत्तराधिकारी विष्णु-वर्द्वन का वर्णान है। विष्णुवद्व न बढ़ा मतापी नरेश हुन्ना। इसने अनेक् माण्डलिक राजाओं को जीतकर अपना राज्य-विस्तार बढ़ाया। इन्होंने प्रारानी शान्तलदेवी जैनधर्मावलिक्यनी धर्मप्रायणा और प्रमा-चन्द्र सिद्धान्तदेव की शिष्या थी। इसने शक स० १०१० चत्र मुदि १ सोमवार की शिवगद्वे नामक स्थान पर शरीर त्याग किया। इन्होंने शान्तलदेवी के पक्षाय शरीरत्याग किया। लेख के दूसरे भाग में, जो एण २० से ३४ तक जाता है, शान्तर देवी की माता माचिकव्ये का येगोल में शाकर एक मास के अनग्रन तत के पश्चात् सन्यास विधि से देहत्याग करने का वर्णन है शार पश्चात उसके कुछ का वर्णन है। दण्डाचीश नागवमें और अनकी भागी विन्दक्व्ये के पुत्र प्रतापी बरुदेव दण्डानायक श्रीर उनकी भागी वाचिकव्ये के उत्पत्ति हुई थी। माचिकव्ये ने श्रपने गुरु प्रभाचन्त्र सिद्धान्तदेव, वर्षमानदेव श्रीर रविचन्द्रदेव की साची से सन्यास प्रदाप किया था।

त्तेस के अन्तिम भाग में बळदेव दण्डनायक और उनके पुत्र सिद्धिमय्य की प्रशस्ति के पश्चात् धान्तलदेवी द्वारा सवित गन्धवारण नामक जिन सन्दिर निर्माण कराये जाने और उसकी खाजीविका आदि के जिये विष्णुवर्द न नरेश की अनुमति से कुछ भूमि का दान दिये जाने का उन्ने स्व है। यह दान मूलसंग, देशिय गया, पुस्तक गच्छ के मेधचन्द्र गैविश्वदेव के शिष्य प्रभाषन्द्र सिद्धान्तदेव की दिया गया था।]

[ नाट—लेख में शक स० १०४० विरोधिकृत कहा गया है। पर ज्योतिप गयाना के अनुसार शक सं० १०४० कीलक व स० १०४६ विरोधिकृत सिद्ध होता है। धागे का लेख (४४) शक १०४० कीलक संवस्सर का ही है। दान शोभकृत (श्वभकृत) संवत् से दिया गया था जो विरोधिकृत से आठ वर्ष पूर्व (शक स० १०४४) से पहता है। **५८ (६७)** 

# पार्श्वनाथ बस्ति में एक स्तम्भ पर

( शक सं० ११०५० )

( उत्तरमुख )

श्रोमन्नाथकुलेन्दुरिन्द्र-परिषद्गन्दारश्रुत-श्री-सुधा--धारा-धारा-कात्तमाऽपह-महः-पिण्ड-प्रकाण्डं सहत् । यस्मान्निम्मेल-धर्म-वार्छि-विपुलश्रोर्व्वर्छमाना सर्वाः भर्तुंदर्भन्य-चकार-चक्रमवतु श्रीवर्छमाना जिनः ॥१॥ जीयादर्थयुतेन्द्रभृतिविदिताभिख्यो गणी गातम--स्त्रामी सप्तमहर्छिभिस्निजगतीमापाह्यन्पादयोः । यद्गोधाम्बुधिमेस वीर-हिमवत्कुत्कीलकण्ठाद्शुधा--म्भोदात्ता भुवनं पुनाति वचन-स्वच्छन्द-मन्दाकिनी ॥२॥ तीर्थेश-दर्शनभवन्नय-हक्सहस्र-विस्वव्ध-वेष-वपुषरश्रु-सक्षेवलीन्द्राः।

निभिर्मन्दतां विवुध-वृन्द-शिरोभिवन्यास्फूर्ब्जहचः-कुलिशतः

कुमताद्रिमुद्राः ॥३॥

वर्ण्यः कथन्तु महिमा मण **भद्रवाहो**-म्मोहिष्ठ-मछ-मह-मर्डन-गृत्तवाहोः । यच्छिष्यताप्तसुकृतेन स च**न्द्रगुप्त-**रशुश्रुष्यतेस्म सुचिरं वन-देवताभिः ॥ ४॥ वन्त्रोविशुर्स्युवि न फॅरिए कीरपर्यकुन्दः कृन्द-प्रभा-त्रेणयि-कीर्त्त-विभृषितागः। यश्चाक-वारण-करान्त्रुजयकागेक-श्चके श्रुवस्य भरते प्रयतः प्रविष्ठाम्॥ ५॥ वन्द्योभस्यक-भग्न-सात्कृति-पटुः पद्मावती-देशता-दत्तोद्दात्त-पदस्य-मन्त्र-वचन-व्याहृत-चन्त्रप्रभः। श्राचार्यस्य समन्तभद्रगणभृशे नेर काने कर्ना जैनं वर्त्ता ममन्तभद्रमभवद्गद्रं समन्तान्मुष्टुः॥ ६॥ वृष्णि॥ यस्यैवंविधा वादारम्भसरम्भविज्ञृत्मिताभिन्यक्तय-स्सूक्तयः॥

वृत्त ॥ पूर्व्यं पाटिलिपुत्र-मध्य-नगरे भेरी मया ताहिता पद्मान्मालव-सिन्धु-ठक-विषये साध्योषुरे वैदियो । प्राप्तोऽहं सरहाटकं वहु-भटं विद्योरकटं सङ्कट वादार्त्यो विचराम्यद्वस्तरपते शाह्र्ल-विकोहितं ॥ ७ ॥ ध्रवहु-तटसटिकिहिटिति स्फुट-पटु-वाचाटधूर्ज्जटेरपिजिह्ना । वादिनि समन्तमहे स्थितवित तव मदसि भूप कास्या-न्येपा ॥ ८ ॥

योऽसी धार्ति-मल्-द्विषद्वल-शिला-स्तम्भावली-खण्डन — ध्यानासिः पटुरईंची मगवतस्सोऽस्य प्रसादीकृतः । छात्रस्यापि स सिंहनीन्द-मुनिना नोचेत्कवः वा शिला— स्तन्योराज्य-रमागमाध्य-परिघतनेनासिखण्डो घनः ॥ ६॥ वक्रयीव-महायुने-र्हश-शत-मीवीप्रवहीन्द्री यथा—
जातं स्तोतुमलं वचीवलमसी किं मग्न-वाग्मिन्वजं।
थोऽसी शासन-देवता-बहुमतो ही-वक्त्र-वादि ग्रह—
शीवीऽसिन्नथ-शब्द-वाच्यमनदद् मासान्समासेन षट्॥१०॥
नवस्तोत्रं तत्र प्रसरित कवीन्द्राः कथमपि
प्रणामं वजादी रचयत परज्ञन्दिन सुनै।।
नवस्तोत्रं थेन व्यरचि सकलाईत्प्रवचनप्रपच्चान्तवर्भीव-प्रवण-वर-सन्दर्भ सुमगं॥ ११॥
मिहमा स पाचकेसरिगुरोः परं भवति यस्य भक्त्यासीत् पद्मावती सहाया त्रिलचण-कद्दर्थनं कर्तुः॥ १२॥
सुमति-देवमसं स्तुतयेन वस्सुमित-सप्तकमाप्तत्याञ्चतं।
परिद्वतापथ-तन्त-पथार्त्थिनांसुमित-कोटि-विवर्त्तिभवार्त्ति-

हत्।। १३॥

उदेल सम्यग्दिशि दिचिणस्या कुमारसेना मुनिरस्तमापत्। तत्रैव चित्रं जगदेक-माने।स्तिष्ठत्यसै। तस्य तथा प्रकाशः।।१४॥ धर्मार्थकामपरिनिवृ तिचारुचिन्तश्चिन्तामियःप्रतिनिकेतम -कारियेन।

स स्तूयते सरससीख्यभुजा-सुजातश्चिन्तामणिर्म्युनिवृषा न कथं जनेन ॥१५॥

चूड़ामिषाः कवीनां चूडामिषा-नाम-सेन्य-कान्य-कविः। श्रीवर्द्धदेव एव हि क्रवपुण्यः कीर्चिमाहर्चुं ॥१६॥ चूणियं ॥ य पवमुपक्षीकिना दिग्छना ॥
जद्गेरः कन्यां जटावेण यभार परमेश्वरः ।
ग्रीवद्भदेव सन्धत्से जिद्दावेण सरस्वतां ॥१७॥
पुष्पालस्य जया गणस्य चरणम्भूमृन्द्रियान्यरन
पद्भ्यामस्तु महेग्रवरस्तदिपन प्राप्तुं तुलामांग्वर ।
यस्याखण्ड-कलावताऽष्ट-विलसदिक्पाल-मीलिन्छलन्—
कीर्त्तिं स्वस्तिरते। महेग्रवर इत स्तुत्य स्त कैस्यान्युनिः

11 25 11

यसप्तित-महा-वादान् जिगायान्यानयामितान् ।

प्रकारचोऽ चिने विनि विजेता घट-कुटी-गृहावतारा ममं

वीद्धिय्यों धृत-पोठ-पीडित-कुटादेवात्त-सेवाक्तिः ।

प्रायश्चित्तिमवाद्धि-वारिज-रज-स्नानं च यस्याचरत्
देवाणां सुगतस्म कस्य विषयो देवाकलङ्कः इती ॥२०॥

पूर्णि ॥ यस्येदमारमनेऽजन्य-सामान्य-निरवद्य-विद्या-विभवोपवर्णीनमाकर्णयेते ॥

राजन्साह्मतुङ्गं सन्ति वहवः श्वेतातपत्रा नृपाः किन्तुत्वत्सदृशा रखे विजयिनस्त्यागेत्रता दुर्ख्नाः। त्वद्वत्सन्ति बुधा न सन्ति कवयो वादीश्वरा वारिमना नाना-शास्त्र-विचारचातुरिधयः काले कली मिद्धधाः ॥२१॥ ममा मिल्लियेगा-मल्लघारि-देवाय ॥

#### ( पूर्वमुख )

राजन्सर्व्वारि-दर्प-प्रविदत्तम-पहुरतं यथात्र प्रसिद्ध— स्तद्वत्त्व्याताऽहमस्यां भुवि निखिल-महोत्पाटनः पण्डितानां। नोचेदेपाऽहमेते तव सदसि सदा सन्ति सन्तो महान्ता वर्षुं यस्यास्ति शक्तिः स बदतु विदिवाशेष-शाक्षो यदि स्यात्॥ ॥ २२॥

नाहङ्कार-वर्गाकृतेन मनसा न द्वेषिणा केवलं नैरात्म्यं प्रतिष्च नश्यित जने कारुण्य-बुद्धमा मया। राज्ञः श्री हिमशीतलस्य सदिस प्राथो विद्रशासमना वैद्विश्वीषान्सकलान्त्रिज्ञ सुगतः पादेन विस्पोटितः॥२३॥ श्रीपुष्पसेन-सुनिरेव पदम्महिम्नो देवस्स यस्य समभूत्म भवान्सघम्मा। श्रीविश्रमस्य भवनत्रतु पद्ममेव पुष्पेषुमित्रमिह् यस्य सहस्रषामा॥२४॥ विमलचन्द्र-सुनीन्द्र-गुरोग्गुंर प्रशमिताखिल बादिमहंपहं। यदि यथावदवैष्यत पण्डितैर्जनुतदान्वचदिष्यतवाज्ञिमोः

11 24 11

चूरियों ।। तथाहि । यस्यायमापादित-परवादि-हृदय-शोक: पत्रा-क्रम्यन-स्रोक: ॥

पत्रं शत्रु-भयङ्करोरु-भवन-द्वारे सदा सन्वरम्— नाना-राज-करीन्द्र-वृन्द-तुरग-त्राताकुत्ते स्थापितम् । शैवान्पाद्यपतांस्तयागतसुतान्कापात्तिकान्कापिला— तुहिश्योंद्धत-नेतसा विमलचन्द्राशाम्बरेगाहरात् ॥२६॥ दुरिव-प्रह्द-निप्रहाद्भयं यदि मो मूरि-तरेन्द्र-वित्त्तम् । नतु तेन हि भव्यदेहिनो भजतश्रोग्रीनिमिन्द्रनिद्दनम् ॥ २७॥

घट-वाद-घटा-कोटि-कोविदः कीविदां प्रवाक् ।

परवादिमञ्ज-देवा देव एव न संरायः ॥२८॥
चूण्यो ॥ येनेयमास्म-नामधेय-निकक्तिकक्तानाम पृष्टवन्तं कृष्णराजं प्रवि ॥

गृद्दीत-पचादितरः परस्त्यात्तद्वादिनस्ते परवादिनस्यः । तेषां हि मन्नः परवादिमल्लस्तन्नाममन्नाम वदन्तिसंन्तः । ॥ २ ॥ २ ॥

ष्ट्राचार्थवय्यों वित**रार्थ्यदेवा** राद्धान्त-कर्त्ता ध्रिवतां स मूर्घिः।

यस्त्रर्ग-यानात्सव-सीम्नि कायोत्सर्गक्षितः

कायमुदुत्मसद्ध ॥३०॥

श्रवण-भृत-रुखे। प्रती संयम ज्ञातु-कामै: शयन-विज्ञित-वेला-सुप्त-लुप्तावधान: । श्रुतिमरमसञ्द्रलोन्मुन्य पिच्छेन शिश्ये किल मृदु-परिज्ञा दत्त-तत्कीट-नद्मां ॥३१॥ , वित्यं यश्रुत-विन्दुनावकको मानं कुशाप्रीयया जुष्येवाति-महीयसा प्रवचसा बद्धं गणाधीश्वरै: । शिष्यान्त्रसमुक्तम्यया कृशमतीनैदं सुगीनान्सुगी- स्तं वाचार्च्तत चन्द्रकीर्त्ति-गणिनं चन्द्राम-कीर्त्तं बुधाः

॥३२॥

सद्धर्म-कर्म-प्रकृति प्रणामाद्यस्योग्न-कर्म-प्रकृति-प्रमोचः । तत्रान्त्रि कर्म्म-प्रकृतित्रमामे। भट्टारकं दृष्ट-कृतान्त-पारम्

11 33 11

श्रिप स्व-वाग्व्यस्त-समस्त-विद्यस्त्रैविद्य-शब्देऽप्यनुमन्यमानः । श्रीपालदेवः प्रतिपात्तनीयस्त्वतां यतस्त्रत्व-विवेचनी धीः

11 38 11

वीर्त्यं श्रीसित्यागरो गुरुरिला-वर्कं वकार स्फुरः क्रियोति: पीत-तमपेय:-प्रविततिः पृतं प्रमृताशयः । यसमाद्भू रि-परार्द्धंय-पावन-गुण-श्रीवर्द्धमानोल्लस- द्रत्नोत्पत्तिरिला-तलाधिप-शिरश्युद्धारकारिण्यभृत् ॥३५॥ यत्राभियोक्तिरे लघुद्धं धु-धाम-सोम-सोम्याङ्गभृतस च भवद्यपि-

भृति-भूमिः।

विद्या-धनव्जय-पदं विशहंदधानी जिष्छु.स एव हि महा-

मुनिहेमसेनः ॥३६॥

चूण्या ।। यस्यायमवनिपति-परिषदि निम्नह-मही-निपात-भीति-दुःक्ष-दुर्गोर्क्-पर्व्वतारुद्ध-प्रतिवादिलोकः प्रतिह्मारलोकः ॥ वक्कें व्याकरणे कृत-श्रमतया धीमत्तयाप्युद्धते। मध्यस्थेषु मनीषिषु चितिसृताममे मया स्पर्द्धया । यः कश्चित्पतिवक्ति तस्य विदुषो वाग्मेय-मङ्गं परं कुर्व्वेऽवश्यमिति प्रतीहि नृपतेहे हैंस्सेनं मतं ॥३७॥ हितैपिणां यस्य नृणामुदात्त-त्राचा निवद्धा दित-रूप-सिद्धिः । वन्यो द्यापाल-मुनिः म वाचा मिद्धम्सताम्मूर्द्धनि यः प्रभावैः ॥ ३८ ॥

यस्य श्रीमतिसागरी गुरुरमी चच्चश्राञ्च-द्रस्ः
श्रीमान्यस्य स वादिराज-गणभृत्स ब्रह्मचारी विभोः ।
एकोऽतीव कृती स एव हि द्यापालवृती चन्मन—
स्यास्तामन्य-परिप्रह-प्रह-फद्या स्त्रे विप्रहे विष्रष्ठः ॥३६॥
त्रैलोक्य-दीपिका वाणी हाभ्यामेवीदगादिह ।
जिनराजत एकसादेकसा द्वादिराजतः ॥४०॥
धाकद्वाम्बरिमन्दु-विम्व-रिचतीत्मुक्यं मदा यशशरक्षत्रं वाक्ष्मरीज-राजि-रुचयोऽभ्यणं च यत्कण्णयोः ।
सेव्यःसिहसमञ्च्यं-पीठ-विभवः सर्व्य-प्रवादि-प्रजादत्तोच्चैजयकार-सार-महिमात्रीवादिराजाविदां ॥४१॥
चूण्यं ॥ यदीय-गुण-गोचरोऽयं वचन-विलास-प्रसरः कवीनां ।
नमीऽहेते ॥
(दिचणम्लः)

(चग्रमुख ) क्षेत्रच्याच्या

श्रीमञ्जालक्य-चक्रेयर-जयकटके वाग्वधू-जन्म-भूमी निष्काण्डण्डिण्डमः पर्व्यटित पहु-रटो वादिराजस्य ) जिन्नोः।

नह्यु **चद्वाद-द**र्पो जिहिहि गमकता गर्न्ने-मूमा जहाहि ज्याद्वारेर्च्यो जद्दीहि स्फुट-मृदु-मघुर-श्रन्य-काज्यावलेपः पाताले व्याल-राजे। वसति सुविदितं थस्य जिह्ना-सहसं निर्गान्ता स्वर्गते। दुसी न भवति धिपणो वज्रभृद्यस्यशिष्यः । जीवेतान्तावदेते। निलय-वल-वशाद्वादिनः केऽत्रनान्ये गर्व्व निर्म्युच्य सर्व्व जयिनिसन-सभे वादिराजं नमन्ति

वाग्देवी सुचिरप्रयोग-सुदृढ्-प्रेमाण्यम्यादरा-दादत्ते मम पार्श्वतीऽयमधुना श्रीवादिराजी सुनिः। भी भी पश्यत पश्यतैप यमिनां कि धर्म्य इत्युच्चकै-रब्रक्षण्य-पराः पुरातनसुनेट्योग्वृत्तयः पान्तु वः॥४४॥ गङ्गावनिश्वर-शिरो-मण्डि-बद्ध-सन्ध्या-रागोल्लसखरणःचारु-

नखेन्दु-जच्मी: ।

श्रीशब्द-पूर्व्व-विजयान्त-विनूत-नामा धीमानमानुष-गुग्रोऽ-स्ततमः प्रमाग्रः ॥४४॥

िर्णं ॥ स्तुते हि स भवानेष श्रीवादिराज-हेवेन ॥
यद्विद्या-तपसीः प्रशस्तमुभयं श्रीहेमसेने मुनी
प्रागासीत्सुचिराभियोग-वलते नीतं परामुन्नति ।
प्रायः श्रीविजये तदेतदिखलं तत्पीठिकाया स्थिते
सङ्क्षान्तं कथमन्यथानिविदाद्विद्योद्दगोदक् तपः ॥४६॥
विद्योदयोऽस्ति न मदोऽस्ति तपोऽस्ति भाखन्नोप्रत्वमस्ति विभुतास्ति न चास्ति मानः ।
यस्पश्रये समलसद्व-मुनीथरन्तं
यः ख्यातिमापदिह शाम्यद्दयैर्ग्युंणौदौः ॥४७॥

स्तरण-मात्र-पवित्रतमं भने। भवति यस्य मताभिह्न तीर्त्यिनां। तमतिनिर्मात्म-विशुद्धयं कामलभद्भमरे।वरमाश्रये

11 84 11

सर्वोद्गे र्यंभिहालिलिङ्ग सुमहाभागं कली भारती भास्त्रन्ते गुण-रत्न-भूपण-गर्णरप्यविमं योगिनां । तं सन्तस्तुवतामलद्भृत-द्यापालाभिधानं महा-सूरि भूरिधियोऽत्र पण्डित-पद यत्रैव युक्तं स्पृता: ॥४६॥

विजित-महन-दर्पः श्रीद्यापालदेवा
विदित-सकत-राखो निन्जिताशेपवादा ।
विमत्ततर-यशोप्तिन्न्यांप्ति-रवाक्तणां हिंद्रः ॥५०॥
जयित नत-महीश्वन्मौति-रवाक्तणां हिंद्रः ॥५०॥
अस्योपास्य पवित्र-पाद-कमत्तु-द्वन्द्वन्वपः पोयं सली
जन्मां सिन्निधमानयस विनयादित्यः कृताङ्गाभुवः ।
कस्त्रसाहंति शान्तिदेव-यमिनस्सामस्थ्यीमस्यं तथेसास्यातुं विरक्षाः खळु स्फुरदुक्-ज्योतिर्दंशा खादृशाः ॥५१।
खामीति पायङ्य-पृथिवी-पितना निसृष्टनामाप्त-दृष्टि-विभवेन निज-प्रसादात् ।
धन्यस्य एव ग्रुनिराह्वमञ्जामुगुगाक्षायिका-प्रथित-शन्द-चतुम्मु खाख्यः ॥५२॥
श्रीमुञ्जू र-विद्वर-सारवसुधा-रतं स नाथे। गुणे
नान्त्रणेन महीन्वताग्रुक-महःपिण्डिश्शरो-मण्डनः ।

धाराध्या गुरासेन-पण्डित-पतिस्स खास्थ्यकामैर्जना यत्सूकागद-गन्धते। प्रितानि गति क्रिक्सिताः ॥५३॥ वन्दे वन्दितमादरादहरहस्त्याद्वाद-विद्या-विदां खान्त-ध्वान्त-वितान-धूनन-विधी भाखन्तमन्यं भुवि । भक्तरा त्वाजितसेन-मानिकृतां यत्सिन्नयोगान्मनः-पद्मं सद्म भवेद्विकास-विभवस्योन्मुक्त-निद्रा-मरं ॥५४॥ मिथ्या-भाषण-भूषणं परिहरेतौद्धल...न्मुश्वत स्याद्वादं वदतानमेत विनयाद्वादीभ-ऋण्ठीरवं। ना चेत्तद्गु.. गन्जित-श्रुति-भय-भ्रान्ता स्य यूयं यत-स्तूर्ण्यो निम्नह-जीर्ण्यकूप-क्रुहरे वादि-द्विपाः पातिनः ॥५५॥ गुणाः कुन्द-स्पन्दोड्डमर-समरा वगमृत-वाः— प्रव-प्राय-प्रेय:-प्रसर-सरसा कीर्त्तिरिव सा। नखेन्दु-ज्योत्स्नाड् घ्रेन्तृ प-चय-चकोर-प्रणयिनी न कालां ऋाधाना पदम**जितसेन** त्रतिपतिः ॥५६॥ सकत्त-भुवनपात्तानम्र-मूर्डाववद्ध-स्फुरित-मुकुट-चूड़ालीड-पादारविन्द:। मदवद्खिल-वादीमेन्द्र-कुम्भ-प्रमेदी गणभूद**जितसेना** माति वादीभिसंहः ॥५७॥ न्त्रूण्यि ॥ यस्य संसार-वैराग्य-वैभवमेवंविधास्त्रवाच स्सूचयन्ति । प्राप्तं श्रीजिनशासनं त्रिभुवने यदुर्ल्गं प्राधिनां यत्संसार-समुद्र-मग्न-जनता-इस्तावत्तम्बायितं ।

यद्पाताः परनिर्व्यपेश्व-सकल-ज्ञान-श्रियालङ्कृता-स्तस्मात्कि गहनं छतो भयवशः कावात्र देहे रतिः ॥५८॥ श्रात्मेश्वर्यं विदिवमधुनानन्त्र-ने।धादि-रूपं वत्सम्प्राप्त्ये वदनु सभयं वर्चतेऽप्रैत चेतः । सक्तान्यस्मिन्सुरपति-सुखे चिक-सीख्ये च तृष्णा वत्तुच्छात्येरसमसमधी-जोभनैर्स्नोक्तये : ॥५८॥ श्रजानज्ञात्मानं सकत्व-विषय-ज्ञान-त्रपुप सदा शान्तं खान्त-करसमपि वत्ताधनतया । यद्दी-रागद्वेपैः कल्लिपतमनाः कोऽपि यत्तवा कर्षं जानन्तेनं चसमित वतेऽन्यत्र यवते ॥६०॥

(पश्चिममुख)

चूिर्णे ॥ यस च शिष्ययोःकविताकान्त-वादिकाला-ह्रजापरनामधेययोः शान्तिनाथपद्मनाभ-पण्डितयोरखण्ड-पाण्डित्य-गुर्णोपवर्णानीमदमसम्पूर्णो ॥

लामासाथ महाधियं परिगता या विश्व-विद्वज्ञातक्येष्ठाराध्य-गुग्गाचिरेग सरसा वैद्यम्य-सम्पद्गरा ।
क्रान्ताशान्त-निरन्तरोदित-यशश्र्योकान्त शान्ते न तां
वक्तुं साथ सरस्तती प्रभवति क्रूमः क्ष्यन्तद्वयं ॥६१॥क्यावृत्त-भूरि-मद-प्रन्तित विस्मृतेन्यांपाठव्यमात्त-क्रव्याकति-कान्दिशीकं ।
धावन्ति, इन्त परवादिगजास्त्रसन्तः
श्रीपद्मनाभ-वुष-गन्ध-गजस्य गन्धात् ॥६२॥

दीचा च शिचा च यते। यतीनां जैनंतपस्तापहरन्दधानात कुमारसेने।ऽवतु यचरित्रं श्रेयः पद्योदाहरखं पवित्रं ॥६३॥ जगदृरिम-चस्मर-स्मर-मद्दान्ध-गन्ध-द्विप-द्विधाकरण-केसरी चरण-भूष्य-मूर्थिन्छलः। द्वि-पड्-गुण-वपुस्तपश्चरण-चण्ड-धामोदयो दयेत मम मल्लिपेश-मलधारिदेवा गुरुः ॥६४॥ वन्दे तं मलधारिगां मुनिवति मेहि-द्विषद्-ज्याहति-ञ्यापार-ज्यवसाय-सार-हृदयं सत्संयमोत्त-श्रियं। -यत्कायोपचयोभवन्मलमपि प्रव्यक्त-भक्ति-क्रमा-नम्राकम्-मनोः-मिलन्मल-मषि-प्रचालनैकचम ॥६५॥ ध्रतुच्छ-तिमिर-च्छटा-जटिल-जन्म-जीण्णीटवी-दवानत-तुत्ता-जुषां पृथु-तपः-प्रभाव-त्विषां । पदं पद-पयोग्रह-भ्रमित-भन्य-भृड्गावलि-र्म्ममोछसतु **मल्लिपेण**-ग्रुनिराण्मनो-मन्दिरे ॥६६॥ नैर्माल्याय मलाविलाङ्गमखिल-त्रैलोक्य-राज्यश्रिये नैष्किश्वन्यमतुच्छ-तापहृदयेन्यश्वसुताशन्तपः। यस्त्रासी गुण-रत्न-रोहण-गिरिः श्री मल्लिषेगी गुरु-, रुर्जन्सो येन विचित्र-चारु-चिरतै-द्वीत्री-पवित्री-कृता ॥६७॥ यसिन्नप्रतिमा श्रमाभिरमते यसिन्दया निर्हया-अक्षेषा यत्र-समत्वधीः प्रखयिनी यत्रास्पृहा सस्पृहा । कामं निष्ट ति-कामुकम्ख्यसथाप्यप्रेसरो योगिना-माश्रय्यीय कथन्ननाम चरितैश्त्रीमल्लिषेगो ग्रुनिः ।।६८॥

यः पृज्यः पृथिवीतले यमनिशं सन्तस्तुवन्त्याद्रात
येनानङ्ग-धनु-रिर्जतं मुनिजना यस्मै नमस्तुर्व्वतं।
यसादागम-निण्ययोयमभृतां यस्यास्ति जीवेदया
यस्मिनश्रीमलधारिणात्रितिती धन्मोऽस्ति तस्मै नमः ।।६६॥
धनल-सरस-तीर्वे सैप सन्यास-धन्यां
परिणतिमनुतिष्ठं नन्दिमां निष्ठितातमा।
व्यस्जदनिजमङ्गं भङ्गमङ्गोङ्गदस्य

प्रयितुमिव समूलं भावयन्भावनाभिः ॥७०॥

चूरियो ।। तेन श्रीमद जितसेन-पण्डित-देव-दिव्य-श्री-पाद-कमल-मधुकरी-भूत-मावेन महानुभावेन जैनागमप्रसिद्धसन्तेखना-विधि-विस्व्यमान-देहेन समाधि-विधि-विलोकनीचित-करण-कुत्-इत-मिलित-सकल-सङ्घ-सन्तेष-निमित्तमात्मान्तःकरण-परिणित-प्रकाशनाय निरवर्षं पश्चमिदमाश्च विरचितं ॥

धाराध्यरत्न-त्रयमागमीकं विषाय निश्शल्यमशेपजन्तीः चर्मां च कृत्वा जिनपादमूले देहं परिख्रव्य दिवंविशामः॥७१॥ यां के शून्य-धराम्बरावनिमिते संवत्सरे कोलके मासेफाल्गुनके तृतीय-दिवसेवारेसितेभास्करे । खाता श्वेत-सरीवरे सुरपुरं वाता यत्तीनां पति-स्मैध्याद्वे दिवसत्रयानशनतः श्री मिल्लुषिया सुनिः ॥७०॥ श्रीमन्मलधारि-देवरगुहुंविरुद-लेखक-मदनमहेश्वरं मिल्लुनां थं बरेद विरुद-ह्वारि-मुख-तिलकं गङ्गाचारि कण्डरिसिदं ॥ युष् ( ६८ )

# कत्तिले बस्ती के द्वारे से दक्षिण की ओर

एक स्तम्भ पर

( लगभग शक सं० १०२२ )

( पूर्वमुख )

श्रीमत्परमगम्भीर-स्याद्वादामोष-ज्ञाव्छनं । जीयात्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥ १ ॥ भद्रमस्तु जिनशासनाय सम्पद्यतां प्रतिविधानहेतवे । श्रम्यवादि-मद-हस्ति-मस्तक-स्फाटनाय घटने पटीयसे ॥ २ ॥

ऋोक ॥ श्रीमते। वर्द्धमानस्य वर्द्धमानस्य शासने । श्री कोराखकुन्द-नामाभून्मूलसङ्घाष्ट्रणी गणी ॥ ३ ॥ तस्यान्वयेऽजिन ख्याते ..देशिके गणे । गुणी देवेन्द्रसैद्धान्त-देवे। देवेन्द्र-त्रन्दित ॥ ४ ॥

तच्छिष्यर ।

जयित चतुर्म्मुख-देवे। योगीश्वर-हृदय-वनज-वन-

मदन-मद-कुम्भि-कुम्भस्थल-दलनोल्गण-पटिप्ट-निष्टुर-सिङ्घः ॥ ५ ॥

योन्दोन्दु दिग्विभागदे।— लोन्दोन्दछोपवासदि कायोत्स-र्गान्दलेने नेगल्दु तिङ्गल्— सन्दडे पारिसि चतुर्म्यसाख्येयनास्दरु ॥ ६ ॥ द्यवर्गिल्गं शिष्यरादप्रिविमल-गुग्ररमल-कीर्त्त-कान्ता-यितगल् ।
किव-गमिक-वादि-वाग्मि-—
प्रवर्-नुतर्ज्वेतुरसीति-सङ्ग्रये यनुख्रर् ॥ ७ ॥
प्रवरोत्तने गेषणान्दि —
प्रवर-गुण्यदिष्ट-मुद्रराघातयशकिवता पितामहर्त्त—
कि-वरिष्ठव्वेकगच्छदेल् पेसर्व्वेडेदर् ॥ द ॥
जयित सुविगोपन-दीजिनमतलसदमृतजल्वितुद्दिनकरः
देशीयगणामगण्यो मन्याम्बुज-पण्ड-चण्डकरः ॥ € ॥

वृत्त ॥ तुङ्गयशोभिरामनभिमान-सुवर्ण-धराधरं तथा-मङ्गल-जित्तम-बल्लभिनलातलवन्दितगोपनन्दिया— बङ्गमसाध्यमप्प पलकालदिनन्द-जितेन्द्र-धर्ममं गङ्गनृपालरन्दिन विमृतिय रुढियनेयदे माडिदं ॥ १० ॥ जिनपादामभोज-भृद्धं मदन-मद-इरं कर्म-निम्पूर्णनं वाग्-विनता-चित्त-प्रियं वादि-कुल-कुधर-बजायुधं चार-विद्व-जत-पात्रं मन्य-चिन्तामिष सकल-कला-कोविदं कान्यकरणा-सननेन्दानन्दिन्दं पेगाले नेगल्दनो गोपणान्दिवतीन्द्रं )

मलेयदे शाङ्कार मदृविक भौतिक पोङ्गि कडिङ्ग वागदि-चौंखतीलगुद्ध बीग्ध तले-देगरदे वैज्यावडङ्गडङ्गु वाग्— वलद पोडर्फु वेड गड चान्वेक चार्वेक निम्म दर्पम सलिपने गापणन्दि-मुनिपुड्सवनेम्ब मदान्ध-सिन्धुरं॥१२॥

(दिचिय मुख)

तगयल् जैिमिनि-तिष्पिकोण्ड परियल् वैशेषिकं पेग्गहु-ण्डिगेयोत्तल् सुगतं कडिङ्ग वले-गोयलकसपादिम्ब्डल्— पुगे लेक्कायतनेय्दे शाङ्ख्य नडसल्कन्मम्म षट्तर्कं-वी-यिगलोल्त्ह्ल्दित्तीपणिन्द-दिगिभ-प्रोद्भासि-गन्धद्विपं॥ ॥ १३॥

दिटनुडिवन्यवादि-मुख-मुद्रितनुद्धतवादिवाग्वलो-इट-जय-काल-दण्डनपशन्द-मदान्ध कुवादि-देख-धू-उजिटि कुटिल-प्रमेय-मद-वादि-मयङ्करनेन्दु दण्डुलं स्फुट-पटु-वेषिदिक्-तटमनेथ्दितु वाकु-पटु-गापनिन्द्य

परम-तपेा-निधान वसुधैक-कुटुम्ब जैनशासना-म्बर-परिपूर्णचन्द्र सकलागम-तत्त्व-पदार्त्थ-शास्त्र-वि-स्तर-वचनामिराम गुग्र-स्त्र-विमूषण गोपणान्दि नि-स्रोरेगिनिसप्पडं देरिगलिल्लेग्ये-गाग्येनिला [ तला ] प्रदेल् ॥ १५॥

कृत्दः ॥ एननेननेले पेल्वेनण्या स-न्मान-दानिय गुण-त्रतङ्गले । दान-शक्त्यभिमान-शक्ति वि-क्षान-शक्ति सले गापग्रन्दिय ॥१६॥

### प्रवर सधर्मा ।।

श्रीधाराधिष भोजराज-मुक्तुट-प्रांताश्म-रश्मि-रछटा-रुद्धाया-कुद्ध म-पद्ध-किम-चरणाम्भाजात-ज्ञस्मीधवः । न्यायारुज्ञाकरमण्डने दिनमण्डिरशब्दारुज-रादोग्गणि-स्थेयात्पण्डित-पुण्डरीक-तर्माश्रीमान्प्रभाचन्द्रमाः ॥१७॥ श्रोचतुम्मुख-रेवानां शिष्योऽधृत्यः प्रवादिभिः । पण्डितश्रीप्रभाचन्द्रो जद्ववादि-गजादुशः ॥ १८॥

### भ्रवर सधर्मे ।।

वैद्धोर्व्वीघर-शन्त्र. न्रयायिक-कथा-कुटज-विधु-विन्त्रः । श्रो**दासनन्दि**विद्धधः स्तृद्र महा-वादि-विप्रामट्टपरट्ट ॥ १६॥

#### त्तसधर्मक ॥

मलघारिमुनीन्द्रोऽसै। गुणचन्द्रासिघातकः । बिलपुरे मिलकामोद-शान्तीश-चरणारुचैकः॥२०॥

### तत्सधरमेर ॥

श्रीमा घर्नन्दि-सिद्धान्त-देवी देवगिरि-स्थिरः । स्याद्वाद-श्रुढ-सिद्धान्त-त्रेदी वादि-गजाङ्क्ष शः ॥२१॥ / सिद्धान्वाग्रव-नार्द्धि-नर्द्धन-विघुः साद्दिस-विद्यानिधि वैद्धादि प्रवितक्ष-कर्षश-मतिःशब्दागमे भारतिः । सत्याद्युत्तम-धर्म्म-इन्यै-निद्धयस्सद्वृत्त-वेशोदयः स्थेयाद्विश्रुवमाघनन्दि-श्वनिप शीवक्षमाच्छाधिपः ॥२२ धवर सधर्मार ॥

जैनेन्द्रे पूज्य [पादः] सकत्त-समय-तर्के च भट्टाकलङ्कः साहित्ये भारविस्त्यात्कवि-गमक-महावाद-वाग्मित्व-इन्द्रः। गीते वार्ये च नृत्ये दिशि विदिशि च संवर्त्ति सत्कोर्त्ति-मूर्त्तिः

स्थेयाश्क्षीयोगिवृन्दाचित्रपद**िजनचन्द्रो** वितन्द्रो-स्त्रीन्दः ॥ २३ ॥

अवर सधम्मेरु ॥

(पश्चिममुख)

वङ्कापुर-मुनीन्द्रौऽमृर् देवेन्द्रो कन्द्र-सद्गुणः । सिद्धान्ताद्यागमार्थको सज्ञानादि-गुणान्वितः ॥ २४ ॥ प्रवर सधर्मके ॥

वासवचन्द्र-मुनीन्द्रो रुन्द्र-साद्वाद-तर्क-कक्षेश-धिषणः। चालुक्य-कटक-मध्ये बाल-सरस्वतिरिविप्रसिद्धिप्राप्तः

112811

इवर्गे महोदर-सधर्मर ॥

श्रीमान्यशःकी सि -विशालकी तिस्याद्वाद-वर्काव्ज-

विवोधनार्कः ।

बीद्धादि-वादि-द्विप-कुम्भ-मेदी श्रीसिहलाघोश-कृताम्ब्ये

पाद्य: ॥२६॥

र सधर्मक ॥

मुष्टि-त्रय-प्रमिताशन-तुष्टःशिष्ट-प्रिय-रिह्नसुष्टि-मुनीन्द्रः ।

### चन्द्रिरि पर्वत पर के शिलालेख

हुष्टपरवादि-मल्लोत्कृष्टश्रीगे।यनन्दि-यतिपतिशिष्यः ॥२७॥ श्रवर सधर्म्गरु ॥ मलदा [धा] रि हेमचन्द्रो गर्छविमुक्तश्च गौल-ग्रुतिनामा।

श्री **गेरपन न्दि-**यति-पति-शिष्योऽमूच्छुद्ध-दर्शनज्ञानाद्याः॥ ॥ २८ ॥

कन्द ।। धारिणियोल् मनसिजसं— द्वारिगलं नेतेयलुत्रपापं किडुगुं । सूरिगलनमल-गुण-स-न्धारिगल गौल-देव-मलधारिगल ॥ २-६ ॥

श्रवर सधर्मे ।।

१२०

श्री सूत्तसङ्घे नतदोषमेघे देशीगखे सचिततदिसद्भुखे । भारततुष्ठ्ये वरवकगच्छे जातः सुभावः शुभकी सि देवः।
॥ ३० ॥

माजिरगे कीर्ति-नर्रोकिगाजिर भूगोलवागे शुभकीर्ति बुधं।

राजाविल-पूजितनें राजिसिदने। वक्तगच्छ देशीयगया
॥ ३१०॥

भवर सधन्मेर ॥

श्री माघनन्दिसिद्धान्तामृत-निधि-जात-सेघचन्द्रस्य श्रीसोदरस्य भुवन-स्याताभयचन्द्रिका सुता जाता भवर सधर्मक ॥

कल्याणकीित नामामूद्भव्य-कल्याण-कारकः। शाकिन्यादि-प्रहाणां च निर्द्धाटन-दुर्द्धरः॥ ३३॥ भवर सधर्म्यकः॥

सिद्धान्तामृत-वार्द्ध-सूत-सुवचेा-स्वमी-स्वाटेचणः
शब्द-व्याहृति-नायिकाम्य(क)चकोरानन्दचन्द्रोदयः।
माहित्य-प्रमदाकटाच-विशिख-व्यापार-शिचागुरुः
स्वैयाद्विश्रुत-बास्तचन्द्रमुनिपः श्रीवकगच्छाधिपः॥३४॥
श्रीसूलसङ्घ-कमलाकर-राजहसा
देशीय-सदृण-गुण-प्रवरावतंसः।
जीयाविजनागम-सुधाण्यीव-पृण्यीचन्द्रः
श्रीवकगच्छ-तिस्को मुनिबाल चन्द्रः॥३५॥
सिद्धान्ताचिख्तागमार्थ-निपुण-व्याख्यानसंशुद्धिय
शुद्धाच्यात्मक-तत्वनिण्यीय-वचो-विन्यासदि प्रीढिसंबद्ध-व्याकरणार्थ-शास्त्र-मरतालङ्कार-साहित्यदि
राद्धान्तोत्तम-बालचन्द्र-पुनियन्तास्वर्यातरी स्रोक्षदे।
॥ ३६॥

विश्वाशा-भरित-ख-शीतत्तकर-प्रश्नाजितस्सागर-प्रोद्भू वस्सकतानतः कुवत्तयानन्दस्सतामीश्वरः । काम-ध्वंसन-भूषितः चितितत्ते जाता यथार्त्योद्धय-स्सोऽयं विश्रुत-**वालचन्द्र**-सुनिपस्सिद्धान्त-चक्राधिपः ( उत्तरमुख )

श्रीसूलसङ्घर देशीयगण्य वक्रगच्छर के गण्डकुन्दान्वयद् परियलिय बहुदेवर विलय । देवेन्द्रसिद्धान्तदेवर । अवर शिष्यर वृत्यस्म वृत्यस्यस्यस्म वृत्यस्यस्म वृत्यस्

[यह जेल कुछ श्राचार्यों की प्रशस्तिमात्र है। जेल के श्रन्तिम माग में उपरिवर्णित श्राचार्यों के नामें। की पुनरावृत्ति है। ये सब श्राचार्य यूळसव देशिय गया श्रीर वक्त गच्छ के देवेन्द्र सिद्धान्तदेव के समकानीन शिष्य थे। चतुमुंखदेव इसनिए कहळाये क्योंकि उन्होंकी चारों दिशाओं की श्रीर प्रस्तुत मुख होकर श्राठ खाठ दिन के उपवास किये थे। गोपनन्दि श्राह्मतीय किव श्रीर नैयायिक थे जिनके सम्मुख कोई वादी नहीं उहरते थे। प्रभाचन्द्र धाराधीश मोजदेव द्वारा सम्मा-्नित हुए थे। माघनन्द्र और जिनचन्द्र नारी किव, नैयायिक शीर वेयानरण थे। देवेन्द्र बङ्कापुर के आचार्यों के नायक थे। वासवचन्द्र ने अपने वाट-पराक्रम से चालुक्य राजधानी में वाटक्करस्त्री की उपाधि प्राप्त की था। यश.कीतिं सेद्धान्तिक सिंहल हीप के नरेश हारा सम्मानित हुए थे। त्रिमुष्टि मुनीन्द्र बड़े सेद्धान्तिक थे और तीन मुष्टि अस का ही आहार करते थे। मलधारि हेमचन्द्र और श्रमकी तिंदेव बड़े सटाचारी आचार्य थे। कल्याणकीति शाकिनी आदि मृत प्रेतीं के। मगाने की विद्या में निपुण्य थे। बालचन्द्र आगम और सिद्धान्त के अच्छे ज्ञाता थे।

# ५६ (१३२) गन्धवारण बस्ति के पूर्व की ग्रीर

(शक सं० १०४५)

त्रैतिद्योत्तमभेष्यचन्द्रसुतपःपीयृषवाराशिकः
सम्पूर्णात्त्रयवृत्तिनिर्मेत्वतनुः वृष्यद्वुधानन्दनः ।
त्रैत्तोक्य प्रसरद्यशरश्चिकिचर्यप्रीत्तदोषागमः
सिद्धान्ताम्बुधिवर्द्धना विजयते पृथ्वैः प्रभाचन्द्रमाः ॥ १ ॥
श्रीसोद्दराम्बुजमवादुदितोऽत्रिरत्रिजातेन्दुपुत्र-बुधपुत्र-पुक्तवन्तः ।
श्रायुक्तवश्च नहुषा नहुषाद्ययातिः
तस्माद्यदुर्यदुकुले वहवा षभृवुः ॥ २ ॥
ख्यातेषु तेषु नृपतिः कथितः कदाचित्

कश्चिद्वने मुनिवरेश्व(ध्व)-चलः करालं।

١

शाद् लकं प्रतिष्ठ पे।य्सल इस्वेतिऽभूचस्याभिधा मुनिवचीऽपि चमूरलक्मः ॥ ३ ॥
वता द्वारवतीनाथा पे।य्सला द्वोपिलाव्छना ।
जाताश्रशसपुरे तेषु विनयादित्यमूपितः ॥ ४ ॥
स श्रीवृद्धिकरं जगवजनिह्वं कृत्वा धरां पालयन्
श्वेतच्छत्रसष्टसपत्रकमले लक्मां चिरं वासयन् ।
देविच्छत्रसष्टसपत्रकमले लक्मां चिरं वासयन् ।
देविच्छेपाखिलदिचु शिचितिरपुस्तेजः प्रशस्तोदयः ॥ ५ ॥
श्रोमधादवयंश्रमण्डनमणिः चोणोशरचामणिलेक्मीद्वारमण्डनमणिः चोणोशरचामणिलेक्मीद्वारमण्डनमणिः नरेश्वरशिरः प्रोचुङ्गग्रम्भन्मणिः ।
जीयान्तीतिपथेचदर्पश्रमाणिक्षिक कृत्वा मणिश्रीविष्णुव्विनयाजिते। गुणमणिस्सम्यक्तवचूडामणिः ॥६ ॥

कन्द ॥ परेद मतुजङ्गे सुरमू—

मिरुहं शरणेन्दवङ्गे कुलिशागारं ।

परविनिवेगिनलवनयं

धुरदेग्ज् पेर्ण्यर्ड्षे मृत्यु विनयादित्य ॥ ७ ॥

बिलद्धे मलेद्धे मलपर—

विलेयेग्ज् बिल्डुवतुदित्मयरसवस्रदि ।

विलयद मलेयद मलेपर—

विलेयद मलेयद मलेपर—

विलेयद मलेयद मलेपर—

होपाल-कुमार-निकर-चृहारसं ।

श्रीपतिनज-भुजविनयम—
द्वीपति जनियसिदनदटनेरैयङ्गनृपं ॥ ६॥
द्वाता जनियसिदनदटनेरैयङ्गनृपं ॥ ६॥
द्वाता ॥ श्रनुपमकीक्ति मूरेनेय मारुति नालकनेयुप्रविद्वयय्देनेयसमुद्रमारेनेय पूराणेयेखनेयुर्व्वरेषनेप्टेनेय कुलादियोग्भतनेयुद्घसमेतद्वस्तिप—त्तेनेय निधानमूर्त्तियेने पोलववरारेरेयङ्गदेवन ॥ १०॥
श्रारिपुरदोल्धगद्धगिल्दन्धगिलेम्बुदु वैरिभूतलेद्वार करुले।ल् चिमिल्चिमि चिमीचिमिलेम्बुदुकोपविद्वदुद्वरतरमेन्दोडल्कुरदे कादुवरारेरेयङ्गदेवन ॥ ११॥

कन्द ॥ श्रा नेगल्द् स्रेग नृपालन सूतु दृहद्वैरिमर्डनं सकलघरि-त्रो-नाथनर्त्यिजनता-भातुसुवं जिल्ला विष्णुवद्धननेसेदं ॥ १२ ॥ दृदेयं गेयलाहनेहन-न्तुदितादितमागे सकलराज्याभ्युद्दयं । महबदराति-नृपालक-

पदिवद्दलननमम विष्णुवद्धिन भूपं ॥१३॥

हुत्तं ॥ केलरं किर्त्तिकि वेरं बिदुर्दुकेलरनत्युप्रसङ्गामदोलुवा—

त्वले गोण्डाचेपदिन्दं केलर वलेगलं मेट्टि मिन्दुप्रकीपं ।

मलेवत्युद्वृत्तरंवीत्तलदुलिदु निजप्राज्यसाम्राज्यमं ते।
ल्वलदि निष्कण्टकं माडिदनधिकवर्लं विषणु जिष्णुप्रवापं॥१४॥



न्तग्गलमप्प मान्तनद् शान्तलदेविय पुण्यवृद्धियं ॥१७॥

धुरदे।ल्विष्णुनृपालकङ्गे विजयश्रीवचदे।ल्सन्तर्वं परमानन्ददिनोतु निल्व विपुलशीतेजदुद्दानियं। वर दिनिभत्तियनेय्दिसल्नेरेवकीर्त्तिश्रीयेनुत्तिर्पीर्दा-दरेये।ल् शान्तलादेवियं नेरेये विष्णप्पातने विष्णपं॥ १८॥

हन्द ॥ शान्तल देविय गुणमं शान्तलदेवियसमस्तदाने।श्रतियं। शान्तलदेवियशीलम-चन्त्यं भुवनैकदानचिन्तामणियं॥ १-६॥

वनतः ।। स्वस्यनवरतपरमक्तस्याणाभ्युद्यशतसद्वस्पक्तभोगभागिनी द्वितीयल्दमी समानेयुं । सकलकत्वागमानूनेयुं ।
स्मिनवरुग्निमणीदेवियुं । पतिहितसस्यभावेयुं । विवेक्षेकष्टहरपतियुं । प्रत्युत्पन्नवाचस्पतियुं । सुनिजनविनेयजनविनीतेयुं ।
पतिन्नताप्रभावप्रसिद्धसीतेयुं । सकलवन्दिजनिवन्तामिण्युं ।
सम्यक्तनृडामिण्युं । उद्वृत्तसविगन्धवारेण्युं । चतुःसमयसमुद्धरकरणकारण्युं । मनोजराजविजयपताकयुं । निजकुलाभ्युद्य
द्वीपक्षेयुं । पीतवायनुस्रसृत्रधारेयुं । जिनसमय समुदितप्राकावृत्ताहारामयभैषव्यशाखदान-विनोदेयुमप्प विष्मुवद्धं नपोयसलदेवर पिरियरिस पट्टमहादेवी शान्तलदेवि शक्तवर्ष
सासिर ४० यूदेनेय शाभकृतु संवत्सरद चैत्रसुद्धपाढिववृहस्पतिवारदन्दु श्री बेल्गोलद तीर्श्वदेश सविवान्ध्यवारण्यिना-

लयमं माहिसि देवता पूजेगर्षिसमुदायकाद्दारदानक कल्कियानाड मोहेनविलेयं तन्म गुरुगल् श्रोमूलसङ्घद देसियगण्द पुस्तकग-च्छद श्रीमन्मेचचन्द्र त्रैविद्यदेवर शिष्यर् प्रभाचन्द्र सिद्धान्त देवर्गो पादप्रचालनं माहि सर्व्यवाधापरिहारवागि विदृ दत्ति ॥

वृत्त ॥ प्रियदिन्दिन्तिदनेय्दे कावपुरुषगाँगुं महाश्रोयु म-क्षेयिदं कायदे काय्व पापिगे कुरुचेत्रोट्यियोल् वायारा-सियोलेकोंटिमुनीन्द्ररं कविलेयं वेदाट्यरं कोन्दुदेा-न्दयसं सार्गुमिदेन्दु सारिदपुवी शैक्षाचरंसन्ततं ॥ २०॥

ऋोक ।। स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेति वसुन्धरां । षष्टिर्न्वर्षसहस्राणि विष्टायां जायते क्रमिः ।। २१ ॥

एजसनकट्टव केरेयागि कट्टिस सगितगन्धहिस्तियसि ग्रहमन् सकिगागे देवियक जिनालयके विद्वत ॥ श्रीमत् पिरियरिस पट्टमन् हादेवि श्रान्तलदेवियक तातु माहिसिद सगितगन्धवारणद बसिदगे श्रोमद्भिष्णुवद्भन पेथ्यस्त देवर बेहिकोण्डु गङ्गस-सुद्रद केलगण नडुवयलय्वनु केलग गईं तोटवं श्रीमत्प्रभाचन्द्र-सिद्धान्तदेवर काल किन्वे धारापृर्व्वकं माहि विदृद्धि इदनिलद्व गङ्गेय विद्योले हदिनेण्डु केटि किन्तिय कोन्द महापावक ॥ महुलमहा श्री श्री ॥

(इचिय पार्श्वपर) श्रीमत्प्रमाचन्द्रसिद्धान्तदेवर प्रिाज्यस् महेन्द्रसीर्त्ति देवर मुलूरहिदमूर किचन होलविगेय शान्त सादेविय वसदिगे माहिसि कोहर मङ्गलमहा श्री श्री। [यह लेख शान्तळदेवी के दान का सारक है। लेख में थाद्वकुळ की उत्पत्ति नहाा श्रीर चन्द्र से बतळाई है। इस कुळ में 'सळ' नामक एक राजा हुआ। एक बार वन में किसी साधु ने एक न्याप्त की श्रीर संकेत कर इस राजा से कहा 'पाय्सळ' (हे सळ, इसे मारेर)। तभी से इस राजा का नाम पाय्सळ पढ़ गया श्रीर उसने सिंह का चिह्न अपने मुकुट पर धारण किया। तब से इस व श का नाम पाय्सळ पढ़ गया। लेख में इस व श के विनयादिख, एरेयड श्रीर विष्णुवर्द्धन नरेशों के प्रताप का वर्णन है। विष्णुवर्द्धन की पटरानी शान्तळदेवी, जो वाति-वत, धर्मपरायणता श्रीर मक्ति में स्विमणी, सखमामा, सीता जैसी देवियों के समान थी, ने सबति गन्धवारणवस्ति निर्माण कराकर श्रीमपेक के लिए एक ताळाब बनवाया श्रीर उसके साथ एक प्राम का दान मन्दिर के लिए प्रमाचन्द्र सिद्धान्तदेव के। कर दिया।]

िनाट—नेख की ठीक तारीख़ 'सासिरद नक्वन्तयदनेय' है, परन्तु खोदनेवाले की सूळ से जब 'नक्वन्त' छूट गया बीर 'सासिरदयदनेय' छुद गया तब उसने 'सासिरद, के 'द' की ४० में बदळकर जितना अच्छा उससे ही सका इसे शुद्ध कर दिया। यश्वपि पढ़ते समय इससे ठीक अर्थ निकळ आता है परन्तु देखने में यह बढ़ा विचित्र माल्म होता है।

५७ ( १३३ )

गन्धवारण वस्तिके उत्तर की ख्रीर स्तम्भ पर।

( शक सं० २०४)

' इत्तर मुख )

संसारवनमध्येऽस्मिनृजूंखद्वान् जन-द्रुमान् । श्रात्तोक्यालोक्य सद्वृत्तान्छिनत्ति यमवचकः ॥ १ ॥ श्रीराजस्कृष्णाराजेन्द्रन मगन मगं सत्यशीचद्वयाल-द्वारं श्रोगङ्गगङ्गोयन मगल मगं वीरलक्सीविलासा-गारं श्रोराजचूहामश्रियत्वियनिदें पेम्पी पेत्तेन्दलिंप भृरिस्माचकर्मुंबण्यिसे सले नेगल्दं रहृकन्दर्प्पेदेवं ॥ २ ॥ परभूमीश्वरभोकरंकरनिशातीप्रासि शत्रुचिती-श्वरविष्वंसपरं पराक्रमगुणाटे।पं विपचावनी--श्वरपचचयकारणं रणजयोद्योगं द्विषन्मेदिनी-श्वरसंहारहविर्भुजं मुजबलं श्रीराजमार्चण्डन ॥३॥ इरियल्कण्युवरीयक्षारररेवर् पुण्डीवरारानुमा-न्तिरियल्कन्मरदाव गण्डगुणमावीदार्थ्य सेन्दल्कदा-न्तिरिवण्मुं पिरिदीव पेम्पुमेसेदेाप्पिल्दप्पुवार्व्वीण्यासल् नेरेवर्व्वीरह चागदुन्नतिक्षेयं श्री राजमार्चण्डन ॥४॥ किटद जसक्के ताने गुरियादचलं नेरेदर्श्यिगत्र्थमं। कुडुव चर्न तीदन्नुडियदिप्पें चर्न परवेण्योक्तीतीदं-बढ़द चलं शरण्गे वरेकाव चलं परसैन्यमं पेर-हुँ है गुहदृष्टि कोल्व चलमान्द चलं चलदहूकार्न ॥५॥ इरु पेरदेननि पेगगलुतिल्दपुदीवनेगस्ते कल्पम्-मिरुद्ददिनग्गल नुडि सुराचलदिन्दचलं पराकर्म । सरकरतेवदि विसिद्ध चागल नन्निय वीरदन्दमी-दे रितंने विण्यामल् नेरेवरारलवं चलदङ्ककारन ॥ ६ ॥ भ्रीगसुग मछदुस्लुदने पेल्दपेनेन्दुमतक्यीवक्रमं मृगपति गल्लदिस्त्रे गष्ट सन्द गमीरते वार्द्धिगल्लदिः

स्त्रेगडजगत्प्रसिद्धिगेत्ते......महोत्रवि-वे...ग'''' भेज्जमोत्तवानरिवें'''''''''||७॥

# ( पूर्वमुख )

दुस्थितेलोककल्पतस्वेम्बुदु वैरिनरेन्द्रकुम्मिकु-स्मस्यत्त-पाटन-प्रवण-केस रियेम्बुदु कामिनीजनेा-रस्यलद्वारमेन्बुदु महाकविचित्तसरीरुहाकरा-विश्वतहंसनेम्बुद् समस्तमहीजनिमन्द्रराजनं ॥ ८॥ पुसिवुदे तक्कु कोट्टलिपि कोल्वुदे मन्तरामन्यनारिगा-टिसुबुदे चित्तमीयदुदे विशयमारमनेय्दे कुर्त्तुव-<u>व्यस्त्रदे कलत कल्पियेने मत्तवरं पेसर्गोण्डदेन्त पा-</u> लिस्रवदे। पेलिमीगडिन राजतनूजरेालिन्द्रराजनं ॥ ६॥ निरिवलवितमञ्जरेष्टवर-मुखाञ्जनेत्रोत्पत्नालकालोलिशिली-मुखनिकर-दिनेसेनुदु पदनख-क्रमलाकरविलासमहितर जवन ॥ १०॥ मन्निसि पिरिदीवंतीद-तं नुडियन्ते। बर्दु माणनलरिन्द्रमिदे-नुन्नतिवडेदुदे। चागद निनय बीरद नेगल्वे चलदग्गलिया ॥ ११ ॥ शरदमृतकिरशक्वियि चराचरव्याप्तियिं जगज्जननतिथि करमेसेदिल्इपुदेनी-

श्वरमूर्त्तिये की किं की त्तिंनारायणन ॥ १२ ॥
नुद्धिवर्वीरमनेन्द्रुगण्डु सेहेवचींगक्षेमुय्नाम्परीवड़े पलाच्चुवरामे सीचिगलेमेन्दिर्पपरिस्त्रीयरील्गडणं नित्रगे बीगुवर्नुहितोदल् देशसके पक्षादेदं
बहगण्डर् कलिकालदेश् कलिगलेश्ल्गण्डं वरंगण्डरे॥१२॥

### (इचिग्रमुख)

श्रीगे विजयके विहेगे
चागकदिद्धे जसके पेन्पिष्ट नित—
क्रागिरसिदेन्दु कन्दुकदागमदोले नेगल्गुमल्ते बीरर बीर ॥ १४ ॥
धोलगं दक्तिक सुकरदुष्करमं पोरगक सुकरदुष्करभेदमं
छोलगं वामद विषममनिष्टिय विषम दुष्करम निजदर पेरगगालिके येनिपति विषममनदरितविषम दुष्करमेन्व दुष्करमें
एसेयोलोर्ज्वने चारिसस्यल्लंनास्कुप्रकरक्षमुमनिन्द्रिराजं

चारिसे नाल्कु प्रकरण-चारणे मून्र मृवतेण्टेनिसिद्वा-चारणेगलनमदिं चारिसुगुं कोटि तेरदिनेलेनेडेड्गं ॥ १६ ॥ बलसुनेरुव सुलिवगल्विन्तप्प चारणदेशवसल्लदे पेष्ट्व-टुखेंगे समनागेगिरिगेय कोल्सुट्टि मिगल्लं नेल्लुमण्यमीयदिन्तोः न्दलवियोत्वरे पोरगोलगेडदोलं वलदोलं कडुगडुपिन्ने बर्प

वलयन्दप्पदे चारिसुवोजेयं रहुकन्दर्पनन्तावं बल्लं ॥१॥॥ मेलसिन निलिरिदु गिरिगेय-नलेदेग्गेंद्वोलोलोलगे पेरगणे मेलेवेग— ल्पलवडे चारिप बहलिके-यलविदुकेवलमे कीर्त्तिनारायणन ॥ १८॥ गिरिगे मेलसिन्दं किरिदक कालेल्पु नाल्वरललविग-किरिदुमक्क-

तुरगं बेट्टिं पिरिदक वलयसुं भूवलयदिनच पिरिदुमके। गिरिगे केल्विल वलयसिन्तिनितुमं कोवेक्कि करमरि-दिन्तिवरेालु-

इरदे पर्तेण्डुवृत्वयं चारिसदत्रं भागिमक्कवनस्निन्द्रराजं

कडुपुगछुद वर्त्तगढ बेडेड्स गल बेरे मिंड्सगल लिलगिलदें। कडुजायोने विदक्षय्वर-मर्डापुलेने विदमेलेक मेलेवबेडेड्स ॥ २०॥ नेगस्द मण्डलमाले त्रिमण्डल यामकमण्डलमर्द्धचन्द्रमार्गा बगेवेडिरिदण सर्व्वतामद्रमुद्दवलं चक्रव्यूहं वस्मेगलं। पोगलिसस्तक पेरवु दुष्करदेखेणङ्गलनश्रमदिनेलेथोल्

# १३४ चन्द्रगिरि पर्वत पर के शिखालेख

जगदे। खेलेवबें डेड्राने। टर्बने बळ...न्तारार्खं मान्तरमे ॥ २१ ॥

(पश्चिम मुख)

उद्दवल मेलेवरेम्बुदे-बिद्दं मुन्नछि कहुपिनोल्बहु विघदि-न्दुद्दवलमेलेहु सुरिगुँ। बिद्दमेनस्त्रलल पोरगनेलेवबेटेड्गं॥ २२॥•

एरकमल्लदे पेाछदागेरिंग देारेकीण्डे कील्य तेरतल्लदे नेरेये वरले तकदियछि बीसुवल्लिये बीसल्लिरेदेयिछ। परियनादिट्टे सुरिवछि कडुपिनील् सुरिइयिछिछय विन्नग्रव-नेरेये कल्पदे बीररवीरनं गिडेगला-मरग्रनं नेाडि कछा॥ २३॥

श्रासुवतुं कूकुवतु श्रीसुवतुं गृढये नेगस्द तक्कदियोलेतु-त्तासदेयु कुद्धदेयुं विसन्देयुविद्दमेलेगुमेलेवबेटेड्गं ॥२४॥ प्रगलरियदे निण्डुकम्मगुल्दुंवरलणमरियदेवपंपिन्दुं तेरननरियदे भङ्गमनिष्कियुम्मृरदेगछदे कट्टाहियुं । सुरिये पेगियसिदनुरेयं कोन्दु धरेगेडे तगर्गंड यिवनेनिस्दे नेरेये कडुजाणनेनिसल्के वक्कुंमे गेडेगलामरणन कछद्वं ।

फालाल भय्गल तुरगद कालाल तिबिनुगलीलख्रि बिन्स्सुतेलेगुं। गेल्गुमेने नेगस्द मार्गादे गेल्गुमे पिणेदिल कीर्तिनारायणनं ॥२६॥ वनिधनभानिधिप्रमितसङ्ख्ये शकावनिपाल कालमं ।

नेनेयिसे चित्रभातुपरिवर्त्तिसे **चैत्रसितेतराष्ट्रमी**-दिन-युत-भै**।सवार** दोलनाकुलचित्तदे नेान्तु विल्दिद जनतुत**निन्द्रराज**नखिलामरराजमहाविभृतियं ॥२७॥

[यह तेस्त राष्ट्रकृट मरेश कृष्णराज (तृतीय) के पात्र इन्द्रराज की सृत्यु का स्मारक है। इन्द्रराज गद्गगाद्गेय का दीहित् और राज- चूड़ामिण का दामाद था। 'रदकन्द्पेदेव' 'राजमार्चण्ड' 'किलगलोक्गण्ड' 'यीरर थीर' आदि इन्द्रराज की प्रताप स्चक उपाधियां थीं। १४ वे 'से लगाकर २६ वे 'पच तक इन्द्रराज के पृक गेंद के खेळ में नैपुण्य का विवरण है। पर अनेक शब्दों का अर्थ अज्ञात होने के कारण इन पर्धों का प्रा-पूरा भाव स्पष्ट नहीं हे। सका है। सम्भवत यह 'पोला' के सदश कोई लेळ रहा है। क्येंकि उक्त पर्धों में गेंद, थोड़ी और खेळ के स्पढ़ों का उल्लेख है। इन्द्रराज की मृत्यु शक सं० ६०४ चैत्र सुदि म

५५ ( १३४ )

्रितित बस्तिके पश्चिम की ख़ोर एक स्तम्भ पर ( लगमग शक सं० ६०४ ) ( इत्तर मुख )

....वार बेल्पहिस ....इन्हदे पागलिसेम्बेने...

| the distinct and the se contract of                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| गिय…दिसिमा…ढदो…नु… मेगदेनच्य तेष्ठु<br>पोदिसुवेल्तेयुरि वीडि निगसुगुनेम्य वपेदकेथे |
|                                                                                    |
| मावन-गन्ध-इस्तिय ।।                                                                |
| म्रदिरदिदिचिर्चनिन्दरिनेने पायिसि तन्न मिण्डमुं                                    |
| कुदुरेय येम्विवु बेरिस बील्वदु मेशिदिरेदेहु काल् गुदि-                             |
| गेलि वाने                                                                          |
| ( पूर्व मुख )                                                                      |
| साधिसि पेगानिरदे दिव                                                               |
| वेरितन्तित्वल्दरिस्यल्दश्तवस्त्री                                                  |
| पेनकोलवोलगदे।स्तायेउनता\                                                           |
| यविट्टनेवेग्रतिपिय                                                                 |
| चितिदु निजाधिपं बेससिदेव्वेंसनं कुसिदिन्मेंकेल्दुवा-                               |
| स्वितपननन्यवस्थितनने।ब्वेंसक्त्कुव जीत्तगत्तुरं                                    |
| पलियेदे यिछदेशस्पन्नेयुतिर्प्युद्ध मावन गन्धहस्तिर्थ ।।                            |
| परवलवेय्दि कय्दुनेहेयाडुव वाग्रदोत्तिल्ल बीरम                                      |
| परवधु वट्टेंबावरेडेयाङ्क्यताग्रदोत्तक्षि सीचमं ।                                   |
| परिकिसि सन्दरिज्ञ पेररोर्ज्ज्ज्वेन्निज्ञिद्ण्यु सीचमे-                             |
| म्बरदरेत                                                                           |
| ( दिचया मुख )                                                                      |
| वागेदि~                                                                            |
| हिगरनवुद <sup>ं</sup> दोरंगे वर्कंसे मावनगन्धहस्तियं ॥                             |
| श्रीडनेय नायकर्षुंदिदु वागुमेमल्व वक्कदेाह्डुपु-                                   |
| अत्य भारता निष्कृति -                                                              |

ण्बड्डिननिवल्दु सन्दु सवकदृतिद्धिगे नुह्क वीरम-चित्रिविनमामे तिस्तिरिदु गेल्देवरातियनेन्दु पेाचरि-नुहिवितागण्डरं नगुबुदोट्टिज मावनगन्घइस्तियं ॥ ग्राणुगिनोत्ते राजचूडा-मिश्रमार्गेडे मझनीये गेल्वे लेपद वि-लग्य

(पश्चिममुख)

.. ललागे कयो पाक्वलि वित्तरिसुबुद्दियेंगितियनें एनेनेगल्द पिट्टुगं बोडिनसीचीरने। प्रचण्डसुजदण्डंमावनगम्ध-हस्ति कविजनविजुतं मोनेसुट्टे गण्डनाह्वसीण्ड घरेचिज-भानुसम्बत्सरमधिकाषाढ़बहुल दसमीदिनदे।ल्गुर-चरस्मृलदे।लृसुभपरिसामदे पिट्टनिन्द्रलोककोगदः ॥

[ यह जेख एक मावन गन्धहिस नामक वीर योधा की मृत्यु का सारक है। युद्ध में अद्वितीय वीरता के कारण इसे एक राजा राज-चूड़ामणि मोगेंडेमछ ने अपनी सेना का नायक बनाया था। चित्रमानु सम्बत्सर की आपाढ़ विदे १० की इस वीर का आणान्त हुआ। यह जेस बहुत धिस गया है इससे प्रा प्रा नहीं पढ़ा गया। शक सं० ६०४ चित्रमानु संवत्सर था। लेख की सिखावट से मी यह समय ठीक सिद्ध होता है।] ५€ ( ७३ )

## शासन बस्ति के सामने एक शिला पर।

( शक सं० १०३६ )

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामोघ-काञ्छनं । जीयात्त्रैलोक्यनाथस्य ग्रासनं जिनशासनं ॥ १ ॥ भद्रमस्तु जिनशासनाथ सम्पद्यतां प्रतिविधान-हेतवे । प्रन्यवादि-भद-इस्ति-मस्तक-स्काटनाथ घटने पटीयसे ॥२॥ नमी वीवरागाय नमस्सिद्धेभ्यः ॥

खत्ति समिवगत-पश्च-महाशब्द-महामण्डलेखरं द्वारवतीः पुरवराधीधरं यादव - कुलाम्बर-चु-मिण सम्यक्त-चूडामिण मलपरोल्गण्डाधनेकनामावली-समालङ्कृतरप्य श्रीमन्महामण्ड-लेखरं चिभुवनमरुल तज्ञकाडुगेग्ण्ड सुज वल-चीर-गङ्ग-विष्णुवर्द्धन-होय्सल-देवर विजयराज्यसुत्तरात्तराभिष्टृद्धि-प्रवर्द्ध मानमाचन्द्राकंतारं सलुत्तमिरे तत्यादपद्योपजीव ॥ इत्त ॥ जनताधारनुदारनन्यवनितादृरं वचस्सुन्दरी-धन-वृत्त-स्तन-द्वारनुम-रखधीरं मारनेनेन्दपै । जनकं तानेने माक्कच्चे विज्ञुष-प्रख्यात-धर्म-प्रयु-फ-निकामात्त-चरित्रे तायेनलिहेनेचं महाधन्यनो ॥ ३ ॥ कन्द ॥ वित्रस्तमल जुध-जन-भित्रं द्विजकुलपवित्रनेचं जगदोल्लो पात्रं रिषु-कुल-कन्द-सिन्तं केनिण्डन्य-गोत्रनमलचरित्रं ॥४॥ मनुवरितनेचिगाद्वप मनेयोलु सुनिजन समूह्युं बुद्यजनसुं।
जिनपुजने जिनवन्दने।
जिनमहिमेगलानकाल्युं सोमिसुगुं॥ ५॥
छत्तम-गुण-तिवनिता—
वृत्तियनोलकोण्डुदेन्दु जगमेल्लम्क—
य्येत्तुविनममल-गुण-सस्पत्तिगे जगदोल्लगे पाचिकब्बेये नेत्न्तल्लु ॥ ६॥
प्रनितिसिद् स्विराजन पाचिकब्बेय पुत्रनखिल्तिन्त्र्यंकरपरमदेवपरमचरिताकण्यंनोदीण्यं-विपुल-पुलक-परिकल्लित्त्वाराखनुवसम -समर-रस-रसिक-रिपुनुपक्लापानलेप-लोप-लोलुप-कृपायानुवाद्वाराभय-भैषज्य-शास्त्र-दान-विनोदनुं सकल्लोकशोकापनेदन्तुं।

श्रृत्त ॥ वर्जवज्रभृतो हलं हलभृतश्रक तथा चिक्रणश्राक्तिश्रशक्तिथनस्य गाण्डिवधतुर्गाण्डीवकोदण्डिनः ।
यस्तद्वद्वितने।ति विष्णुनुपतेष्कार्य्यं कथं माहशै
गीङ्गो गङ्ग-तरङ्ग-रिक्षतयशो-राशिस्स-वर्ण्यो मनेतु ॥ ७'॥
इन्तेनिप श्रीमन्महाप्रधानं दण्डनायकं द्रोहघरट्टं गङ्गराजं
चाल्लव्य-चक्रवक्तिं-चिसुवनमरूल-पेम्मा डिदंवन दलं पन्निर्व्य-

कृन्द ।। तेगे वाहवसं झाहव वगेयं तनगिरुलवनरमेनुत सवङ्गं। बुगुव कटकिगरनलिरं पुगिसिदुदु सुजासि गङ्ग-दण्डाघिषन ॥ ६ ॥ चचन ॥ पित्वनमवस्कन्दकेलियिन्द मनिवकं सामन्तरमं भिद्गिसितदीय-वस्तुवाइन-समूहमं निजसामिगे तन्दु कीष्टु निजसुजावएम्पकं मेन्चियमेन्चिदेंबेदि कोक्रिमेने ॥

कन्द् ॥ परम-प्रसादमं परे--दु राज्यमं धनमनेतुमं बेददन --स्वरमाने वेदिकोण्डं
परमतनिदनर्हदच्चेनाश्चित-चित्तं ॥ ६ ॥

धन्तु बेहिकोण्डु---

वृत्त ।। पसरिसे कीर्जनंजनित पाचलदेवियरिर्थनट्ट मा-हिसिद जिनालयक्षमे।सेदात्म-मनोरमे ल्राचित्रदेवि मा-हिसिद जिनायलक्षमिदु पूजन योजितमेन्द्र कोट्ट स-न्तोसमनजस्रमान्पनेने गङ्गचमूपनिदेनुदात्तने। ॥ १० ॥ स्रक्तर ॥ स्रादियागिर्पुदाईत-समयक्के सूलसङ्घ केनाण्डक्रन्दा-

वादु वेददं वल्यिपुदिल्य देसिगगणद पुस्तकगच्छद । वेषविभवद कुक्कुटासन-मलपारि-देवर शिष्वरेनिय पेन्पि-ङ्गादमेसेदिय्य शुभचन्द्र-सिद्धान्त-देवर गुडु गङ्गचमूर्यति ११ गङ्गवादिय वसदिगलेनितेल्विनितवानेय्दे पेस्सियिसदं भ्र गङ्गवादिय गोम्मटदेवर्गा सुसालयमनेय्दे मादिसिदं । गङ्गवादिय निगुलरं वेद्बोण्ड वीरगङ्गङ्गे निमिन्धिकोर्ह गङ्गराजना सुभिन गङ्गररायङ्गं नृस्मेदियन्यन्तते ॥ १२ ॥ पत्तिद्दे लिगिल्ल नेलेवीहने माहिदने लिलगिल्ल कण् पित्तदुदे लिगिल्ल मनमावेहे येयदिदुदे लिगिल्ल सम्पत्तिन जैनगेहमने माहिसे देशदे लिलिगिल्लगेल सम्पत्तिन जैनगेहमने माहिसे देशदे लिलिगिल्लगेल ।। १३।।
जिनधम्मां प्रियाति मन्त्रदियं लोकं गुणंगोल्लुदेकेने गोदावि निन्द कारणिदिनीगल गङ्गदण्डाधिनाशतुम कावेरि पेर्क्वि सुत्ति पिरिटुं नीरे।तिशुं सुद्दिनलोने सम्यञ्चद पेम्पनिनेरेये विण्याप्पण्याने विण्यापं ।।१४।।
इन्तेनिप दण्डनायक गङ्गराजं सक्वर्ष १०३-६ नेय हेमण्
स्व संवत्सद काल्युण शुद्ध ५ सोमवार दन्दु वम्म गुरुगल्ल
श्वामचन्द्र-सिद्धान्तदेवर कालंकिकि परमनं कोष्ट्रप् ।। दण्डनायक
एचिराजनु तनगिमश्रुद्धियागे सिलिसिदं। परमन सीमान्तरं
भूदलु सल्ल्यद कल्ल दक्षवे गहि। तेद्वलु कहिद कुम्मरि होरगागि। इद्धवलु वेर्कनोल्लगेरेय माविनकरेय गहेयोलगागि।

बेलुगोलके होद बहे गिंड। बडगल मेरे। नेरिल-केरेय मूडण कोडियि वेड्सण होसगेरेय-च्चुगहादुदेल्लं। आहें सगेरेय बडगण कोडियिन्दं मूड होद नीरुनकेयिन्दं। अयुक्तकहृद। साइनल्लिदिन्दं। वेड्सलादुदेल्लिविनितुं परमङ्गे सीमेयागि विष्ट

'बृत्तं ॥

प्रियदिन्दिन्त्वहनेयूदे काव-पुरुषग्गीयु महाश्रीयुम क्कोयदं कायदे काय्व पापिगे क्रुरुचेत्रोर्ट्वियोल् बाखरा- सियोज्ञेलकोटि मुनीन्द्ररं कविलेयं वेदाह्यरं कोन्दुदेनि न्दयसं सार्ग्युमिदेन्दु सारिद्यु वीग्रैलाचरं सन्तर्त ॥ १५॥ ऋोक ॥

खदत्तां परदत्तां वा यो इरेद्रसुन्धरां । षष्टिर्व्वर्षे सहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ १६ ॥ वहुभिर्व्वसुधा इत्ता राजभिस्सगरादिभिः ।

यानि यानि यथा धर्मी तानि तानि तथा फर्ल ॥ १७ ॥ विरुद्द-स्वारि-मुखविलकं वर्द्ध मानाचारि खण्डरिसिदं ॥

ियह जेख एक दान का स्मारक है। मार और माकिशाज्ये के पुत्र एचिराज हुए। एचिराज श्रीर पोचिकटत्रे के पुत्र महाप्रतापी गङ्ग-राज हुए । ये हेास्तळ नरेश विष्णुवह न के महाहण्डनायक थे। इन्होंने तिगुळों ( तैळड़ों ) की परास्त कर गड़ वाडि देश की बचा किया तथा चालुक्य-नरेग त्रिसवनमळ पेर्माडिदेव की सेना की जीतकर भपने भारी पराक्रम का परिचय दिया । वनकी स्वासि-मक्ति तथा विजय-शीलता से प्रसन्न होकर विषयवर्द न नरेश ने उन्हें पारितीपिक मींगने की कहा। उन्होंने 'परम' नामक ब्राम मींगा। इस ब्राम की पाकर बन्होंने बसे अपनी माता पोचळ देवी तथा अपनी मार्वा छक्ष्मीदेवी द्वारा निर्मापित जिन-मन्दिरों की श्राजीविका के हेतु अर्पण कर दिया। यह जीस इसी दान का स्नारक है। गङ्गराज जैसे पराक्रमी ये वैसे धर्मिष्ठ भी थे। इस दान के श्रतिरिक्त इन्होंने गद्गवाडि परगने के समस् जिन-मन्दिरों का जीवाँद्वार कराया, ग्राम्मट खामी का परकोटा थनवाया तथा अनेक स्वळों पर नवे-नये जिन-मन्दिर निर्माख कराये। जेस में कहा गया है कि इन कुलों से क्या गङ्गराज गङ्गराय (चासुण्ड राय-गोम्मट खामी के प्रतिप्राकारक ) की खपेचा सी गुने अधिक धन्य

नहीं कहे जा सक्ते ? लेख में परम ग्राम की सीमा दी हुई है जिससे विदित होता है कि यह ग्राम श्रवण वेल्गोल के समीप ही ईशान दिशा में था। उक्त दान शक संवत् १०३६, फाल्गुण सुदि शे सोमवार की दिया गया था। गङ्गराज कुन्दकुन्दान्वय देशीगण पुस्तक गन्छ के कुकुटासन मलघारिदेव के शिष्य श्रमचन्द्र सिदान्त देव के शिष्य थे। चान की रचा के हेतु लेख में कहा गया है कि जो कोई इस दान-वृत्य में इस्लेप करेगा वह कुरुवेश व बनारस में सात करोड़ श्रप्यों, किपल गौधों व वेदज्ञ पण्डितों के बात का पापी होगा।

#### ई० (१३८)

# बाहुबलि बस्ति के पूर्व की ख्रीर प्रथम वीरगल् पर

( त्रुगभग शक सं० ८६२ )

श्रीगाश्रयवेने तेज-कागरवेने नेगल्द गङ्गवज्रन लेड्स

व्वीगायूचनेम्बरवरी-

ह्वीगेय (वेथिग) मार्पडेगेरण्टनण्नन वण्ट ॥ १ ॥ रक्तसमिखय केरियोयगङ्गन कालेगदोस्तन्न सावं निश्चरिस कालेगिकडे रक्तसमिखय कलिपि तन्न वलमुं मार्ज्वलमुं तन्नने पेगले।

श्रोडने कालग वियसिद घोलियलप्परिपङ्गे मार्चलं विडे कडिकट्दा नृद्धि किडे तन्न बल पेरवागदिल व-न्दडिगेडदन्दे विजयोले पायिसि मृलमेल्लम पडल् विडिसि पोगल्तेयं पडेदु णान्तुदु वेशियगनान्तानिश्चट ॥२॥ श्रादिरि...लिक वहेगन केशियेयगङ्गन मोत्तमेल्लम वेदरुविनं तेरिल्च पत्तरं तुलिलालगलिनिक तत्र वी-रद... लदेलोयं परवलं पेगगलल्विकं... मागि वि-ल्ददिटनलुर्केयं मेरेदु सानुदु विष्यगनिन्तलाप्रदेशल् ॥३॥ नृदु-सरलालिन्द्दक (कन्वयको) यिकिति केय्दुवेडिरो-ल्लिष्ट निसान्तहेतुगलिनादमगुर्व्विसवटु वीलुवेन-ल्तेष्ट्रने नेान्दु बील्वेडेये(ल् नय्य) गोण्डु विमान म...लं सुदृलुमित्तरिक्ष गल विष्यगनं दिविजेन्द्र-कान्तेय...॥४॥

[ यह एक बीरगळ है। इसमें उल्लेख है कि गङ्गवज (नरेश) अप नाम रक्कसमिण के वेायिग नाम के एक वीर योद्धा ने 'बहेग' औा 'के।योय गङ्ग' के विरुद्ध खुद करते हुए अपने प्राया विसर्जित किये युद्ध में इसने ऐसी वीरता दिखाई कि जिसकी प्रशंसा उसके विपर्विये ने भी की ]

#### **६९** (१३€)

# उसी स्थान के द्वितीय वीरगल् पर

( लगभग शक सं० ८७२ )

श्री-युवितमे निज-विजय-श्री-युवितये सवितयंतिसे रख-मूर्ख-नृपा-श्रायदेशलायद सेयू-गलि बायिकनेन्व नेगल्तेयं प्रकटिसिदन् ॥१॥ श्री-दियतन बायिकन स-ने।-दियतेमे जमदेशिसेद जावय्यमे ताम् भादर्वनयर्पेलल् मादुवरं देशिलम्मनेम्बर् पेसरि ॥२॥ भवरोड-बुट्टिदोल्लिनिन तवरेने धर्मददगुन्नियेने नेगल्दल्मू-भुवनक्के सावियिब्बगस् भ्रवनिजेगं दोरेयेनल्के पेण्डिकमोल्लरे ॥३॥ धारन तनयं विबुधो-दारं धरेगेसेद लोक-विद्याधरनन्त् भारमनासिवय पेम्पिनोल् पेलियुदे ॥४॥ श्रावक-धर्मदोल् दोरेयेनल् पेरिस्लोने सन्द रेवित-श्रावक-धर्मदोल् दोरेयेनल् पेरिस्लोने सन्द रेवित-श्रावकि ताने सङ्जनिकयोल् जनकात्मजे ताने क्रिपेनोल्ल्-देविक ताने पेम्पिनोल्जन्थित ताने जिनेन्द्र-मिक्त्यड्-भावदे सावियद्धे जिन-ग्रासन-देवते ताने काणिरे ॥५॥ उदयविद्याधरनप्प सायिब्बेन्द्र

### ( उसी पाषाण के शिखर पर )

ारियिसिददिः मा मा क्ष्मिक्त जन क्ष्मिक्त मूप्र क्षिप्र क्षिप्र क्षिप्र क्ष्मिक्त क क्ष्मिक्ति क्ष्मिक्तिक क्ष्मिक्तिक क्ष्मिक्तिक क्ष्मिक्त क्ष्मिक्त क्ष्म

तुव गदल् **बिगयुरिल्ला** सत्तल् ''वेत्त''''यव्ये सायलेन्द्र पंण्डतिये '' वेत्त्तण्यलोगले पलरुं तालगिद रायद चल मसल बलगि गन्दिनिपण्डतियिन् ।

[यह भी एक वीरगन है जिसमें पराक्रमी कीर प्रसिद्ध यायिक कीर नावस्ये की पुत्री 'सावियव्दे' का परिचय हैं। सावियव्दे का पित प्रति 'घोर' का पुत्र 'लोक विद्याधर' था। यह स्त्री रेवती, देवती, सिता, करून्यती सादि सदश रूपवती, पितृतता थीर धर्मित्रया थी। यह पक्षी आविका थी। जिल अगवान् में उसकी सासन देवता के लदश भक्ति थी। उसने 'घिगुयुर' नामक म्यान पर अपने प्राण् विसर्तितं किये]

िनाट — लेख का अन्तिम भाग जिलमें इस वीराक्षना के प्राय् लाग का वर्णन है, बहुत चिस गया है इसमें न्यष्ट नहीं है। ऐसा कुछ विदित होता है कि यह सती जी ग्रयने पति के साथ शुद्ध में गई थी और वर्डा लड़ते-लड़ते इसने वीरगति पाई। लेख के जयर जो चित्रे खुदा है उसमें यह जी घोडे पर सवार हुई हाथ में तलवार लिये हुए एक हाथी पर सवार बीर का सामना करती हुई चिश्रित की गई है। हाथी पर वढ़ा हुआ पुरुष हस पर बार करता हुआ दिखाया गया है। 'सायिडवे' सावियड़ने का सचेप रूप हैं

६२ (१३१)

गन्धवारण वस्ति में शान्तीश्वर की सूर्त्ति हैं पादपीठ पर

( स्नगसन शक स० १०४४ ) प्रभाचन्द्र-मुनीन्द्रम्य पद-पङ्कजपट पदा । शान्तला शान्ति-जैनेन्द्र-प्रतिविम्बमकारयत् ॥१॥ (सिष्ट्रपीठ पर)

वक्ती वक्त-गुर्ण दशोस्तरत्त्वतां सद्विश्रमं श्रूयुगे काठिण्यं कुचयोत्रितम्ब-फत्तके धत्सेप्रतिमात्र-क्रमम्। देश्यानेव गुर्णोकरोषि सुभगे सीमाग्य-भाग्यं तव व्यक्तं शान्तत्त्व-देवि वक्तुभवनौ शक्नोति को वा

कविः ॥२॥

राजते राज-सिहीच पाश्नें विष्यु-महीभृतः। विख्याता शान्तलाख्या सा जिनागारमकारयत्॥३॥

्र चिर्ट-- गन्धवारण विस्त का निर्माण शान्तळ देवी ने शक स॰ १०४४ विरोधिकृत सवत्यर में व श्रससे कुछ पूर्व कराया था। देखा लेख नं० ४३ (१४३)]

६३ (१२०)

# सरडु कहे वस्ति में श्रादोष्टवर की सूर्ति के सिंहपीठ पर

( लगभग शक सं० १०४० )

भुभचन्द्र-मुनीन्द्रस्य सिद्धान्ते सिद्ध्-निद्धनः ।

पद-पद्म-युगे लक्षीर्लक्षीरिव विराजते ॥१॥

या सीता पतिदेवताव्रविवैश सान्तौ वितिर्व्या पुनर्या वाचा वचने जिनार्ज्यनिविधै या चेलिनी केवलम्
कार्ये नीतिवधू रखे जय-वधूर्या गङ्गसेनापतेः

सा सत्त्मीर्व्यसिं गुर्शेक-त्रसिं व्योतीतनञ्जूतनाम् ॥ २ ॥ श्रीमूलसङ्घद देसिग गणद पुस्तकान्वय ॥

**ξ8 ( 00 )** 

# कत्तले वस्ति की ऊपर की मञ्जिल में श्रादीप्रवर की मूर्ति के सिंहपीठ पर

(लगभग शक स० १०४०)

भद्रमस्तु श्रीसूलसङ्घद देशिकगणद श्रीशुभचन्द्र-सिद्धान्त-देनर गुडु दण्डनायक-ग्(ड्रून)य्यतु तस्म ताथि पा-चन्नेगे माडिसिदी बसदि मङ्गल ॥

[दण्डनायक गङ्गरच्य (था गङ्गपच्य) शुअचनद्गसिद्धान्तदेव के शिष्य, ने यह बस्टी खपनी माता पेषचढवे के लिए निर्माण कराई। (आगे का लेख देखे।)]

६५ ( ७४ )

# धासन वस्ति में ख्रादीश्वर की सूर्त्ति के सिंहपीठ पर

(खगभग शक सं० १०४०)

श्राचार्यश्याभचन्द्रदेवयतिपा राह्यान्त रह्माकर-स्ताते। द्वीय मित्रनामगदिते। माता च पेगचाम्बिका यसासी। जिनधर्मीनर्मात्तकचिरश्रोगङ्गसेनापति-व्यक्तिं मन्दिरमिन्दिराकुतगृहं सद्मकिते। द्वीकरत् ॥ १ ६६ (१२०)

# चामुण्डराय वस्ति में नेमीश्वर की मूर्त्ति के सिंहपीट पर

(लगभग शक सं० १०६०)

गङ्गसेनापतेस्सृतुर् रच्यो। भारतीचयः। त्रैलोक्यरज्जनं जैनवैद्यालयमचीकरत्॥१॥ वुषवन्धुरस्ततां वन्धुरेचयाः कमलाचयः। वेष्ययापरनामाङ्गवैद्यालयमचीकरत्॥२॥

६७ (१२१)

# जपर की मञ्जिल में पार्श्वनाय की सूर्त्ति के पादपीठ पर

( लगमग शक स० ५६२ )

जिन गृहमं वेज्गोलदोज् जनमेल्जं पोगले मन्त्रि-चामुण्डन न-्रन्दननोलविं माहिसिद जिन-देवणनजितसेन-ग्रुनिवर गुडुं ॥१॥

[ चामुण्ड के पुत्र श्रीर श्रवितसेन मुनि के शिष्य जिनदेवण ने चेल्नोल में जिन मन्दिर निर्माण कराया ! ] ६८ (१५६)

## काञ्चिन देशों के एक स्तम्भ पर

(अक स० १०५६)

( इत्तर मुख )

श्रीमत्-परम-गम्भीरस्याद्वादामाघलाव्छन । जोवास्त्रेले।क्यनाचस्य शासनं जिनशासन ॥ १ ॥

खरित ममलगुणसम्पन्नराप श्रीमत् चिभुवनमल्ल चलद-द्वराव है।य्सल-सेट्टियर घट्यावलेय युण्डिगंय दिस्मिनेट्टिय मगं मिल्ल-सेट्टिगं चलदङ्कराव-हे।यसलसेट्टिय्गन्टु पेम रुके।ट्ट-रिन्तु सकवर्ष १०५६ से।स्यसंवरसरद माध-मामद ग्रह-पचद सद्गु,मणदन्दु तन्नवमानमनरिद्व तन्न बन्धुगलं विडिसि समिचत्त्वोत्त मुडिपि सम्मीसनारं॥

(पश्चिम मुख)

भ्रातन सति एन्तपक्षेन्दहे ॥

तुरवन्मरसग सुगवेग सुपुत्र स्वस्ति श्रीजिन-गन्धोदक-पित्रती - कृतीत्तमाङ्ग युरुश्राहाराभयभैपञ्चशास्त्रदानिविनीदेयरप्प चिट्टकट्ने तत्र पुरुष चलदङ्कराव हे।य्सल सेट्टिगं वनगं तत्र मग बूचगङ्क परोत्त-विनेयमागि माहिसिद निसिधिगे॥

[ त्रिमुषनमञ्ज चलदङ्करावहोयसलसेष्टि ने द्रिमसेष्टि के पुत्र मिल्लिसेष्टि को चलदङ्करावहोयसलसेष्टि की उपाधि प्रदान की। मिल्लिसेड् 'बञ्चावले' के एक राज्यकर्मचारी ( युण्डिनोय ) थे। इनकी पत्नी जैमधर्म-गरायशा चिट्ठकट्ये थी जिसके पिता और माता के नाम क्रमशः तुरवस्मरस प्रार सुगादने थे। इसी साध्वी स्त्री ने श्रयने पति की यह निपदा निर्माण कराई।

[ नेाट—श्रय्यायले सम्भवत धम्बई प्रान्त के कलाद्वि जिलान्तर्गत श्रापुनिक 'ऐदोले' का ही प्राचीन नाम है। केख में शक १०४६ सेंग्य संवस्तर का उल्लेख हैं। पर ज्योतिय-गखना के श्रमुसार शक १०४६ पिजल सवस्तर था श्रीर सौम्य सवस्तर अससे श्राठ वर्ष पूर्व शक सं० १०४१ में था। श्रतपुत्र नेख का ठीक समय शक सं० १०४१ ही प्रतीत होता है ]

#### इंटं (१५८)

## काञ्चिन देशों के प्रवेशद्वार के निकट पड़े हुए एक टूटे पाषाण पर#

( लगभग शक सं० १०६२ )

| प्रथम मुख )                                                      |
|------------------------------------------------------------------|
| ******                                                           |
| •••••••••••च्यावृत्तविच्छित्तये ।                                |
| …क,…कलिकल्मषस्रतुदिनं श्री <b>वाल वन्द्रं</b> गुनि               |
| पश्याम श्रुत-रल्ल-राहणघर धन्यास्तु नान्ये वय ॥१॥                 |
| <b>)</b> -प्रचुर-ऋज्ञान्वितरकुटिलरचच्चलर्सुद-पत्त-वृत्त-         |
| र् हीषापचय-प्रकाशरेने <b>बाल चन्द्र दे</b> वप्रसावसेनच्चरिये ॥२॥ |
| श्री बालचन्द्र **********                                        |

र्वं यह पापाण श्रव नहीं मिलता।

(द्वितीय मुख)

भड़मप्प त्रिली वर्षितपूर्ते नित्र-कीर्त्ति, चित्र-समुचितचरिते। य...र-धृत...धुतिन्,.....यित्वाइं भुजविम्बचितमणि ..... कर त्यं चिरादिमु.....सम... गतिभिस्स.....चित्रयरुद्ध-श्रीकवि.....नघ ...... श्रीवहं...

#### ( वृतीय मुख )

....राने। वमा ... वित्रतन्मृताम... .यतेतरा ..। सकत्त....वन्य पादारविन्दं स ...ममूर्त्ति मर्व्यसत्वा...वक- दुरित-राशिमव्यद... . तुविजित - मकरकेतु.......र्तित्र - तीन्द्रं । माने।....सुविक...चका ....रो तत्पद् मव.....

[यह तेल पहुत ट्रा हुआ है। इसमें वाळचन्द्र सुनि की किति विर्यंत रही है। द्वितीय परा पम्परामायण (ब्राज्यास १ परा म) में भी पाया जाता है।]

#### 90 (१४५)

## ब्रह्मदेव मन्दिर के निकट पड़े हुए एक टूटे पाषाण पर

(स्रामग शक्त सं० १० ६२)

.....दा...न्वयद हुन ..य वितय श्रोगुणाचन्द्रसिद्धान्त-देवरप्रशिष्यरु श्रीनयको सिंसिद्धान्त-नक्रवत्तिगत्त शिष्यरु श्रोन दावरान्दिवैविध-दंवरं भानुकीर्त्तिसद्धान्वदेवरं श्री श्रध्या-लिबालचन्द्रदेवरु ॥

परमागमवारिधि (हिम-किर)णं राद्धान्तचिक नयकोर्त्तियमी-श्वरशिष्यन,.....लचित् परिणतनध्यास्मि बा(लच)न्द्र मुनीन्द्रं ॥ १ ॥ बालचं.....

[यह लेख अध्रा ही पढा गया है। हन (सेगे) शासा के
गुणचन्द्र सिद्धान्तरेव के असुस्त शिष्य नयकीर्ति सिद्धान्त चक्रवर्ति के
न्दाम नन्दि त्रैविध टेव, आनुकीर्ति सिद्धान्तरेव और अध्यास्मि बास्न-चन्द्र मे तीन शिष्य हुए। बास्चन्द्र की अर्थसा का जो पद्य यहाँ है
वह दनकी प्रामृतत्रय की टीका के अन्त में भी पाया जाता है
देसी शिस्टानेस न ६० (२४०) पदा २२]

७१ (१६६)

भद्रवाहु गुफा के भीतर पश्चिम की ख़ोर

चट्टान पर\* (नागरी श्रज्ञरों में)

( लगभग शक सं० १०३२ )

श्रीभद्रबाहु खामिय पादमं जिनचन्द्र प्रखमतां।

<sup>ं</sup> यह लेख श्रव नहीं मिलता ।

(v\$9) Fe

## भद्रबाहु गुफा के बाहर पश्चिम की श्रोर चट्टान पर

( शक स० १७३१ )

शालिवाहन शकाव्दा १७३१ तंय शुक्कतामसंवरसरद भाद्रपद व ४ वुधवारदि । कुन्द्रकुन्दान्य (न्वय) देसिनगद श्री चाह। शिब्बराद खिलतकीर्त्ति-देवरु धवर शिब्बर शान्ति-कीर्त्ति देवर शिब्बराद खिलतकीर्त्तिदेवरु मासे।पवासवं सम्पूर्ण माहि ई गवियक्षि देवगतरादद ।

[ कुन्दकुन्दान्यय देशीगया के चार ( कीर्ति पिटतस्टेच ) के शिष्य श्रीततकीतिंदेव के शिष्य शान्तकीर्ति देव के शिष्य श्राजितकीर्ति देव ने एक मास के अपवास के प्रश्वास श्रक्त स० १७३१ भाइपद वदि ४ श्रुववार को स्तर्गति प्राप्त की । ]

(00) Fe

### भद्रवाहु गुफा के मार्ग पर चरणचिह्न के पास चट्टान पर

( सम्भवतः शक्ष सं० ११३६)

खिं श्री दिश्वर स दत्सरद मलगाल केहिन्यु-सहूर्युं इत्लिहे एवं गटेय हहुवया हुविसिय मूक्तुण्डिन

[ इम स्नाम पर राजे होकर 'मळवाळ केदियु सङ्कर' ने आहें भूमि के पश्चिम की थार इसकी के वृत्त के समीव की तीन शिळाओं पर वागा चलामें। लेख में संवत्सर का नाम ईश्वर दिया हुआ है। शक ११३६ ईश्वर संवत्सर था]

98 ( 5£A )

### माकार के बाहर दिश्वण भागस्य तालाब के उत्तर की स्रोर चट्टान पर

( सम्भवतः शक सं० ११६८ )

खिल श्रीपराभवसंवत्तरद मार्ग्यासिर बहुल श्रष्टमी सुक्रवारदन्दु मलेयाल श्रध्याहि-नायक हिरिय-वेट्टदि चिक्कवेट्टकेच्च ॥

['मलयाल अध्यादि नायक' ने विन्ध्यगिरि से चन्द्रगिरि का निशाना लगाया । जेख में परामव संवत्सर का उक्तेख है। शक ११६८ पराभव संवत्सर या ]

# विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख

७५ (१७६-१८०)

# गाम्मटेश्वरकी विशालमूर्त्ति के वामचरण के पास

नागरी प्रचरांमे

श्रो चातुग्छे-राजें करवियले।

( लगभग शक सं० ८५० )

श्रीगङ्गराजे सुत्ताले करवियक्षे।

( लगभग शक सं० १०३-६ )

[ चामुण्डराज ने ( सृति' ) प्रतिष्ठित कराई । गङ्गराज ने परकेटां निर्माण कराया । ]

**७**६ ( १७५,१७६,१७७ )

### दक्षिणचरण के पास

( पूर्वद हत्ते कन्नड़ भचरों मे ) श्राचामुएडराजं माडिसिदं। (प्रत्य भ्रीर वहेलुचु,, ,,) श्रीचामुएडराजन् सेय्वित्तान्। (कन्नड भचरों मे ) श्रोगङ्गराज सुत्तात्वयवं माडिसिदं। [ तायर्थं पूर्वोक्त श्रीर समय मी पूर्वांतुसार] 99 ( १८४ )

#### पद्यासन पर

( लगभग शक स० १०७२ )

स्वितः समस्तदैखदिविजाधिय-किन्नर-पन्नगानमनमस्तक-रत्निगर्गत-गमस्तिशतावृत-पाद.....।
प्रास्त-समस्त-मस्तक-तम:-पटल जिनधर्मशासनम्
विस्तरमागेनित्के घरे-वारुधि-सूर्यशशाङ्करुष्टिनं ॥ १ ।
[जैनशासन सहा जव्यन्त हो । ]

७८ ( १८२ )

#### वाम हस्त की ख़ोर बमीठे पर

( लगभग शक स० ११२२ )

श्रीनयकी त्ति सिद्धान्तवक्रवित्तंगत गुढु श्रीवसिवसेद्वियर सुत्तात्वयद भित्तिय माहिसि चन्नीमतीर्त्यकरं माहिसिदरु मत्तं श्री वसिवसे द्वियर सुपुत्ररु निम्बदेवसे द्वि विक्ति सेट्टि जिन्निसेटि बाहुबलि-सेट्टि तम्मस्य माहिसिद सीर्त्यकर सुन्दर्ग जालान्दर्ग माहिसिदरु॥

[नयकीर्त्त सिद्धान्त सक्वित्त के शिष्य वसविसेष्टि ने परकोट के दीवार बनवाई थार चायीस नीर्थ करें। को प्रतिष्ठित कराया व उनके पुत्र निस्यदेव मेटि, बोकिमंटि, जिल्लिमंटि श्रीर बाहुविल सेटि ने नीर्य देशे के सन्मुग्य जानीदार बातायन बनवाया।

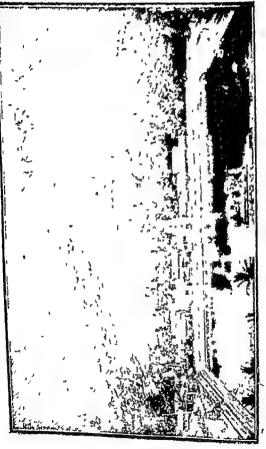

ب<sup>ي</sup> به

७दं ( १८३ )

उपर्युक्त लेख के नीचे जहाँ से सूर्त्त के स्रभिषेक के लिए व्यवहार में लाथा हुआ जल बाहर निकलता है

( लगभग शक सं० ११२२ )

श्रीललित सरीवर

**८० ( १७८ )** 

## दक्षिण हस्त की ख़ोर बमीठे पर

( लगभग शक सं० १०८० )

श्रीमन्महामण्डलेश्वर प्रवापहोय्सल नारिसं हदेवर कैयल्ल महाप्रधान हिरियमण्डारि हुल्लमय्य गोम्मटदेवर पारिश्वदेवर चितुर्विशिततीर्त्थकर श्रष्टविधार्च्चनेगं रिषियराहारदानकं सव-ग्रेरं विडिसि कोट्ट दित्त ।

[महाप्रधान हु छमय्य ने अपने स्वामी होय्सल नरेश नारसिंह देव से सवग्रेर (नामक प्राम पारितोपक में) पाकर उसे गोम्मट स्वामी की अप्टविष पूजन और ऋषि मुनि आदि के श्राहार के हेतु श्रमेण कर दिया]

**८५** ( १८६ )

तीर्थकर मुत्तालय में

(सम्भवतः शक सं० ११५३)

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनं ।

जीयात् प्रैलोक्यनाषस्य शासनं जिनशासनं ॥ १ ॥

स्वस्ति समस्तभुवनाश्रयं श्रोपृथ्वी-वल्तम-महाराजाधिराजपरमेश्वरं द्वारावतीपुरवराधीश्वरं यादवकुलाम्बरद्युमणि सर्वज्ञपूडामणि मगरराव्यनिर्म्यूलनं चिलराज्य-प्रतिष्ठाचार्य्यं श्रीमत्प्रतापचकवित्तं है।यसल-श्रीवीरनारिसंहदेवरसक पृथ्वीराज्यं
गेय्युत्तिरल् तत्पादपद्योपजीवियु श्रीमज्ञयक्तीर्ति-सिद्धान्तचकवित्तं गल शिष्यक श्रीमद्य्यात्मवालचन्द्रदेवर गुडु स्वस्ति
समस्तगुणसम्पञ्जल जिनगन्वोदक-पवित्रोक्षतीत्तमाङ्गनुं सद्वर्ममकथाप्रसङ्गनु चतुर्व्विधदानविनोदनुमण् पदुमसेट्टिय मग
गाम्मटसेट्टि खरसंवत्सरद पुष्य शुद्ध दत्तरायण-सङ्क् ।निव
पाबिदिव वृह्वारदन्दु श्रोगोम्मटदेवर चन्त्रीसतीर्त्यकर झष्टविधार्चनेगे अच्यमण्डारवागि कोट्ट ग्राह्मण ॥ १२ ॥

[ होव्सळ नरेश नारसिंह के राज्य में पदुससेटि के पुत्र व खम्याध्मि बाळचन्द्रदेव के शिष्य गोम्मट सेटि ने गोम्मटेश्वर की पूजार्चन के लिप १२ 'गद्याय' का हान दिया।

िनोट—दाम 'सर' संबत्सर की उक्त तिथि को दिया गया था। शक सं॰ ११४६ सर संवत्सर था।

दर ( २५३ )

व्रहादेव मण्डप में एक स्तम्भ पर

(शक सं० १३४४)

( दिचय मुख )

श्रीमत्परसगम्भीरस्याद्वादामोघलाच्छनं ।

जीयात् त्रैलो्क्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥ १ ॥ श्री**बुद्धराय**स्य वसूव मन्त्रो श्री**बैच**दण्डेश्वरनामधेयः । नीतिर्यदीया निखिलामिनन्दा निश्शेषयामास विपत्त-लोकस्॥ २ ॥

दानं चेत्कथयामि लुच्यपदवो गाहेत सन्तानको वैद्गिषं यदि सा वृहस्पतिकथा कुत्रापि संलीयते। चान्ति चेदनपायिनीं जहतया स्पृश्येत सर्व्वंसहा स्त्रोत्रं **बिच पर**ण्डनेतुरवनी शक्यं कवीनां कर्यः॥ ३॥ तस्मादजायन्त जगद्जयन्तः पुत्रास्त्रयो भूषितचारुशीलाः। यैवर्मूषिताऽजायत मध्यलेको रत्नैखिभिव्जैन इवापवर्गाः॥ ४॥ इरुरापदण्डनाधमध बुक्रणमप्यनुजी स्वमहिससम्पदाविरचयन् सुतरां प्रधिता । प्रतिभटकामिनीपृयुपयोधरहारहरा महितगुर्योऽभवद् जगति सङ्गपदण्डपतिः ॥ ५ ॥ दाक्षिण्यप्रथमारपदं सुचरितस्यैकाश्रयस्सटावा-गाघारस्यततं वदान्यपदवीसञ्चारजङ्गालकः। धम्मीपन्नतरुः चमाकुलगृहं सै।जन्यसङ्कोतमुः कीर्ति सङ्गपदण्डपे।ऽयमतने। जैनागमानुत्रतः ॥ ६॥ जानभीसभवदस्य गेहिनी चारुशीलगुणभूपर्याञ्चला । जानकीव तनुवृत्त-मध्यमा राघवस्य रनायीयतेजमः॥ 🕬 ष्प्रास्तां तयोरस्तभितारिवग्गीं पुत्रौ पवित्रोक्तधम्मीमागी । जायानभूत्तत्र जगद्विजेता भन्यामग्री हरी चप्रण्वनाघः ॥८॥

#### १६२ विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख

द्र्रगपदण्डाधिपतिस्तस्यावरजस्समस्तगुणुशाली । यस्य यशस्यिन्द्रक्तया मीलन्ति दिवाप्यरातिमु(तपद्माः ॥ €॥

#### वृत्त ॥

व्रह्मन् भालितिप प्रमार्जिय न चेद् व्रद्धात्वहानिव्भेवे-दन्यां करुपय कालराजनगरीं तहीरपृथ्वोभृतां । वेताल व्रक वर्डयोदरतित पानाय नव्यासृजां युद्धायोद्धतशाव्रवेर् द्धरुगपद्मापः प्रकोपोऽभवत् ॥ १०॥ यात्रायां ध्वजिनीपतेरिकगपद्मापस्य घाटीघटद्-घोटीघोरखुरप्रहारतितिभः प्रोद्धृतधूलिव्वजैः । दहे भानुकरेऽगमहूपुक्रराम्भोजं च सकोधनम्

#### (पश्चिम मुख)

प्रापत्की चिक्रसुद्वती विकसनं दीप्तः प्रवापानलः ॥ ११ ॥
यात्रायामिकगेश्वरेख सहसा शून्यारिसीधाङ्गणप्रोक्षासिद्विष्ठकान्तकान्तशकले गच्छद्वनेभाधिपः ।
हत्वा सप्रविमां प्रविद्विपमिति छिन्नैकदन्तस्तदाः
त्राहि त्राहि गनाननेति बहुधा वेवाह्यशृन्दैस्त्तुतः ॥ १२ ।
को धात्रा लिखितं लेखाटमलके वर्त्र प्रमाष्ट्रं चमे।
वार्त्तां धूर्त्वचोमयीमिति वयं वार्त्तान्न मन्यामहे ।
यद् धात्र्यामिकगेन्द्रदण्डन्पतै सन्त्वातमात्रे प्रियो
निश्त्रीरप्यधिकश्रियाधिट रिपुस्सत्रीरपत्रीकृतः ॥ १३ ॥
यद् वाहाविकगेन्द्रदण्डन्पतै स्वित्रान्ताधुरं
शेषाधीशफ्षागणे नियमितां सस्ताङ्गनायास्सदा ।

गाढ़ातिङ्गनसान्द्रसम्मवसुखप्रे।द्भृतरोमावितः साहस्रो रसनामधात्तवगुणान् स्तोतुं कृतार्त्यः फणी ॥ १४॥ धाहारसम्पद्ययार्प्यमीषधं च

शास्त्रं च तस्त्र समजायतिनत्यदानम् । हिंसानृतान्यवनिताव्यसनं स चैार्व्यं मूच्छी च देशवशतेऽस्य वमूव दूरे ॥ १५ ॥

दानं चास्य सुपात्र एव करुणा दीनेषु दृष्टिन्जिने भक्तिर्द्धर्मपत्रे जिनेन्द्रयशसामाकर्षनेषु त्रुती । जिह्वा तद्गुणकीर्त्तनेषु नपुषस्तीष्ट्यं च तद्वन्दने व्याणं तद्यान्जसीरमभरे सर्व्वं च तत्सेवने ॥ १६ ॥

यिकरापदण्डनाथयशसा घवले भुवने
मिलिनिमसीस्तवः परमधीरदृशां चिकुरे ।
वहित च तस्य वाहुपरिषे धरयीवलयं
परमितरीतराक्रम-क्रयापि च तस्कृचयोः ॥ १७ ॥

कर्त्रैन्विस्प्तकुण्डलैरतिस्नकासङ्ग्रेन्लिताटस्यलै-राकीर्जेरसकैः पर्याधरतटैरस्प्रष्टमुक्तागुर्यैः । विम्बोष्टैरपि वैरिराजसुदृशस्ताम्बूलरागे।विभतै-र्यास्य स्कारतरं प्रतापमसकृद् व्याकुर्वते सर्वतः ॥ १८॥

( पूर्वमुख )

यस्क्रीर्त्तिभिस्पुरधुनीपरिलिङ्घनीभि-धीते चिराय निजविम्बगते कसङ्को ।

#### विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलालेख

स्वच्छात्मृकस्तुहिनदीधितिरङ्गनाना-

१६४

मव्याजमाननस्चिं कवलीकरोति॥ १६॥

यत्पाद्दाव्जरजःकणा प्रमुवते भक्त्या नताना भुवं यत्कारुण्यकटाचकान्तिलहरी प्रचालयत्याशय । मोहाहङ्करणं चिणोति विमला यद्वैखरीमैालरी वन्यः कस्य न माननीयमहिमा औपणिङ्काय्यों यतिः

11 RO 11

मन्दारद्वममञ्जरोमधुक्तरोमञ्जुस्कुरन्माधुरी-प्रौढाद्द्वृतिक्तिपाटवपरीपाटी कृकाटी भटः । वृत्यद्वद्रकपर्दगर्जवित्वठत्त्वज्ञोंककन्नोत्निनी-सम्रापी खत्न परिखतार्थ्यमिने। व्याख्यानकोत्नाद्दतः

11 58 11

कार्यप्रथमानवारसरिष्धशान्तेन्निशान्तं स्थिर वैदुष्यस्य वपःफल सुननतासीभाग्यभाग्योदयः । कन्दर्पोद्वरदेन्द्रपञ्चनदनः कान्यामृतानां खनि-वर्जनाभ्याम्बरभास्करश्रुतमुनिर्द्धागित्तं नम्रासिजित् ॥ २२ ॥ युक्त्यागमार्जनविलोलनमन्दराद्वि-

रशब्दागमाम्बुरुहकाननधालसूर्यः ।

शुद्धाशयः प्रतिदिन परमागमेन

संबद्धते **जुतमुनि**रर्यतिसार्व्वमामः ॥ २३ ॥ वत्सन्निधी वेज्ञुगुले नगदमातीर्खे

श्रीमानसाविरुगपाह्नय इण्डनाथः ।

श्रीगुस्मटेश्वर्सनातनभागहेता-

म्हामात्तमं बेलुगुलाख्यमदत्तधीरः ॥ २४ ॥

सुभकृति वत्सरे जयितं कात्ति कमासि तिथा ।

सुरमयनस्य पृष्टिमुपज्यमुषि शीवहत्तौ ॥२५॥
सदुपवनं स्वनिर्मितनवीनतटाकयुतम् ।
सचिवञ्जलामणीरदिवतीर्थवरं मुदितः ॥२६ ॥

इत्गपदण्डाधीश्वरविमलयशःकलमवर्धनचेत्रं ।
श्राचन्द्रवारकमिदं बेलुगुल्तीर्थं प्रकाशवामतुलं ॥२७ ॥

दानपालनयोग्मीस्ये दानात्त्रेयोऽनुपालनं ।
दानात्त्वर्गमवाप्नोति पालनादच्युतं पदं ॥२८॥

सदत्तां परदत्तां वा यो हरेष वसुन्धरां ।

पष्टिर्व्वर्षसङ्खाणि विष्यां जायते किमिः ॥२६॥

मङ्गल महा श्री श्री श्रा श्री ॥

다음 ( २४운 )%

नं० ८२ के पश्चिम की छो।र मण्डप में एक स्तम्भ पर

(शक सं० १६२१)

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनं । जीयात्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥१॥ स्वति श्री विजयाम्युदय शालिबाहनश्रक्तवर्ष १६२९ ने सलुव श्रीभकृतु संवत्सरद् कार्त्तिक व १३ गुरुवारद्दल्छ श्रीमन् महाराजाधिराज राजपरमेश्वर कर्जाटकराज्याभिषवष

<sup>\*</sup> लेख के नीचे का नाट देखे।।

१६६ विन्ध्यगिरि पर्वत पर के शिलाजेख

परितृष्त परमाह्याद परममङ्गलोभूत पड्दर्शनसंरक्षविच-चयोपाय विद्वद्गरिष्ठदुष्टदुष्तजनमद्विभश्जन सहिशूर धरा-धिनाधरप्य देखकूष्ण्याज्ञवडेयरैयनवरु ॥ मर्च ॥

वृत्तः ।। अनताधारलुद्दारसत्यसद्दयं सत्कीर्त्तिकान्ताजयं विनयं धर्मसदात्रयं सुखचयं तेजः प्रतापीदयं । जननाथं वरकुष्णभूवरत्वमःत्रख्यातचन्द्रोदयं प्रनपुण्यान्त्रितचन्नियाण्य पदेदं सद्धर्मसम्पत्तियं ॥२॥

मन्द ।। श्रामव्येरगुलदचलि सामार्कः जरिव देवगीमटजिनपन । श्रीमुखववलोकिसलोड-

नामोदवु पुष्टि इरुवभाजनवुसुर्दे ॥३॥

वचन ॥ पार्तिथवक्रुलपवित्रनुं कृष्णुराजपुङ्गवनुं बेलुगुलद् जिनधर्मके बिटन्य प्रामाधिमाममूमिगल् । शाईतहिल्लियुं । हे।सहिल्लियुं । जिननाथपुर । विस्तयप्राममु । राचनह-रिल्लियु । ध्यनहिल्ल्युं । जिननहिल्लियुं । कोप्पलुगल् वेरस् कसवे-बेल्लगुलसमेतं । सप्तससुद्रमुल्लन्तेवर सप्यपरमस्था-नाधिपविषय्प गोम्मटस्वामियवर पृजोतस्ववङ्गल पुण्यसमृद्धि-सम्प्राप्त्यनिमित्त्यर्त्यवागियुं । भवजावजमित्रर — सान्तिपृठ्वेकं सन्त्रमान्यवागि दयपालिसियु गत्तं । कन्द ॥ विगदेवराजकल्या-

खिय भागदेशिलप् अञ्चलकादिगतिगे।

सुगुष्यियु कवालेगामव जगदेरेयतु कृष्णराजशेखर नित्तं ॥४॥

इन्ती बेल्गुष्वधर्मावु श्रन्तरिसदे चन्द्रसुर्यरुष्ठश्चेत्रेवरं। सन्तसदिन्देग्मय भू-कान्तरु रचिसति धर्मावृद्धिय बेजेयं।।।५।।

यी धर्म्ममं परिपालिसिद्दनर् धर्मार्त्थकाममोत्त्रङ्गलं परम्परेयि पडेयुवर्॥

वृत्त ।। प्रियदिन्दी जिनधर्ममं नडेयिपर्गायुं महाश्रीयु-मक्कीयदं कायद नीचपापिगे कुरुचेत्रोवियाल् वाग्यरा-शियोलेल्के।टि सुनीन्द्ररं किपलेयं वेदाढ्यरं कीन्दुदेा-न्दयसं सार्गुमिदेन्दु कुष्णनृपशैलाचारगल् नेमिसल् ॥ इतिमङ्गलं भवतु ॥ श्रो श्री श्री ॥

[ मैस्र-नरेश कुल्बराज बोडेयर ने गोम्मटेश्वर भगवान् के दर्शन किये श्रीर हव से पुलकित होकर बेल्गोल में जैन धर्म के प्रभावानार्थ सदा के जिए एक आमों का दान किया। इन आमों में वेल्गुल

्राक १६२१ न तो शोभकृत ही था और न उस समय कृष्णाराज श्रोडे-यर का ही राज्य था। लेख का ठीक समय शक सं० १६४६ है जो सोभकृत था और जब कृष्णाराज श्रोडेपर् का राज्य था। CB (she)

# उसी स्तम्भ की दूसरी बाजू पर

( जक सं० १५५६ )

श्रो शालिवाहन शक्तवरुप १५५६ नेय भावसंवत्सरद **ख्रापाढ़-शु-१३ स्थिरवार** ब्रह्मयेगिदलु श्रीमन्मशाराजा-धिराज राजपरमेश्वर मैस्रपट्टनाधीश्वर पढ्दरुशन-धर्माखापना-चार्य्यराद चामराज्ञवोडेयरु भ्रय्यनवरु वेलुगुलद स्थानदवर चेत्रबु बहुदिन भ्रडबु भ्रागिरलागि भ्राचामराजवोडेयरु-भ्रयय-नवर यीचेत्रव भडवहिडिदन्तावर है।सवीयल केरपण्पन मग चन्नरन वेलुगुलद पायिसेहियर मधलु चिकण चिग-पायसेट्टि यिवर मुन्ताद घडविहिडिदन्तावर करित निम्म प्रड-विन सालवतु तीरिमेनु यन्नलागि चन्नण्न चिक्रण्न चिगपायि सेहि सुद्दण्न अञ्जण्यान पदुमप्पन मग पण्डेण्न पदुमरसय्य दे।इण्न पश्चवाणकतिगत्त मग जन्मप्य द्वीन्मणकति विजेयण्न गुम्मण्न चार्कात्ति नागप्य बेडदय्य बास्मिसेट्टि हासद्वतिय रायण्न परियण्नगीढ बैरसेट्टि बैरण्न वीरय्य इवरु सुन्ताद समस्तर वम्म वन्देतायिगल्लिगे पुण्येवागलियेन्दु गाम्मटस्वामिय सिन्निधियत्ति तम्म गुरु चारुकीर्त्तिपण्डितदेवर मुन्दे धारानी इत्तवागि यी-भ्रडिहिन पत्रसालवनु यी-भ्रडव कोट्ट स्थानदवरिगे यी-वर्त्तकरु गौडुगलु यी-सालवतु धारापृब्र्वकवागि कोट्टेयु यी विहुन्त पत्रसालवतु भावनादक अलुपिदरे काशिरामेश्वरदक्षि

साहस्रकपिलेयनु ब्राह्मणरनु कोन्द पापके होगुवक येन्दु बरेद शिलाशासन ॥ श्री श्री ॥

[ बेल्गुल मन्दिर की ज़मीन आदि बहुत दिनों से रहन थी। उक्त तिथि की महाराज चामराज ओडेयर ने चेजल आदि रहनदारों की खुलाकर कहा कि तुम मन्दिरों की मूमि की मुक्त कर दो, हम तुम्हारा रुपया देते हैं। इस पर रहनदारों ने अपने पूर्वजों के पुण्य-निमित्त बिना कुछ जिये ही श्रीगोम्मटस्वामी और अपने गुरु चाक्कीर्ति पण्डित देव की साची में मन्दिरों की भूमि रहन से मुक्त कर दी और यह शिला-नेख जिखाया।

#### **८५** ( २३४ )

# गोस्मटेश्वरःद्वार की बाई स्रोर एक पाषाण पर

( लगभग शक सं० ११०२ )

श्रीगिष्मटजिननं नर-नागामर-दितिज-खचर-पति-पूजितनं। यागाग्निष्ठतस्मरनं योगिष्येयननमेयनं स्तुतियिसुवे। ११॥

क्रमिं सेखोणदारि कमदे मातं बिद्धु तिन्न च--कमदुं निःप्रभमागे सिम्मनोलकोण्डात्माप्रजङ्गोल्पु गे-यदुमहीराज्यमनित्तु पागि तपिं कम्मीरि विध्वसिया-द महात्मं पुरुत्नुबाहुवलिवेल् मत्तारा मानेन्नतर् ॥२॥ धृतजयवाहुवाहुबलिकेविल्स्पसमानप्चवि- शति-समुपेत-पश्चशतचापसमुन्नतियुक्तमप्प तन्-प्रविकृतियं मनामुददे माहिसिद भरत जितारिका-चितिपतिचिक पादनपुरान्तिकदेशस् युरुदेवनन्दनं ॥३॥ चिरकालं सले तिलानान्तिकधरित्रीदेशदेशन्तेकभी-कर्यां कुषुटसर्णसङ्कुलमसङ्ख्यं पुट्टे दल् फुषुटे-श्वर-नामन्तद घारिगादुदुधिलयं प्राकृतग्गीय्तगी-चरमन्तामहि मन्त्रतन्त्रतियतर्काण्यर्गोडिन्तुं पत्तर् ॥४॥ केत्तरकपुदु देवदुन्दुभिग्वं मातेना दिव्यार्च्चना-जालं काणलुमप्पुदाजिनन पादे। चत्रखप्रस्फुर-ल्लीलादर्पणमं निरीचिसिदवर्काण्यित्रजातीत ज-न्मालम्बाकृतियं मदातिशयमादेवद्गिलाविशुतं ॥५॥ जनदिं विज्ञनविश्रुवाविशयमं तां केरदु नेारपरित चे-त्तनेयोल् पुट्टिरे पे।गलुद्यमिसे दूरं दुर्गम तत्पुरा-षतियेन्दार्य्यंजनं प्रवेशिधसिदेश्डन्तादन्दु तहेवक-स्पनेयि माडिपेनेन्दु माडिसिद्तिन्तीदेवनं गामटं ॥६॥ श्रुतमुं दर्शनशुद्धियु विभवमुं सद्वृत्तमुं दानमुं धृतियुं तन्नोत्ते सन्द गङ्गकुल्वन्द्रं राचमल्ल जग-न्तुतनाभूभिपनद्वितीयविभवं चामुग्रङ्गायं मतु-प्रतिस गोम्मटनस्ते माहिसिदनिन्ती देवनं यत्नदि ॥७॥ श्रतितुङ्गाकृतियादे।ढागददरोल्सै।न्दर्यमौन्नसम् नुतसौन्दर्यमुमागे मत्तविशयवानागदै।त्रसम् । चुवसीन्दर्यमुन्जिवातिशयमुं वत्रिष्ठ निन्दिर् वे

चितिसम्पृज्यमे। गोम्मटेश्वरजिनश्रीरूपमात्मे।पमं ॥८॥
प्रतिविद्धं वरेयल् मयं नेरेये ने।छल् नाकले।काथिपं
स्तुतिगेय्यल् परिवायकं नेरेयनेन्दन्दन्यराराष्ट्रिरः ।
प्रतिविद्धं वरेयल् समन्तु तवे ने।छल् विष्नसल् निरसमाकृतियंदिचिश्वकुकुटेशतनुवं साश्चर्यसीन्दर्यमं ॥६॥
मरेद्वंपारद्वं मेले पिचिनवहं कचद्वयोहेशदोल्
मिरुगुत्तुं पारपाण्मुगुं सुरिभकाश्मीराक्षणच्छायमीतेरदाश्चर्यमनीत्रिले।कद जनं तानेय्दे किण्डहं दाक्रेरेवर्नेहने गाम्मटेशवरजिनशी मृत्तियं क्रांचिंसल् ॥१०॥
नेलगट्टानागले।कं वलमविन दिशाभित्ति मित्तिन्नजं खसत्त्वभागं मुच्चं मेगण सुरर विमानीत्करं कूटजालं ।
विलस्त् तारीषमन्तरिव्वतमिश्ववितानं समन्तागे नित्यं
निलसं श्रोगोम्मटेशकुं निसिदुदु जिनोक्तावले।कं त्रिलोकं

11 99 11

ध्रतुपमरूपने स्मरतुद्दमने निन्जितचाक मन् दा-रने नेरे गेन्दुमित्तनखिलोव्जियनस्यिमानिये तपस्-स्थानुमेरङक्ष्रियित्तेलेयोलिर्देपुदेम्बनन्नोधने विनिष्ठतकर्मावन्धनेने बाहुबलीशनिदेनुदात्तनो ॥ १२ ॥ धाममानिष्टारभावमं नमगे मान्कत्युद्धमानीञ्चतं धुमसीमान्यमनङ्गलं भुजबलावष्टम्ममं चक्रव-चिभुजादप्पिविलीपि वाहुबलि तृष्णाच्छोदमं मुक्तरा-च्यमरं मुक्तियनाप्तनिर्जृतिपदं श्रीगोक्सिटेशं जिनं ॥१३॥ स्फुरदुद्यत्मितकान्तियि परिसरस्मीरभ्यदिन्दं दिशी-रकरम मुहिसुतुं नमेकसूमने।वर्ष स्फूट गाम्मटे-**प्रवर्देवे।त्तमचारुदिव्यगिरदे।ल**्दंवर्फलिन्टाटुदं बरयेल्ल नेर कन्हुदामहिमेयादेवद्गदाश्रय्यंमं ॥ १४ ॥ एनगारवीचिशलागदाग्नेनगं काग्यटकंम्बवैालाग्ने पं-स्वनितावालकपृद्धगापतितयुं कण्डस्करिन्दार्ह्यिनं । दिनवे।न्दावगमुद्घदिव्यकुसुमासारं मदीनोकनो-चन मन्ते।पदमारतु ग्रीम्मटजिनाधीशोत्तमाङ्गापदीत्त् ॥१४ मिक्गुव तारकप्रकरमीपरमेशवरपादसेवेगं-न्देरपुद्दे भक्तियन्दमेने निर्मिलनं घनपुष्पष्टृष्टि व-न्दंरगिद्धदभदि धरंगदश्रतराद्भुतहर्पकाटि कण्-देरेदिरे सन्द वेल्गुलद गाम्मटनाधन पादपद्यदेशल् ॥१६॥ भरतननादिचकधरनं भुजयुद्धदे गेल्द कालदेशन दुरितमद्वारियं तिवसि क्षेत्रलवीधमनास्य कालदेखाः । सुरवित गुत्रे माहिदुदु पूमलेयीदे।रंयफुमेस्विन सुरिदुदु पुष्पयृधि विभुवाहुवलीशन मेले लीलेयि ॥१०॥ केस्मगिदेकं नाह पलवन्दद नन्दिद विन्दिगर्फल नी महलागि देवरिवरेन्दवर मतिगेट्टु निन्नने-कम्म ते।लल्चिद्दप्ये भवकाननदोल् परमात्मरूपनं गोम्मटदेवन नेनेय नीगुवे जाति जरादिदु'खम ॥१८॥ सम्मद्वागलाग केलियु पुसियु कलवुं पराङ्गना-सम्मतियु परिप्रहद काङ्क्षे युमेम्बिवरिन्दमाद्दे।हे-

न्द्रं मतुजङ्गिरत्रेय परत्रेय केंडेनुतुं महोच्चदोल गोम्मटदेवनिर्द् सले साखवनोलेसेदिईनीचिसै ॥ १६॥ एम्युमनीवसन्तनुमनिन्दुनुमं ननेविल्लुमम्बुमं क्रेम्मगनाथयूथमने माडि विसुद् तपक्षे पृण्दु नि-न्दिम्मिगिलप्पुदे पडेवुदेन्दितमुग्धयरल्पनादम् गोस्मटदेवनिन्नकिविगेय्दवे निन्नवे। तारो निः कृपर् ॥२०॥ एम्मनिदेके नीं विसुटेयेन्देलेयुं लतिकाङ्गियर्कलुं तस्मललिन्दे वन्दु विगियप्पिदरेन्विनमङ्गदश्चि पु-तुं मुरिदोत्ति तस्त स्विकालियुमीप्पे तपीनियोगदोल् गोम्मटदेवनिर्दिरवहीन्द्रसुरेन्द्रसुनीन्द्रवन्दितं ॥ २१॥ तम्मनेपादरेजनुजरेख्नरुमेयदे तपको नीनुमि-न्तस्म तपके वेदि। हेनगीसिरियोप्पदु बेहेनुत् स-ण्नं मनमिल्दुमन्नुमिगेयुं बगेगोल्खदे दीचेगोण्डे नीं गोस्सटदेव निन्न तरिसन्दलवार्य्यजनके गोस्मटं ॥ २२ ॥ निम्मडियेन घात्रियोलिगईपुनेबिदु नेड घात्रि तां निम्मदुमेन्नदुं वगेने। हल्लदु वेरदु दृष्टिवे। धवी-र्यं महिवात्मधर्मममवोक्तियोलेम्व निजायजािकिय गोस्मटदेव नीं मनद मानकषायमनेय्दे तुल्दिदै॥ २३॥ तम्मतपस्तिगरगे कुतपस्थिति वेल्दवलाङ्गसङ्गतं तम्म शरीरमागे नेगल्यन्यतराप्तरशस्तवृत्तकं । कम्मरियोजनन्दमे वर्तं खपराचयसौस्यद्वेतुवं गीम्सटदेव नी तपमनान्तुपदेशकनाहुदोष्पदे॥ २४॥

नीं मनमं निजात्मने।लकम्पितमागिडे मे।हनीयमु-ल्यमाणिदे। हि चीले घनघातिवलं वलहक्प्रवे।धसी-रूपं महिमान्वितं नेगले वर्त्तिस मत्तमघातिघाति गोस्मटदेवमुक्तिपदमं पहेदै निरपायसै। स्यमं ॥ २५॥ किन्मद्वप्य कार पेसपूर्गलिनिर्क्वेसि पादपद्ममं सम्मददिन्दे नेाडि मवदाकृतियं वस्तगाण्डु बरसपा-क्षिं मनमोल्दु कीर्चिपवरें कृतकृत्यरे। शकनन्दिं गोस्मटदेव निजनरिहिन्देसुतिर्णवरें कृतार्खरा ॥ २६ ॥ कुसुमास्त्रं कामसाम्राज्यद महिमेयनान्तिर्हीं मुन्ने तन्नील् वसुवा साम्राज्ययुक्त भरतकरविगुक्तं रथाङ्गाखमुप्रां-शु-समन्तन्नृद्घदे।ईंण्डमनेलसिदे।हं विट्टवं मुक्तिसाम्रा-क्यसुखार्स्य दीचेयं वाहुवलि तलेदनेन्मन्नरेनेन्दोमाण्वर् ॥२७॥ मनदिं नुहियिं तनुवि-न्देनसुं मुत्रेरपिदघमनत्तरिपेनेम्बी-मनदिन्दमासेदु गाम्मट-जिननं स्तुतियिसिदनिन्तु सुजने।त्तंसं ॥ २८॥ सुजनवर्भव्यरे तनगव-रजस्तमुत्तंसमप्प पुक्ति ब्राप्पं। सुजने। तसने निष्पं सुजनग्रुंत्तसमेग्व पुरुलिन्देनिसं ॥ २६ ॥ ई-जिन्तुतिशासनमं श्रीजिनशासनविदं विनिर्मिसिद वि-

द्याजितवृजिनं सुकवि समाजनुतं विशदकीति सुजनोत्तंसं ॥ ३०॥
वरसैद्धान्तिक-चक्रेश्वरनयकीर्त्तिव्रतीन्द्रशिष्यं निजविस्परिणतनध्याकृषकताधरनुञ्चलकीर्ति वाल चन्द्रशुनीन्द्रं ॥ ३१॥

तन्मुनिनियोगदिं ॥

पोडिविगे सन्द गोस्सटिजिनेन्द्रगुणस्वशासनके सन्नडगिववप्पनेन्देनिप वाप्पणपिडिवनील्डु पेल्डिवं।
कडियिसिदं बल सनडमय्यन देवणनिल्वियन्दे वागडिगेय सद्रनादरदे माडिसिदं विलसस्रविष्ठेयं॥ ३२॥

[ इस लेख में बाहुबित गोम्मटेंग्वर की स्तुति हैं। बाहुबित पुरु-त्व के पुत्र तथा भरत के छघुआता थे। इन्होंने भरत को युद्ध में ररास्त कर दिया। किन्तु ससार से विरक हो राज्य भरत के तिये ही छोड उन्होंने जिन-दीचा धारण कर ली। भरत ने पीदनपुर के समीप ४२४ धनुप। ममाण बाहुबित की मृत्तिं प्रतिष्ठित कराई। कुछ काछ बीतने पर मृतिं के आसपास की मृमि कुक्कुट सपीं से न्यास और बीहड़ बन से बाच्छादित होकर दुर्गम्य हो गई। रामचछन्य की मन्त्री चामुण्डराय को बाहुबित के दर्गन की अभिला्पा हुई पर में मा के हेतु जब वे तैयार हुए तब उनके गुरु ने उनसे कहा कि वह स्थान बहुत दूर सीर अगम्य है। इस पर चामुग्रहराय ने स्वय वैसी मृतिं की प्रतिष्ठा कराने का विचार किया थीर उन्होंने वैसा कर डाला।

लेख में चामुण्डराय-द्वारा स्थापित गोम्मटेश्वर का बढ़ा ही मनोहर वर्णन है। 'जब सृतिं बहुत बढ़ी होती है तव उसमें सौन्दर्थ प्राय: नहीं श्राता । यदि बदी भी हुई और सीन्दर्य भी हुआ सो उसमें देवी प्रभाव का स्थाव हो सकता है । पर यहाँ इन, तीनों के मिश्रण से गोम्मटेरबर की चटा सपूर्व हो गई है।' कवि ने एक देवी घटना का बल्लेख किया है कि एक समय खारे दिन भगवान की मूर्ति पर आकार से 'नमेस पुल्पों की वर्षा हुई निसे सभी ने देखा । कभी कोई पर्ची मूर्ति के जपर होकर नहीं उद्गा । मगवान की मुनाओं के ध्योमाग से निस्स खुगन्य और केशर के समान रक्त ज्योति की श्रामा निकटती इन्नी है ।

बाहुदालि स्वामी ने किस प्रकार राज्य को त्याग कठिन धपस्या स्त्रीकार की, कैसा घोर तप किया, कमै शत्रुओं को कैसा इमन किया स्त्रादि विपयों का वर्षन बड़ा ही चित्तग्राही है।

लेख की कविता बड़े कैंचे दलें की है! यह कबड़ कविराज बीप्पया पण्डित अपर नाम 'सुजनोत्तंत' की रचना है। इसे उन्होंने नयकीतिं के शिष्य बाळचन्द्र सुनि के शिष्य कवडमस्य देवन के आग्रह से रचा।

#### द्ध ( २३५ )

#### उसी पाषाण के पश्चिम मुख पर

( लगभग शक सं० ११०७ )

स्वित श्री बेहुगुह्नतीर्वंद गोम्मटदेवर सुत्तालयदे हु व्हूर्नं व्यवहारि मासलेय बसविसेट्टियर वाबु माहिसिद चतुर्व्विते वितीर्त्यकर अप्रविधार्व्वते मासलेय नकरहु वितिर्त्यकर अप्रविधार्व्वते मासलेय नकरहु विरामित्य विविधित क्षेत्र सहदेव विषया के स्वाप्त सहदेव विषया पर दिन्मसेट्टिय प्रविदित के विषया है स्वाप्त सेट्टिया पर विदित्य है विषया है स्वाप्त सेटिया है स्वित्य सेटिया है स्वाप्त सेटिया सेटिया सेटिया है स्वाप्त सेटिया है स्वाप्त सेटिया सेट

प ३ उथमसेहि विदियमसेहि प ४ महदेव सेहि रहे सेहि प २ पारिससेट्टि बसविसेट्टि राथिसेट्टि प ४ मारगूलिसेट्टि हो उसल-सेहि प २ निस्वदेवसेहि प ५ चे किसेहि प ५ जिनिसेहि प ५ -बाहुवितसेट्टिप ५ पृष्ट्यसामि ऋद्विसेट्टि मातिसेट्टिप ६ महदेव-सेहि गोविसेहि प २ बन्मिसेहि सूकिसेहि प २ साराण्डिसेहि महदेनसेट्टि प २ बैरिसेट्टि मारिसेट्टि प २ से निसेट्टि दुहिसेट्टि प रं हारुवसेट्टि हरदिसेट्टि प २ बन्माण्डि प २ सान्तेय प १ क्तैय्य प २ मासिखसेट्टि क्विसेट्टि बसविसेट्टि प ३ चट्टिसेट्टि बस विसेट्टिप १ सल्लिसेट्टिप १ सहदेव वियर प २ बन्भेय ससण प २ कालेय गाडेय प २ गबुडुसामि मदवनिगसेट्टिप २ मालि-सेहि पारिससेहि प २ है। ब्रिसेहि बोकिसेहि प २ गड़िसेहि प्राय्तसेटि देविसेटि (प) २ **मा**लिसेटि दिम्मसेटि प २ **मा**रि-सेंट्रि स्नाय्तमसेट्टिप २ मारज हरियण कालेय प २ मारगै।-ण्डनहरितय गुम्मज बैरेय प १ माकिसेट्टि बूविसेट्टि प १ स्चि-सेहि प १ स्नक्षवेय महदेवसेहि पारिस्ससेहि प १ निडिय मिक्षिसेट्टि प १...

[ मोसले के वह व्यवहारि वसवसेटि द्वारा प्रतिष्ठापित चतुर्वि शति ग्रीथ करों की अप्रविधपूजन के लिए मोसले के महाजनों ने उक्त मासिक दिया देने का संकरण किया। ८७ ( २३६ )

# उसी पाषाण के पूर्व मुख पर

( लगभग शक सं० ११०७ )

श्रीवसिवसेहियर तीर्खंकर ष्रष्टिविधारू वेतेगे मासलेय नकर वरिस निविन्धयागि चबुण्डेय जकण्य किरिय-चबुण्डेय प २ सहदेवसेहि किन्सिहिप १ जयमसेहि पारिससेहिप १ बेक्कि-सेहि बूकिसेहिप १ माचिसेहि होितसेहि सुग्गि सेहिप १ सूकिसेहिप १ रामिसेहि होिबसेहि (प) १ मच्चिसेहि सिवसेहि प १ मिल्लसेहि गुड्सिहिचकमिल्लसेहि(प)२ मस्यिसेहि माचि-सेहि श्रम्माण्ड्सिहिप २ श्रीलयमारिसेहि मुह्सिहिप २ करि-किसेहिचकमादिप २ करिय बिम्मसेहि मारिसेहिप १ मिल-सेहि श्रीयिवसेहि कािलसेहिप २ मिणियार माचिसेहिपेया प १ तेरियाय चैण्डिय हेराडे वसवण्या चन्देय रामेय हुल्लेय जक्षण प २ मालगैण्ड सेहियण माचय मारेय चिकण गेरिसेय प १ मादि-गैण्ड गैरिड्यण माचय मारेय चिकण गेरिसेय

[ तात्पर्यं प्वोक्तानुसार ही है ]

८८ ( २३७ )

पूर्वीक्त लेखके नीचे

( संभवतः शक सं० १११८)

नल सवत्सरद् उत्तरायण-सङ्करान्तियलु श्रीमन्महापसा-यितं विजयण्यानवरितय चिकामदुकण्य श्रीमीमसटदेवर निसार्चनेने २०थासिम हृतिङ्गे श्रोमन्मद्दामण्डलाचार्यक चन्द्र-प्रभदेवर कैयल माक्तोण्ड गङ्गसमुद्रक्ल गरे स १ वेदल कं २०० न्यनुं कोण्डु केन्द्र दक्ति मङ्गलमदाश्री।

[ तक्त निधि को महापसाधित विजयण्या के दामाद चिक्क महुकण्या ने गहममुद्र की कुछ भूमि महामण्डलाचार्य चन्द्रप्रभदेव से ज़रीदकर गोम्मद्येव की प्रतिदिन की पूजन के हेतु बीस पुष्प मालाखों के जिए पर्यंग की 1]

[नोट—नेय में मल संवासर का रहोत है। शह सं० १११८ मल था]

# ८८ँ (२३८) पूर्वोक्ति लेख के नीचे (सभवतः शकसं०११२०)

कालगुक्तिसंवत्सरद कार्त्ति क सु १ धा श्रोगोन्म टदेवर यर्चनेगे हुविन पिंडगे श्रीमन्महामण्डलाचार्यंत हिरिय नयकीर्त्तिदेवर शिष्यरु चन्द्रप्रभदेवर कथल यगिलयह कि सेट्रिय सेमियन गहे पडवलगरेय गहे के। १० गङ्गससुद्रहिल कीम्म तगिल की १० ग्रार्व्वहलु गुलेय क्यमेगे गद्याय ध्रोन्दुहै।न वेदल प्रकलन सीमे।

कि [उक्त तिथि की कविसेटि के (पुत्र) सोमेय ने उक्त भूमि का टान गोम्मटदेव की पुष्प-पूजन के हेतु हिरियनयकीर्ति देव के शिष्य महामण्डलाचार्य चन्द्रप्रभदेव को कर दिया।

[नोट—सेख में काळयुक्त संवत्सर का उक्तोस है। शक सं० १९२० काळयुक्त था।] do ( २४० )

# गोस्मटेश्वर-द्वार के दाहिनी तरफ़ एक पाषाण पर

( सुगभग शक मं० ११०० )

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामे।धलाञ्द्यनम् । जोयात् श्रैलोम्यनाधस्य शामन जिनगामनम् ॥१॥ भद्रमत्तु जिनशामनाय सम्पर्गतां प्रतिविधानदंतत्रे । भन्यवादि मदद्दत्तिमत्तकस्पाटनाय घटनं पटोयसे ॥२॥ नमोऽस्तु ॥ जगत्त्रितयनाधाय नमे। जन्मग्रमाधिनं । नयप्रमाणनागरितमध्यसाध्यान्ताय शान्तये ॥३॥ नमे। जिनाय ॥

खिल समधिगतपश्चमहाशब्दमहाभण्डलेखरं। द्वारवती पुरवराधीश्वरं। यादव-कुलाम्बर-चुमिण । सम्यत्तवचूडामिण । मलपरोल् गण्डावानेकनामावलीसमालद्भुतरप्प श्रीमन्महामण्डले श्वरं। विभुवनमन्त्र तलकाङ्गगण्ड भुजवलवीर-गङ्ग विष्णु-वर्द्धन-हीय्सलदेवर विजयराज्यमुत्तरोत्तराभिवृद्धि-प्रवर्द्ध-मानमायन्द्राक्कैतार सञ्चतिमरे तत्पाद पद्मोपजीवि ॥ श्वत ॥ जनता धारतुदारनन्यवनिताद्दं वचस्सुन्दरी-

घनवृत्तस्तनहारनुभरणघीरं भारनेनेन्दपै । जनकं तानेने माकणव्ये विवुधप्रख्यातघर्मप्रयु-क्तनिकामात्तवरित्रे वायेनलिदेनेच महाघन्यनो ॥४॥ तन्द ॥ वित्रस्तमलं बुधजनमित्रं द्विजकुलपवित्रनेचं जगदोल् ।
पात्रं रिपुकुलकन्द-खनित्रं कौण्डिन्यगोत्रनमलचरित्रं ॥५॥
मनुवरितनेचिगाङ्कन
मनेयोल् मुनिजनसमूहम् बुधजनम् ।
जिनपूजने जिनवन्दने
जिनमहिमेगलावकालम् शोमिसुगुं ॥६॥
छत्तमगुणतिवनितावृत्तियनोलकोण्डुदेन्दु जगमेस्लं कय्येत्तुविनममलगुणसम्पत्तिगे जगदोलगे पे विक्वक्येये नोन्तल् ॥७॥

वचन ।। श्रन्तेनिसिद् र् चिराजन पेाचिकव्येय पुत्रनिखलतीर्थं-करपरमदेव - परमचरिताकण्नेनोदीर्ण्नं - विपुलपुलकपरिक-लितवारवाणनुमसमसमरस्सरिक-रिपुनृपकलापावलेपलो स्रुपकृपाणनुवाहाराभयभैषव्यशास्त्रदानिवनोदनुं सकललोक शोकापनीदनुं ।।

वृत्त ॥ वर्ज वज्रशृतो हत्तं हत्तशृतश्चकं तथा चिक्रयश्वाक्तिशक्तियस्य गाण्डिवधनुर्गाण्डोवकोदण्डिनः ।

यस्तद्वद्वितनोति विष्णुनृपतेः कार्य्यं कथं माहशैर्गाङ्गो गङ्गतरङ्गरिजतयशोराशिस्स वण्न्यो भवेत् ॥८॥
वचन ॥ धन्तेनिष श्रोमन्मद्वाप्रधानं दण्डनायकं द्वोद्दधरद्व

गङ्गराज चोलन मामन्तनिदयमं गर्हाद मेलाद गङ्गया-हिनाह गहिष तलकाह बीहिनाल् गितियणन्तिर्ह चोलं कोष्ट्र नाटं कोहदे कादि कोल्सिमेने विजिगीपुगृधियिन्द मेति बलमेरडुं सार्ट्यिट्टिश ॥

वृत्त ॥ इत्तव भूमिभागदीलधन्यग्रंदं भगरप्रतापसस्पत्तिय वर्णनेनाविधिगं गङ्गचमूप जिगाषुगृत्तियिन्देत्तिद्द निन्न कर्य निशितासिय तै।गानं वेत्र षाग्नंतुत्तिरे पेशि कव्य निशितासिय तै।गानं वेत्र षाग्नंतुत्तिरे पेशि कव्य निशितासिय तै।गानं वेत्र षाग्नंतुत्तिरे पेशि कव्य गुरियियनमाहिद द्वामनेय्द्रने ॥ ॥ ॥
कदनदोलन्दु निन्न तरवारिय वारिगं मय्यनांगृतारदे निल्वित्नुवन्तद्दे जानिसि जानिसि गङ्ग वनम्यद सुदतीकदम्यदे पेश्वने वे।गिरं पुल्ते वेग्चु वेचिद्यनहित्रं तिगुलदामनरण्यशरण्यवृत्तियं ॥१०॥
पनितानं ववरङ्गलोल्पलवरं वेद्बंण्ड गण्डिन्द्मोवेनिसुत्तं तलकाहोलिन्नेवरमिद्यंग्लकरं गङ्गराजन खल्गाइतिगलिक युद्धविधियोल्येन्तिच् नायुण्नदे।डिनल्लिण्डईपनत्त श्रीवशिमवोल्सामन्तदामोदरं ॥११॥

वचन !! एन्चिनमोन्दे मेय्योज्ञवयवदिनंदिद मृद्तिसि धृतिगिहिसि बेद्वोण्डु मर्च नरसिङ्गवर्म्म मोदलागे धट्टिंद मेज्ञाद चेन्जन सामन्तरेल्जर बेद्बोण्डु नाडादुदेख्यमनेकच्छत्रदुण्डिगेसाध्य माहि कुटे कुवर्क विष्णुनुपति मेचि मेचिदें वेडिकोक्षिमेने कन्द !! अवनिपनेनगिचपने-

न्हवरिवरवाञ्चलिह वस्तुवं बेहदे भू-

भुवनं विष्यसे गोविन्दवाडियं वेडिदं जिनार्च्यन छुव्धं ॥१२॥
गोम्मटमेने मुनिसमुदा—
यं मनदोरमेचि मेचि विचलिसुतुं।
गोम्मटदेवर पूजेगदं मुददि विष्टुनस्ते धीरोदात्तं॥१३॥
प्रकर ॥ श्रादियागिर्पुदाईवसमयके मूलसङ्घं काण्डकु-

दान्वयं

बादु वेडद बलेथिपुदिल्लय देसिगगणद पुसाकगच्छद । वेधिवभवद कुक्कुटासनमल्धारि देवर शिष्यरेनिय पेन्पि-ङ्गादमेसेदिप्पे शुभचन्द्रसिद्धान्तदेवर गुडूं गङ्गचसूपित ॥ १४॥

गङ्गवाडिय वसदिगलेनितोल्वनितुमं तानेय्दे पोसियिसिदं गङ्गवाडिय गोम्मटदेवगो सुत्तालयमनेय्दे माहिसिदं। गङ्गवाडिय तिगुलरं बेङ्गोण्डु वीरगङ्गङ्गे निमिषि कोष्टं गङ्गवाडिय तिगुलरं बेङ्गोण्डु वीरगङ्गङ्गे निमिषि कोष्टं गङ्गराजनामुन्निन गङ्गर रायङ्गं नूर्मिडि धन्यनस्ते ॥ १५ ॥ धर्म्मस्यैव बलास्लोको जयस्यिखलिद्विद्वः। धारोपयतु तत्रैव सन्वोऽपि गुणमुत्तमं ॥१६॥ श्रीमक्जैनवचीविधवर्द्धनेविधुःसाहिस्यविद्यानिधि-स्मर्णदर्पकहिस्तमस्तकत्वेठस्प्रोत्कण्ठकण्ठीरवः। स श्रीमात् गुणाचन्द्रदेवतनयस्तौजन्यजन्याविनस्स्येयात् श्रीनयकीत्तिदिवमुनिपस्सिद्धान्तवक्रेश्वरः॥१७॥

कृतिदंग्जैत्रविदं वस्ते नरिसंह्योणिपं कण्हु सन्मतिषि गोम्मटपार्यंनाथजिनरं मत्तीचतुर्व्यातिप्रतिमागेइमनिन्तिवक्षं विद्युतं प्रोत्साइदिं विद्युनप्रतिमागेइमनिन्तिवक्षं विद्युतं प्रोत्साइदिं विद्युनप्रतिमल्लं सवणेरवेककागेरेयुमं कल्पान्तरं सन्विनं ॥१८॥
नरिसंहिष्ठमाद्भितदुद्धृतकलशहदकहुल्लकरिजिहिकेयानत्तकारागङ्गाम्बुनि नयकोित्तं मुनीशपादसरसीमध्ये॥१८॥
लत्तवश्रीवध्यद्भवन्तु कुसुमास्त्रं पुट्टिशं विष्णुगं
लितवश्रीवध्यद्भवन्तु कुसुमास्त्रं पुट्टिशं विष्णुगं
लितवश्रीवध्यद्भवन्तु कुसुमास्त्रं पुट्टिशं विष्णुगं
विद्यविष्णुगं परार्थचरितं पुण्याधिकं पुट्टिशं
वत्तवद्वैरिकुलान्तकं जयभुजं बल्लालभूपालकं॥२०॥
चिरकालं रिपुगलासाध्यमेनिसिद्धं बङ्गियं मुचि
दुर्द्धरवेजोनिधि धूलिगोटयने कीण्डाकामदेवावनीथरनं सन्दोद्धेयितिधरननाभण्डारमं कीयरं
दुरगणातमुमं समन्दु पिडिदं बल्लालभूपालकं॥२१॥

स्ति श्रीमद्मयिकिति सिद्धान्तचक्रवित्तीस गुडुं श्रीमन्म-हाप्रधानं सन्वीधिकारि हिरियमण्डारि हुल्स्रयद्भुत्तु श्रीमत्प्रताप चक्रवित्तं वीरबङ्गासदेवर कय्यद्ध गोन्मटदेवर पार्श्वदेवर चद्धन्वित्रीति सीर्थकरर भ्रष्टविधार्च्चनेगं रिषियराहारदानकं वेडिकोण्ड सवग्रेरवेद्भक्तमगेरेय विद्य दित्त ॥

परमागमवारिधिहिम-किर्णं राद्धान्तचकिनयकी सिथमी- श्वरशिष्यनमल्तिजिचत्-परिण्यतनभ्यास्मिवालचन्द्रमुनीन्द्रं ॥ २२ ॥ कन्तुकुलान्तकालयमनू व्जितशासनमं निशिधका-सन्तितयं तटाक सरसीकुलमं नयकी त्ति देनसै-द्धान्तिकराल्परोचिनयङ्गलनीतेरदिन्द माल्परा-रिन्तिरे नेान्तरारेनिसिदं नयकी त्तिनिल्लाविमागदोल् ॥२३॥

[ यह लेख आदि से आठवें पद्य तक लेख नं० १६ (७३) के पूर्वभाग के समान ही हैं। केवल इसमें तीसरा पद्य अधिक है। इस लेख में भी विच्छा नरेश के महादण्डनायक गङ्गराज के पराक्रम का आच्छा वर्णन है। उन्होंने तलकाहु पर घेरा बालनेवाले चेाल सामन्त आदियम नरितंह वर्मा, दामोदर व तिगुलवाम को भारी पराजय दी। इस पर विच्छावर्षन ने असब होकर उनसे पारितोषक मांगने को कहा। उन्होंने गोम्मटेरवर की पूजन निमित्त 'गोविन्द वाडि' का दान मांगा। इसे नरेश ने सहर्ष सीकार किया।

गङ्गराज कुन्दकुन्दान्वय के कुक्कुटासन मलधारिदेव के शिष्य श्रभ-चन्द्र सिद्धान्तदेव के शिष्य थे। उनके तिगुलों को हराकर गञ्जवािक की रक्षा करने, गङ्गवािक के गोम्मटेश्वर का परकोटा बनवाने व अनेक जैन बिल्यों का जीर्योद्धार करने का जेस न० ४६ के सहश यहाँ भी उल्लेख है श्रीर यहां भी वे चामुण्डराय से सैग्युगो अधिक धन्य कई गये हैं।

पद्य १७ और १८ में गुण्चन्द्र देव के तनय नयकीति देव का ाह्ने स करके कहा गया है कि नरिसंह नरेश ने दिग्विजय से जीटते हुए गोम्मटेश्वर के दर्शन किये और सदा के लिए प्जनार्थ तीन आसी का दान दिया। इसके पश्चाद नरिसंह नरेश और एचछ देवी से उत्पन्न होनेवाले बह्याछ नुष का कामदेव और ओडिय राजाओं की जीतने, स्विङ्ग का किछा विजय करने तथा श्रपने प्रधान के।पाध्यम्, नयकीति देव के शिष्य 'हुछ्य' दारा शक्त तीनों ग्रामों के दान के। पूरा करने का उद्घेरा हैं।

अन्त में नयकीर्ति देव के शिष्य अन्यातिम याळचन्द्र के अपने गुरु के स्मारक अनेक शासन रचने च ताळाप आदि निर्माण करयाने का बल्लेल हैं। ो

[नाट-पश १७ से ऐसा विदित होता है कि उसके लिए जाने के समय । नयकी कि जीवित थे। किन्तु अन्तिम पश से स्पष्ट होता है कि उनके लिखे जाने के समय नयकी तिंका स्वर्गवास हो चुका था। सम्मव है कि जेख का पूर्व भाग (पश २१ तक) नयकी तिंके जीवन-काल में ही लिखा गया हो और शेप माग पीछे से जोड़ा गया हो।

#### दे१ ( २४१ )

# उपर्युक्त लेख के नीचे

( त्नगभग शक सं० ११०० )

स्वस्ति समस्तगुणसम्पन्नरप्य श्रीबेल्लगुलतीर्थेद समस्त माणिक्य नखरङ्गल्ल श्रीगोन्मटदेवर पारिश्वदेवरिगे वर्पनिविन्न-यागि द्विनपिट्टगे जातिहवलके तेलिंगे ता १ करिदके वीस १ यिद प्राचन्द्रार्कतारं वरं सिल्सुवरु ॥ मङ्गल महा श्री श्री ॥

[ वेल्पुछ के समस्त जैहिरियों ने गोम्मट देव धीर पारवंदेव की पुष्प-पूजन के लिए अपने माणिक्यों पर उक्त वार्षिक चन्दा देने का (संकल्प किया।]

देर ( २४२ )

## उपर्युक्त लेख के नीचे

( लगभग शक सं० ११०० )

स्यित श्रं चेतुगुनवीर्त्यद गुमिसेट्रिय दसैय निकैवेय फेतरय केग्रिन मिरमेट्रिय मग लायण्न लेग्नियसदिव्य मगलु मामावे गेनगेनद समस्तनस्यदृष्ट्य गोम्मटदेवर हुवित पडगं गृतमगुद्रद हिन्दं गदं म १ ध्रागोम्मटपुरद भूमियोलगे । धान्दुहान वेदने गुनयकेरय ममुदायङ्गल करयलु मास्तोण्डु मा (ग) नेगारने धाचन्द्राण्वारंवरं सलुवन्तागि वरदुकोट्ट शासन ॥

[ ये गुल के गुमिसंटि शाहि समन्व ध्यापारियों ने गद्धसमुद्ध श्रीर गोन्मटपुर वी एउ भूमि गरीद कर उसे योग्मटदेव की पूजा के निमित्त एन्द होने के निष्टे एक माली की सदा के लिए प्रदान कर दी। ]

देव ( २४३ )

## उसी पापाण की द्वसरी बाजू पर

(सम्भवतः शक सं० ११६७)

स्वस्ति श्रीभावसंवत्सरद भाद्रपद शुक्रवारदन्दु श्री गान्मटदंविरिगेवु तीर्धिकरिगेवु हृविन पिंडा चित्रसेट्टिय मग चन्द्रकीत्ति भट्टारकदेवर गुट्ट कल्लय्यनु अन्यसण्डारवागि कीट्ट ग १ प २३ थि-मरियादेयनु कुन्ददे ६ वासिग-हुन्विन-कृवद मङ्गलमहा श्री श्री ॥ [चेक्षिसेटि के पुत्र व चन्द्रकीर्ति भटारक देन के शिष्य काष्ट्रय ने कम से कम ६ पुष्त मालाएँ नित्य चढ़ाये जाने के ऐतु वक्त तिथि की वक्त दान दिया।]

िनाट---तेल में भाव संबरसर का उल्लेख है शक सं० 1980

भाव संवत्सर था।]

देश ( २४४ )

उपर्युक्त लेख के नीचे

( सम्भवत. शक सं० ११८७ )

खां श्रीभावसं वत्सरद पुष्य सुद्ध ५ वि (व) श्रीगीन्मट-देवर नित्यामिषेकके श्रीमभा चन्द्रभट्टारकदेवर गुडू वारकन्तर मेधाविसेट्टिंगे परी चिनियकके श्रम्नयमण्डारकके की ट्ट गद्याय नाल्क यद्दोजिङ्को अस्त्रपिटिंगे झाचन्द्राक्के नित्यपादि ३ य मान दाल नटसुवद्ध यि-धर्माव माखिक-नकरङ्ग्लं एल्यिगलं श्रारैवरु मङ्गन्तमद्दा श्री श्री ॥

[प्रमाचन्द्र महारक देव के शिष्य बारकतृत के मेघावि सेष्टि की स्मृति में गोम्मट देव के अभियेकार्थ ह 'मान' दुग्ध प्रति दिवस देने के जिए डक्क तिथि को ४ 'गवाया' का दान दिवा गया।

[ नाट-लेख में माव संवत्सर का वहां स होने से समय स्पर्यंक । ]

देश ( २४४ )

उपर्युक्त लेख के नीचे

( लगभग शक सं० ११-६७ )

इतस्र सायसेटिय मग केतिसेटियक गारमाट-देवरिगे

नित्यपिंड मूरुमान हालनु श्रमिषेकक्के केाष्ट्र ग ३ क्क होन्न विडिगे हाल नडियसुन्रुक माणिकनखर नडेयिसुवरु धाचन्द्रार्क-वुल्लनक मङ्गलमहा श्री ॥

[ गोम्मट देव के नित्याभिषेक के हेतु सोमि सेटि के पुत्र हळसूर-निवासी केति सेटि ने ३ 'मान' दूघ के लिए ३ गका दान दिया जिसके ज्याज से दूघ लिया जाने।]

देई ( २४६ )

# उसी पाषाण की दायीं बाजू पर

(शक सं० ११-६६)

श्रीमत्परमगन्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनं ।

जीयास्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥ १ ॥

श्रीमहानापचक्रवर्त्तं होय्सतः श्रीवीरनारिसं हदेवरसरु श्रीमहानघानिद्दौरसमुद्रदेख सुखसङ्क्षया विनोदिहं राज्यं गेयनुत-मिरे शक्तवरुष ११८६ नेय श्रीमुखसं वन्सरद श्रावण सु १५ श्रादिवारदेखः श्रीमन्महामण्डलाचार्य्यः नयकीति देवर शिष्यरु चन्द्रप्रमदेवर कय्यल होन्नचगेरेय माद्य्यन मग सन्भु-देवनु सिहुसेहियर मग बीम्मण्न श्रामण्यसेहियर मक्कल द्रीरय चनुत्रय्यतवर श्रीगोन्मस्टदेवर श्रमृतपिक्षो मित्तयकरेय नहकल्ल सीमामर्थ्यादेयोलगाद गहे सुत्तालयद चतुर्व्विशतितीर्थकर श्रमृतपिक्षो कोष्ट मोदलेरिय गहे सल्लो वोन्द्र-सिहत सर्व्यवा-धापरिहारवागि घारापूर्व्वकं माहिकोण्ड श्राचनद्रार्कतारं वरं सल्वन्तागि कोष्ट दित्तः। महुलमहा श्री श्री श्री।। [ होस्पल नरेश थी पिर नार विंह के समय में उक्त पित की होतर-चारे के मादस्य के पुत्र सम्भुदेव ने महामण्डला गार्व नगर्काति हैन के शिष्य चन्द्रप्रसदेन से मासिय केरे की तक मूर्मि गरीद्वर उसे गाम्मद देव बीर चतुर्वि गनि तीर्व कर के दुग्य-पूजन के जिबे प्रदान कर री। ]

टेंब (२४७)

### उपर्युक्त लेख के नीचे

( सम्भवतः शक सं० ११५७ )

खिला श्रीभाषसं वत्सरद भाद्रपद सुद्ध ५ ग्रादिवार दल्ल श्रीगोन्मटदेवर निलाभिषेकके समृतपितं श्रीप्रभाचन्द्र-महारकदेवरगुडु गैरसपेय ग्रीचिन्दसंदिय मग ज्ञादियण्न अच्चयभण्डारयागि इरिसिद गद्याय नाल्कु तिङ्गलिङ्गे द्वोङ्गे हाग विद आविद्यति निलाभिषेकके वव्यत् हाल नदसुयक ई-हो-निङ्गे मायिक्यनकर एत्तमं श्रीदंयक । प्राचन्द्राकेतारं वरं सल्ब-न्तागि नदसुवक । मङ्गलमहा श्री श्री श्री ॥

[ उक्त तिथि की गेरसपे के गोविन्द्र सेट्टि के पुत्र व प्रभाचन्द्र भट्टारक देव के शिष्य झादियण्या ने गोरमाहदेव के निश्याभिषेक के लिए 8 गयाया का दान किया। इस रकम के एक 'होन' पर एक 'हाग' 'सासिक स्थान की दर से एक 'वहा' हुग्ध प्रति दिन दिया जाना चाहिए।] र्टेट (२२३)

#### अष्टदिक्पालक मण्डप में एक स्तम्भ पर

(शकस०१७४८)

( पूर्व मुख )

श्री स्वस्ति श्रीविजयाभ्युदय शालिवाहन श्रास वरुष १०४८ ते सन्द वर्त्तमानको सञ्चव व्ययमामसवस्मरह पाल्युग वध् भानुवारहल्लु कास्यपगोत्रे श्रहनियसुत्रे वृषभप्रवरे प्रथमातु-योगशास्त्राया श्रीचायुग्रखराज वशस्त्रराह विलिकेरे ग्रानन्त-राजै श्ररसिनवर प्रपेत्र ते।टदेवराजै श्ररसिनवर पीत्र सत्यमङ्गलह चलुवै-श्ररसिनवर पुत्र श्रीमन्महिस्रपुरवराधीश श्रीकृष्ण्याराज-, बहेयरवर सन्मुखद्क्ति भारिगाटु कन्दाचार सवारकचेरि— १ ( इत्तर मुख )

यिजाखे मिच देवराजै धरिसनवर्त श्रीगामटेखरखामियवर
मस्तकाभिषेकपुजेत्सविद्वस स्वर्गेखराइके श्रीमठदिन्द वर्षप्रति
वर्षदत्तु श्रीगोमटेखरखामिय वरिगे पादपृजे मुन्ताद सेवार्त्य
निद्धयुवहागे यिवर पुत्रराद पुट्टदेवराजै धरिसनवर्त्त १०० वरह
हािकरव पुटुविट्टन सेवेगे मह मूयाद्वर्द्धतां जिनशासनं । श्री।

[ हाश्यप गोत्र, श्रहनिय सूत्र, वृषम अवर श्रीर प्रथमानुगेग ाला में चाबुण्डराज के वंशज, विक्रिकेरे श्रनन्तराज श्ररमु के प्रपात्र, तीटदेवराज श्ररमु के पात्र व सत्यमङ्गळ के चलुवै श्ररमु के पुत्र, मैसूर नरेश श्री कृष्णा व बडेयर के प्रधान श्रहरचक ( मिच्च ) देवराज श्ररमु की मृख्यु गोग्मटेश्वर के मस्तका मिपेक के दिवस हुई। श्रतपुत वनके पुत्र पुट देवशर्जे प्रश्सु ने गोग्मट म्वामी की वार्षिक पाट पूजा के लिप् उक्त तिथि को १०० 'वश्ह' का टान किया।

टेटं (२२४)

#### उसी मण्डपमें एक द्वितीय स्तम्भ के पश्चिम मुख पर

(शक स० १४५८)

श्रीमत्परमगम्भीतस्याद्वादामाधलाञ्छन ।
जीयात्त्रैकोक्यनाथस्य शासन जिनशामनं ॥ १ ॥
सखवर्ष साविरद १४५६ तनय विलाम्बि नवत्सरद माघ
शुद्ध ५ यह गैरसीप्पेय च्युडिसटिक व्यगणिबीम्मय्यन मग
सन्भय्यतुतत्र चेत्र घडहागिरलागि च्युडिमटिक घडनु विहिसि
कीह् दक्ते वेन्दु तण्डक्कं आहारदान त्यागद ब्रह्मन मुन्द्य
ह्विन तेट वेन्दु पडि धिक घचतपुक्त इप्तु धाचन्द्रार्धस्थाययागि नावु नडसि बहेनु मङ्गलम श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री

[ गेरसेप्टो के चबुटि सेटि ने मेरी भूमि रहन से सुक्त कर दी हैं इसिलए में अगणि वेम्मस्य का पुत्र कम्मिस्य सदेव निम्नलिजित दान का पालन कहूँगा—एक सब (तण्ड) को आहार, स्वागद प्राप्त के सामने के बाग (की देख-रेख) व असत पुत्र के लिए एक 'पिटि प्र १०० ( २२४ )

### उसी स्तम्भ के दक्षिण मुख पर

(शक सं० १४४६)

[ दोह देवप्प के पुत्र चिक्कण ने यह 'धर्म माधन' चीहि सेटि के। दिया कि 'धापने हमारे कष्ट का परिहार किया है इसके व्यस्टक्ष में में सदैव एक सघ (तण्ड) की बाहार हूँगा।

> १०१ (२२६) नं० १०० के नीचे

(शक सं० १४५६)

तत्संवत्तरदञ्ज गैरसे।प्येय चावुडिसेट्टिरंग कविगल सग बोम्मणनु कोट धर्मसाधन नमधि अनुपत्य वरलागि नीवु नवगं परिहरिसि काटुदक्षे वर्ष १ के आरतिङ्गलु पर्यन्त १ तण्डके प्राहारदानवनु आचन्द्राफेखायियागि नडिस बहेनु मङ्गनमहा श्री श्री श्री शो ॥

[ 'कति, के पुत्र वोम्मण ने चबुटि मेट्टिगो यह 'धर्म-नाधन' देया कि 'चापने हमारी प्रापट का परिहार क्या है हमके हक्टन्व में सर्देव वर्ष में सह मास एक सब ( तक्ट ) के खदार ट्रॉंग । ] १०२ ( २२७ ) उसी स्तम्भ के पूर्व मुख पर (शक सं० १४५६)

इ मोदल...तत्सवत्सरदलु गैरसोप्पेय चवुडिसिट्टिरिंग इविन चेत्रय्यतु कोट धर्मसाधनद सम्बन्ध नन्न चेत्रवु झह हाकिरलागि नीवु षाचेत्रवतु विडिसि कां.......।।

[चेनच्य माली (हविन) ने चतुडि सेहि की यह 'धमैन्याधन' दिया कि 'झापने मेरी जमीन रहन से मुक्त की हैं इसलिए मैं '1]

१०३ ( २२८ )

उसी मराडप में तृतीय स्तम्भ के पूर्व मुख पर (शक सं० १४३२)

सखनरप १८३२ हनेय शुक्त संवत्सर देशाख्व० १० छ मण्डलेश्वरकुलो ुङ्ग चङ्गाल्य अद्देवम द्वीपालन प्रधानसिरोमिण केशव-नाध-वर-पुत्र कुल-पविश्र जिनधम्मेस हायप्रतिपाल कर हे वीन्यणमन्त्रिस हो दरह सम्यक्त पूर्वामिण चेत्र वोन्मरसन नव्जरायप ट्रण आवक्र भट्य जन्द्वल गोण्डिस हाय श्री गुम्मटस्वा मिय बक्षिवाहव जीण्जों द्वारव माडिस दर्श श्री।

[ मण्डलेश्वर कुलोचुग चहारन महदेन महीपाछ के प्रधान मन्त्री केशवनाथ के पुत्र, वोम्मण मन्त्री के आता चक्र योग्मरस व नक्षरा। पट्या के आवको ने गोम्मट स्वामी के 'बिह्यवार' (? जपर बं मिंतर ) का जीयोद्धिर कराया। 808 ( 854 )

# गाम्सटेखर के दक्षिण की श्रोर कृष्माग्डिनी के पादपीठ पर

(लगभग शक सं० ११००)

श्रीनयकीर्त्ति सिद्धान्त-चक्रवर्त्तिगत शिष्यर श्रीबाल-चन्द्रदेवर गुडु केतिसेट्टिय मग बस्मिसेट्टि माडिसिद यचदेवते॥

[नवकीर्त्तिं सिद्धान्त चक्रवर्त्तिं के शिष्य बालचन्द्र देव के शिष्य चिम्म सिंहि, केटि सेहि के पुत्र, ने यह यह देवता प्रतिष्ठित कराया । ]

१०५ ( २५४ )

चिद्धरवस्ती में उत्तरकी स्रोर एक स्तस्भपर ( शक सं० १३२० )

( पश्चिम मुख )

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामीषत्वाव्छतं । जीयाद्वैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥ १॥ श्रीनाभेयोऽजितःशम्भव-निमित्वमलास्मुन्नतानन्वधम्मी-श्चन्द्वाङ्करशान्तिकुन्यु ससुमतिसुविधिशशीततो नासुपृष्यः । भ मिल्लश्र्येयस्सुपारवी जलजकित्ररोनन्दनः पार्वनेमी श्रीवीरश्चेति देवा भुवि ददतु चतुर्व्विशतिम्मिङ्गलानि ॥ २॥ वीरो विशिष्टां विनताय रातीमितित्रैलोक्षरभिवण्यन्तेते यः निरसाकम्मी निस्निलार्य्यवेदी

पायादसी पश्चिमतीत्र्यनाथः ॥३॥

तस्याभवन् सदिस वीरजिनस्य सिद्ध-

मप्तर्ह्या गण्धराः किल कहमङ्ख्याः।

ये धारयन्ति शुभदर्शनवे।धवृत्ते

मिछ्यात्रयादपि गणान् विनिवर्त्यं विश्वान् ॥४॥

इन्द्राग्नि भूतीश्रपि वायुभूतिरकस्पना मीर्य्य सुध-स्मीयुत्राः ।

मैजेयमोर्ड्योपुनरन्धवेलः प्रभासकरचेति तदीय-संज्ञाः ॥५॥

पृथ्वेज्ञानिह बादिनाऽविधिजुपा धीपर्ययक्षानिनः सेवे वैक्रियकांश्च शिचकयतीन्क्षेत्रस्यभाजीऽप्यमून । इस्रम्न्यम्बुनिधित्रयोत्तरिनिशानाथास्तिकार्यश्यते रहोनैकशसावलेशिप मितानसप्तैव तिस्य गणान् ॥६॥ सिद्धि गते वीरिजनेऽलुवद्ध-क्षेत्रस्यमिख्यास्त्रयएव जाताः । श्रीगातमस्तै। च सुध्यम्मजस्त्वू यैः क्षेत्रली वे तदिहातु-वद्धं ॥७॥

नानन्ति विष्णुरपराजितनन्दिमची गावर्द्धनेन गुरुण सह भद्रवाहुः। ये पश्चकेवलिवदप्यखिलं श्रुवेन

् शुद्धां वते। त्र्तु सम धीः श्रुतकोविक्षभ्यः ॥८॥ विद्यानुवादपठने स्वयसागतासि-र्व्विद्याभिरात्मश्वरितादमलाद्दिमनाः । वृद्धींग्रि ये दशपुरूण्यपि धारयन्ति

तान्नीम्यभिन्नदशपृर्व्वघरान् समस्तान् ॥ सा

तेस्रवियः मोष्ठिल गङ्गदेवी

जयस्मुधम्मा विजया विशाखः।

श्रीबुद्धिलो इन्या धृतिषेणनागी

सिद्धार्त्यकश्चेलभिषानभाजः ॥१०॥

नस्त्रपार्डू जयपालकंशा-

चार्व्याविष श्रीद्भमषेगाकश्च ।

एकादगाङ्गीघरखेन रूढा ये पब्च तेऽमी हृदि में वसन्तु ॥११॥

**थ्राचार-संज्ञाङ्ग-भृतोऽभवं**स्ते

लोहस्युभद्रो जयपूर्वभद्रः।

तथा यशोबाहुरमी हि मृल-

स्तम्भा जिनेन्द्रागमस्त्रहर्म्ये ॥ १२ ॥

श्रीमान्कुम्भो विनीता

हलधरवसुदेवाचला मेरुधीरः

सर्वज्ञः सर्वगुप्ती

महिधर-धनपालीमहावीरवीरी।

इसाद्यानेक सुरिष्वथ सुपदमुपेतेषु दीव्यत्तपस्या-शास्त्राधारेषु पुण्यादजनि सजगतां

काण्डकुन्दा यतीन्द्रः ॥ १३ ॥

रजाभिरस्पृष्टतमत्वमन्तर्व्वाह्ये प्रि संव्यश्वयितुं यतीशः ।

रतः पर्दं भूमिपः विकास कवस बन्धं बनुवकृतं सः, १९१४तः श्रीमानुसास्यात्तिरयं । यदीय-

स्तत्यास्येत् ( धकशेषकाः । यन्मुनिमार्गोषस्यायमानीवाधेषणान्धै अर्थोश्ययमानीत्रभा गरीतित्याद्वापि मृह्यूपिष्टण दिशेषयंत्रस्य यस्यकः । विस्ताः ।

यस्तिस्वानि भगन्त जाहे

मुल्यह्नामे।हनाण्डनानि ॥ १६ ॥ समन्तभद्रम्य निगय गोथाहाद्यांभरसानुगम्हित्रायः, । अम्य प्रभायात्मक्तात्रनीय यस्याम दृष्योहुकरा नीमेशि ॥ १७ ॥

साकार-मृद्रित-मगर प्रशिक्षं नृजर्भ द्रिजोक्य-एम्प्यंगितिकं म रातु त्यनिकः । दुर्जोदुकेशेक्तममा पिष्टितान्तराल सामन्तामद्र-त्रचन-भूद्र-मद्रशेषः ॥ १८ ॥ तम्येत शिष्यप्रियायकेरिटिप्रिमपेश सतानाम्यनदेह्यदिः । संसार-वागकर-पेतमेतत्त्वार्ध्यस्य तदलभ्यकार ॥ १८ ॥ प्रागभ्यपापि गुरुणा किल देवनन्दी

बुद्या पुनर्विपुत्तयां च जिनेन्द्रबुद्धिः । 'श्रोपूज्यपादश्ति चैप बुधः प्रचस्य

ः यस्पृजित पद्युगे वनदेवताग्निः ॥ २० ११ भट्टाकलङ्कोऽऋत सागवादिदुर्व्याक्यपद्गीस्सकलद्वभृतः । जगत्स्वनामेव विधातुमुच्चैः सार्त्थं समन्तादक्तलङ्कमेव।।२१॥ जीयाज्ञगत्यां जिनसेनसूरिर्य्यस्योपदेशोज्ज्वलदर्पासेन । च्यक्तीकृतं सर्व्वीसदं विनेयाः पुण्न्यं पुरासं पुरुषा विद्यन्ति॥ २२॥

> विनय-भरण-पात्रं भव्यलेखेकिमत्रं विवुधनुतचरित्रं तद्रणेन्द्रामपुत्रं। विहितभुवनभद्दं वीवमीहीकिनद्र विनमत गुणाभद्भं तीव्निविद्यासमुद्रं॥ २३॥ सद्व्यञ्जनस्वरनभस्तनु लचणाङ्ग-च्छित्राङ्ग-भीम-शकुनाङ्ग-निमित्तकैट्यः। काल्वत्रयंऽपि सुखदु:स्वजयाजयाद्यं तत्साच्वित्युनस्वैति समस्तमेव॥२४॥

यः पुष्पदन्तेन च सूतबल्याल्येनापि शिष्य-द्वितयेन रेजे ।
फलप्रदानाय नगन्नाना प्राप्तोऽद्भुराभ्यामिवकल्यमूजः॥२५॥
स्प्रहृद्ध लि स्सङ्घ चतुन्विध स श्रीकीण्डकुन्दान्वयसूलसङ्घ ।
कालस्थावादिङ् जायमानद्वेषेतराल्पीकरखाय चक्रे ॥२६॥
सितान्वरादे। विपरीत-ल्पे खिले विसङ्घे वितनेति मेद।
तत्सेननन्दि-चिदिवेशसिंहसङ्घेषु यस्त मनुते
कुद्दस्यः ॥२७॥

सङ्घेषु तत्र गरागच्छ-वत्ति-त्रयेग लोकस्य चत्त्वषि भिदाजुषिनन्दिसङ्घ देशीगसे धृतसुगं दियस पुरनका नद्ध-

गन्छेऽनुनेथायमिक्जीयति प्रमृता ॥२८॥

तत्रामन्नाग-देवे।द्य-रवि जिन - मेघ - प्रभा-वाल-चन्टा

देवश्रो-भानुचन्द्रश्रुतनग गुगाधम्मदियः कीर्तिदंबाः। देश-श्रीचन्द्र-धम्मॅन्द्र-कुल-गुग्र-तपे। भूपगास्तर-ग्रीऽन्ये

विद्या दामेन्द्रपद्मामरवसु-गुण-माणिककनन्या ह्याश्र ॥२स।

( उत्तर मुख )

विहितदुरितभङ्गा भिन्नवादीभशृङ्गा

वितत-विविध-मङ्गाः विश्वविद्याञ्जमृङ्गाः ।

विजितजगदनङ्गावेशद्रोज्बलाङ्गा

विशद्वरणतुङ्गा विश्वतास्तेऽस्तसङ्गाः ॥३०॥ जीयाच्छीने सिचन्द्र. कृवलयलयक्यकृत् कृटकीटी द्वगोत्रो निस्तेचन्द्रश्चिमाविरचनकुशलस्तत्प्रमाकृत्प्रतापः । चन्द्रस्येच प्रद्वतामृत-त्रचन-ह्वचा नीयते यस्य शान्ति धर्म्भव्यासस्य नेतुस्त्वमिमस्तपर्द यश्च नेमी रथस्य ॥३१॥ श्रीसाधनन्दी विखुधे जगत्यामन्वर्रथमेवातनुतात्मनाम । समुद्धसत्सवरनिवर्जरेण न येन पापान्यमिनन्दितानि ॥३२॥ तुङ्गे तदीये धृव-वादिसिंहे गुरुप्रवाही सत्तवंशगोत्रे ।

भयोदिते। (मूजिजपादसेनाप्रमोदिलोको (भयचन्द्रदेव:

11 33 11

जयति जितदमोऽरिस्यक्तदोषानुषङ्गः

पदमखिलकलानांपात्र-मन्भोरुहायाः।

भनुगतजयपच्यात्तमित्रानुकूल्य-

स्सत्ततमभयचन्द्रस्तत्सभारत्रदीपः ॥३४॥

तदीयततुज्जश्र्युतसुनिग्गीणपदेशस्तपामरनियन्त्रितततुस्तु-

तिनिशः।

तताऽजनि जिनेन्द्रवचनास्तविषयाशस्तवस्रयशसा भृत-

समस्तवसुषाशः ॥३५॥

भव-विपितकृशानुदर्भन्यपङ्के जभानु-

स्स विववनमसोतु स्सम्पदे कामधेतु:।

शुविद्वरिततमोऽरिप्रोत्यसन्तापवारि-

म् तमुनिवरस्रिरशुद्धशीलोऽस्तनारिः ॥३६॥
चण्डोइण्डत्रिदण्डं परम-सुद्ध-पद पापनीजं परागावारागारोहकार-त्रिविधमधिकृता गैरवं गारवं च ॥
तुस्यंमस्तोन-शर्स्य-त्रथमतुलवपुरशर्म्यमर्मिन्धदं होभाषोनमेषि त्रिदेश मुत्तुनिमुनिपो निर्मुमोचैक एव ॥३७॥
प्रशिष्यभगगोड्समहस्रा भुवितदीये व्रवर्द्धयति पूर्ण्यकलइन्दु-

रिवयस्सा ।

भनादिनिधनादि-परमागम-पथोधिमभूद**भिनवश्रुतमुनि**-र्गी**य**पदे सः ॥३८॥ मार्गे दुर्गे निसर्गास्त्रितिमटकटुजल्पेन वादेनवापि श्रव्ये काव्येऽतिनव्ये मृदुमञ्जरपदैः शर्मादैर्श्रन्मेदैश्च । मन्त्रेतन्त्रेऽपि यन्त्रे तुतसकत्तक्कायां च शव्दार्ण्नेवे वा को वान्यः कोविदोऽस्ति स्नृतमुनिमुनिवद्विय-विद्या-

विनादः ॥३८॥

शन्दे श्री यूज्यपादः सकत-विभव-जित्तक्षेतन्त्रेषुदेवः सिद्धान्ते सरारूपे जित-विनिगदिते गौतमः कार्छकुन्दः। श्रध्यात्मे वर्द्धमाना मनसिज-मधने वारिसुद्दुःखबन्हाः वित्येवं कीत्तिंपात्रं श्रुतसुनिवदभूद्मूत्रये केर्त्त अधिवा

श्रद्धा श्रद्धां प्रष्टद्धां दघतमधिकृतां जैतमार्गे सुसर्गे सिद्धि बुद्धेन्मेहर्द्धेन्त्रेध-तर-निवहेरद्भुतामत्वेमानां । मित्रं चित्रं चरित्रं भवचय-भयद सन्यतन्वाम्बुजाना-मध्येनेान्यूनमेनं श्रृतसुनि-सुनिषं चन्द्रमाराधयध्यं ॥४१॥ श्रोमानितेत्रस्याभय चन्द्रसूरेस्तस्यानुजात [श्र]श्रुतकी ति-देवः।

भम्जिनेन्द्रोदिवलचणानामापृण्यंलचीक्रव-चार्ड-युत्तः ॥४२। विदिव-सकलवेदे वीत-चेता-विपादे

विजित-निश्चिल-वादे विश्वविद्याविनादे हैं विततचरितमा है विस्फुरिबत-प्रसादे विजुत-जिनप-पादे विश्वरत्ता प्रपेदे ॥४३॥

स श्रीमासतन्त्रसदनु गणिपदे सन्यधाचवाहकीतिः

कीर्त्याक्षीण्णीत्रिलोक्या मुहुरयति विघुः काश्येमद्याप्यतुल्यः। ( तृतीय मुख )

यस्योपन्यास-त्रन्य-द्विप-पटु-घटयोत्पाटिताश्चाटुवाचः
पद्मासद्मात्तमित्रोज्जलतररुचयोऽप्युतिषवागादिपद्माः ॥४४॥
चारुश्रीश्चास्कीिर्तिः पदनतवसुधाधीश्वरोऽघोश्वरोऽयं
गव्वैः कुर्व्वन्तसुव्वीश्वर-सदिस महावादिनं वादवन्थं।
चक्रे दिक्कोडद्वयेसरसरसवचाः साधिताशेपसाध्या
ऽवेद्यावेद्याद्यविद्याव्यपगमवित्तसद्विश्वविद्याविनोदः ॥४५॥
बत्नाल-चोखिपालं वित्तन-बत्ति-त्रलं वाजिभिव्वे जिताजि
रागावेगाद्रतासु व्यितमिष सहस्रोस्ताधतामानिनाय।
श्रातीर्थ्येव खयं साऽवित्तविदश्यसूरेत्वथातारयत्तजिस्सीमाशेव-शास्त्राम्बुनिधिमश्रयसूरि परं सि ह्यार्थ्यं।
॥४६॥

शिष्टो दुष्टाघ-पिष्टी-करण-निपुण-सूत्रस्य तस्योपदेष्टुशिश्च्यः पीयूष-निष्यन्दन-पटु-वचनः पण्डितः खण्डिताघः ।
सूरिस्स्रो विनेयाम्बुह्हविकसने सर्व्वदिग्व्यापिधामा
श्रीमानस्थात्कृतास्थो बेलुगुलनगरे तत्र घम्मीभिष्ट्ख्यै ॥४०॥
यस्मिश्चासुग्डराजा सुजविलनिमनं गुम्मटं कर्माठाइं
भक्ष्या शक्या च सुक्यैजित-सुर-नगरे स्थापयद्भद्रमद्रौ ।
तद्भक्षाल-त्रयोत्थोव्वल-तनु-जिन-विम्बानि मान्यानि चान्यः
कैलासे शीलशाली त्रिसुवन-विलस्दर्भितं-चक्रीव चक्रे ॥४८॥
स्थाने तत्स्थानमन्त्रोव्वलत्तरमृतुलं पण्डितेएज्ञद्भरोतु

श्रीमानेवेर्द्रिकी सि न्नू प इव विलसत्मालसापानकार्यै.। चित्रं शीर्षेऽभिपिच्य त्रिभुवनतिलकं तं पुनस्सप्तवारान् पङ्कोनमुक्तं विधायाखिलजगदुरुपुण्यैसाथानश्वकार ॥४६॥ किंवा चोराभिपेकादुतनिजयशसो निर्म्मलाच्छद्वराहीन् गे।त्राद्रीन्स्फाटिकीं च चित्तिममरगङ्गान्दिगाज्ञानेष घीरः । चोरोदान्स प्रसिन्धूनुदरिजलधरान्शारदान्नागनोकं शेषाकार्भ विदीर्भागतकताशमपि खर्क्विनने न विद्य: ॥५०॥ मेरी जन्माभिपेकं सुरपितरिव तत्तर्थवात्र शैने देवस्यादर्शयन्त्रो परमस्त्रिज्ञजनस्यैष सृविर्व्विधाय । सन्मार्गा चाधुनैनं पिहितमपि चिर वामहरवाक्तमोभि-त्रिरशे तानि पृब्दं पुरुरिव पुनरत्राकलङ्काऽपनीय ॥५१॥ रे रे काणाद काण शरणमधिवस श्लुड़निद्रःनिवासं **मैमांसे**च्छामतुच्छा त्यज्ञ निजपदुवादंषु कुच्छःशुगच्छ । बौद्धायुद्धे विमुखोऽस्थपसर महमा साङ्ख्यमारङ्ख सङ्ख्ये

श्रीमान्मध्नाति वादीन्द्रगजमभयसूरिः पर वादिसिहः ॥५२॥ पेशवर्थे वहतश्च शाश्वतमुखे धत्तस्य मर्ज्यक्षना विश्राते च गिरीशता शिवतया श्राचारुकीर्त्तीश्वरी तत्राय जिनभागसावजिनभागधीमान्यं मार्गाश्चे हेमादि समधत्त मार्गाश्चमुबस्थेमा म हेमाचने ॥४३॥ स्कूर्वेद्वर्जीटि-माल-लाचन-शिखि-क्वान क्लीहस्थ ते हं हा भन्मध्जीवनीषियस्ट्रेमा पुरा श्रीकृजा । सर्व्वतोत्तमचारुकी ति सुसुनेस्सम्यक्तपो-विह्नना निर्देग्धस्य चरित्रचण्डमरुती द्भुतस्य का ते गितः ॥५४॥ पितामहपरिष्वङ्गसङ्गतैनःप्रशान्तयं । चारुकी ति वचोगङ्गालिङ्गिताङ्गी सरस्वती ॥५५॥ झास्यं वाणीनिवास्यं हृदयमुरुद्दयं स्व चरित्र पवित्रं देहं शान्त्ये कगेहं सकलसुजनतागण्यमुद्भूत-पुण्यं । श्रव्या भव्या गुणालिङ्गि खिल्लवुधत्ततेर्व्यस्य साऽयं जगर्या झत्यारुद्धसादा जयतु चिरमयं चारुकी त्तिंत्र गेन्द्रः॥५६॥ मृद्ध प्रौढं दरिद्रं धनपतिमधमं मानव मानवन्तं दुष्टं शिष्टं च दुःखान्त्रितमिष्ठ सुखितं दुर्म्मद् धर्म्भशील । कुव्वन सामन्तभद्रं चरितमनुसरन्नन्न सामन्तभद्रं। (वतुर्थमुख)

तन्त्रन श्रोचारुकीर्त्ति कर्जगित विजयते चन्द्रिका-चारु-क्षीत्तिः ॥५०॥

रे रे चाठविक गर्व्व परिहर विरुदाति पुरैव प्रमुख चाड्रक्यासड् ख्येय-राजत्परिकर-निकरादाप्तघट्टोऽसि

भट्टा

पूर्णने काणाद तूर्णने सज निजमनिश मानमापन्निदानं हिंसन्पुंसीऽभिशंस्था अजितयदपरान्त्रादिनः सिंहणार्थ्यः

सत्पण्डिताङ् घ्रानुरतै। तदिकादिनाथै। . सस्यक्तन्बोध चर्गाःत्रतदाननिष्ठौ, जातानुसी दृरियगो हरियाद्ववार-

स्माणिक देवइतिचाजुनदेवकल्पः ॥५८॥

घन्या मन्ये न सन्यासपरमविधिता नेतुमेव स्वयं स्वं घर्मी करमीरिमर्म्मीच्छदगुरुसुखद दुर्ल्स वस्त्रमं च। शान्तादशान्तेत्रि शान्तीकृत-सक्त-जनाः सुक्तिपीयुषपूरै-स्तेऽसी सर्व्वेऽस्तदेशास्तुरपद्मगमन्थ्यात-जैनेन्द्र-पादाः ॥६०॥

तत्र चयादशशतिश्व दशद्वयेन

शाकेऽब्दके परिमितेऽसवदीश्वराख्ये। माचे चतुर्द्व श्रितथा सितभाजिवारे खाती शनेस्तुरपद पुरु पण्डितस्य ॥६१॥

ष्ट्रासीद्रथामिनव**परि**डतदेवसूरि-

राशाननाच्छमुकुरीकृत कीर्त्तिरेषः ।

शिष्ये निघायनिजधर्मधुरीणभावं यत्रात्मसंस्कृतिपदेऽजनि **पण्डिताय्य**ः॥६२॥

मिथ्या-ऋदम्बं सत्ततमपि विधित्सुब्ध्या ताम्यसीदं तरवं ताष्टागरून्वं तरस्रजनशिरोस्त्रतावत्प्रधात्र । जीव मद्राणि पश्यत्युक्जगदुदितात्त्यक्तवादाभिलापा यसाद्रस्तीकरे।त्रिपित सुनितरूनादिनः परिद्वतार्यः ।(६३॥

संसारापारवाराकर-घर-सहरी-तुल्य-शल्योत्य-देह-

च्यूहे मुख्जनानामसुखजन्तवरैरहि तानाममीया ।

पाता नीता विनीताऽद्भुतततिगतवन्नन्यमन्याचि ताङ्मिन दर्भट्रोत्रिहस्सुगुहस्सततम**भिनवो**राजते **पण्डिताय्यः**॥६४॥ प्रयमय गुरुभक्तयाकारयक्तत्रिपद्या-मपरगणिभिरुच गाँहिभिस्तैस्सहैव। **ग्रु**भ-दिन-सुग्रहृत्ते<sup>र</sup> पृरितोद्**धाखि**लाश युगपद्खिलवाद्यव्यानस्त्रप्रदानैः ॥६५॥ इलात्मराक्त्या निजमुक्तयेऽह<sup>°</sup>द्दासे।दितं शासनमेतदुर्व्याः । शान्त्रीधकर्त्-त्रयशंसनाङ्गमाचन्द्रतारा-रविमेर जीयात्।। ६६ ॥

१०६ (२४५)

# उपर्य का लेख के नीचे

(शक सं० १३३१)

श्रीमत्कर्जाटदेशे जयति पुरवरं गङ्गवत्याख्यमेतत् सद्दल्दानापवासन्नतहिन्यमवत्तन्न माणिक्यदेवः । वाचायी धर्मपत्नी गुणगणवसतिस्तस्य सृतुस्तयोश्च श्रीमान्मायसननामाजनि गुणमस्यभाक चन्द्रकीर्रोश्च

शिष्यः ॥ १ ॥

मन्यक्तवृहामिययेनिसिद आभन्योत्तमनु स्वस्ति श्री शक वर्ष १३३१ नेय विरोधिसंवत्सरद चैत्र ब ५ गुश्री गुरमटनायन मध्याहद श्रष्टविधार्चना निमित्तवागि बेलुगुलद गङ्गसमुद्रद केरेय फेलगे दानशालेय गद्दे ख २ गवनू वेलुगुल**द** माणिक्यनखरद हरियगौडन मग गुम्मटदेव माणिक्यदेवन मग बीम्मण्ननेतलगाद गौडुगल समस्रदलि देवरिगे पाइपुलेय माडि ऋयवागि कोण्डु कोहू असाधारणवहन्त कीर्तियन् पुण्य-वनु उपार्जिसि कोण्डल महुलमहा श्री श्री श्री ॥

[ कर्नाट देश की गङ्गविधी नामक लगरी में माखिनयदेन थीर उनकी भार्या वाचायि रहते थे । इनके मायण्या नामक पुत्र हुआ को चन्द्र-कीर्त्ति का शिष्म था । मायण्या ने उक्त तिथि को बेल्युल के गङ्गससुद्द नामक सरीवर की दो खण्डुग सूमि खरीद कर उसे गोम्मट स्वामी के खप्टविश्व पूजन के खिने बेल्युल के कई पुरुषों के समस टान की ।

१०७ (२५६)

#### उपर्युक्त लेख के नीचे ( जगभग शक सं० ११०३ )

शीत्रदि चन्द्रमीलिविसुवाचलदेवि निजीद्यकान्तेया-

ह्रोत्तम्गाचि बेल्गुल**र गुम्मटनाय**न पादद-र्चातिने वेडे बेक्कन शोनेयनित्तनुदार**वीरव**-

ल्लाल-नृपातकनुर्वियुमिध्युमुल्लिनमेरदे सल्विनं ॥ १॥ भन्तु घारापूर्वकवं माडिकोटन्त प्रामसीमे । मृह होन्नेन-इल्लि तेड्स बस्तिहक्षि देवरहल्लि पहुव चैक्तिनहिल्ल हासेनहिल्ल (पूर्वे मुख के नीचे)

(पृत्र मुख क नाय) बद्यग सन्वेतहस्तिय विद्वृकोट मामी भाचन्द्राकेंक्षायियागि/ सतुरो महत्त्वमहा त्री त्री त्री ॥

[चन्द्रमीलि की पत्नी आचल देवी की प्रार्थना पर वीरबल्लाल नृप ने 'शेक', नामक ग्राम का दान गोम्मटनाथ के पूजन के हेसु किया। लेख में प्राप्त की सीमा दी हुई है। ने दि—श्राचल देवी के अन्य श्रनेक हानों का रहेख शक स० ११०६ के लेख नं १२४ (१२७) में हैं। श्रतएव प्रस्तुत लेख का समय भी राक सं० ११०३ के लगमग होना चाहिये। पर श्राश्चर्य यह है कि यह लेख इमसे बहुत पीछे के दो लेखे। (न० १०४ श्रीर १०६) के नीचे खुदा हुआ है। लिपि भी इसकी हतनी पुरानी प्रतीत नहीं होती। तम्भव है कि किसी शाधार पर लेख पीछे से ही लिखा गया हो।]

१०८ (२५८)

# सिद्धरबस्ती में दिक्षण श्रोर एक स्तम्भ पर

(शक सं० १३५५)

्र(प्रथममुख)

श्री ज्ञयस्यज्ञस्यमाहात्स्यं विशासितकुशासनं । शासनं जैनसुद्धासि मुक्तिक्तस्यँकशासनं ॥ १ ॥ स्रमितसुखमनल्पानगममयं प्रवलवलहृतातहः । निखिलानलोकविभवं प्रसर्त हृदये परं ज्योतिः ॥ २ ॥ उद्दीप्ताखिलस्त्रमुद्धृतज्ञढं नानानयान्तगुर्हं सस्यात्कारसुधामिलिप्तिजनिभृत्कारुण्यकूपेन्डिकृत । स्राराज्य श्रुतयानपात्रममृतह्रोपं नयन्तः परा-नेते तीर्ल्यकृते मदीयहृदये मध्येमवाब्ध्यासतां ॥ ३ ॥ सत्रामनत् त्रिमुवनप्रमुरिद्धवृद्धः

श्रो**वर्द्ध् मान**ग्रुनिरन्तिम-तीर्त्थनाथः। यद्देहदीप्तिरपि सन्निहिताखिलाना पृट्योत्तराश्रितमवान् विशदीचकार ॥ ४ ॥ तस्याभवचरमचिकागदीश्वरस्य

या याव्यराज्यपदसंश्रयतः प्रभूतः।

श्रीगीतमागणपतिन्रभगवान्वरिष्ठः

श्रेष्ठ रनुष्टितनुतिन्धुंनिभिस्स जीयात् ॥ ५ ॥

तदन्वये ग्रुद्धिमति प्रतीते समग्रशीलामल्रदल्लजाले । स्रमृद्यतीन्द्रो सुवि भद्रवाहुः पयःपयोघाविव पूण्ने-

चन्द्रः ॥ ६ ॥

भद्रबाहुरियमः समप्रबुद्धिसम्पदा

शुद्धसिद्धशासनं सुशब्द-त्रन्ध-सुन्दर ।

इद्ववृत्तसिद्धिरत्र बद्धकर्म्मभित्तपो-

वृद्धिवर्द्धितप्रकोत्ति रह्ये महद्धिकः ॥ ७ ॥

या भद्रवाहः शुतकेवलीनां मुनीश्वराखामिह पश्चिमोऽपि ।

श्रपश्चिमोऽम्द्रिद्धुषा विनेता सर्व्वेश्रुतार्र्धप्रतिपादनेन ॥ प

तटीय-शिप्योऽजिन चन्द्रगुप्तः समप्रशीलानतदेवबृद्धः। विवेश यत्तीव्रतपःप्रभाव-प्रभृत-कोर्त्तिवर्भुवनान्तराखि॥ ६॥

तदीयवंशाकरतः प्रसिद्धादमूददेशा यतिरत्नमाता । वभी यदन्तमीयाननमुनीन्द्रसा कुराउकुन्दीदित-वण्ड-

दण्ड. ॥ १०॥

त्रभृदुमास्वातिष्ठानि. पवित्रे वंशे तदीये सक्तलार्खवेदं सुत्रोकृतं येन जिनप्रणीतं शास्त्रारखंजात सुनिपुङ्गवेन ॥ स प्राणिसरचणसावधानी वभार योगी किल गृद्धपचान् । तदा प्रभृत्येव वुधा वमाहुराचार्य्यशब्दोत्तरगृद्ध-

पिञ्च्छं॥ १२॥

त्तनादभ्योगिङ्गलप्रदीपा बलाकपिञ्च्छः स तपा-

महर्द्धिः ।

यदङ्गसंरपशेनमात्रताऽपि वायुर्ज्यिवादीनसृतीचकार ॥ १३ ॥ समन्तभद्गोऽजनि भद्रमूर्त्तिस्तः प्रखेता जिनशासनस्य । यदीयवाष्त्रक्र कठारपातश्चूण्नीचकार प्रतिवादिशैलान् ॥१४॥ श्री पूज्यपादो धृतधर्म्भराज्यस्तते। सुराधीश्वर-पृष्य-

पादः ।

यदीयवैद्धव्यगुणानिदानीं वदन्ति शास्त्राणि वदुब्रतानि ॥१५॥ भृतविश्वद्यद्विरयमत्र योगिभिः

**कृतकु**ल्यभावमनुबिश्रदु**चकैः**।

जिनवद्वभूव यदनङ्गचापहृत्

सजिनेन्द्रबुद्धिरिति साधुवण्नितः॥ १६॥

श्रीपूज्यपाद्मुनिरप्रतिगौषधिः-

क्जीयाद्विदेहजिनदर्शनपृतगात्रः।

चत्पादधीतजलसंस्पर्शः प्रमावा-

त्कालायसं किल तदा कनकी चकार ॥ १७ ॥

सतः परं शास्त्रविदां मुनीना

मध्रेसरोऽभू**दकलङ्कसूरिः**।

मिध्यान्धकारस्थगिताखिलात्थाः

प्रकाशिता यस्य वचेामयुक्तैः ॥ १८ ॥

तिस्तन्गते स्वर्गभुवं महर्षो दिवः पतीन्नर्तुमिव प्रकृष्टान् । तदन्वचे।द्भृतमुनीश्वराणा वमृतुरित्धं भुवि सङ्घभेदाः ॥१६॥ स योगिसङ्घश्वतुरः प्रभेदानासास भृयानविरुद्धसुनान् । वभावयं श्रीमगवान्जिनेन्द्रश्चतुर्म्भुंखानीव मिथस्समानि ॥२०॥

देव-निन्द-सिंह-सेन-सहभेदवर्तिनां

देशभेदतः प्रवेशभभाजि देवयोगिनां । वृत्ततस्समस्तोऽविरुद्धधर्म्मसेविनां

मध्यतः प्रसिद्ध एष निन्दसङ्घ इत्यभूत् ॥ २१ ॥

निद्सिङ्घं सदेशीयगणे गच्छे च पुस्तके । इंगुलेशविक्जीयान्मङ्गलीकृतमृतलः ॥ २२ ॥

तत्र सर्व्वशरीरिरचाकृतमतिन्विजितेन्द्रिय-

स्सिद्धशासनवर्द्धनप्रतिलय्ध-कीर्त्तिकलापकः ।

विश्रुत-स्रुतकोत्ति-भट्टारकयतिस्समजायत प्रस्कुरद्भचनामृतांशुविनाशिताखिलहृत्तमाः ॥ २३ ॥

कृत्वा विनेयान्कुतकृत्यवृत्तीनिधाय तेषु श्रुतभारमुच्ये. । खदेहभारं च भुवि प्रशान्तस्समाधिभेदेन दिवं स भेजे ॥२

### (द्वितीयमुख)

गते गगनवाससि त्रिदिवमत्र यस्योच्छिता न वृत्तगुणसंहतिन्वसित केवलं तद्यशः । समन्दमदमन्मयप्रयमदुप्रचापे।चल-त्यतापद्वतिकृत्तपद्यस्यभेदलुक्यं मुवि ॥ २५ ॥ श्रोचारकीर्त्तिमुनिरप्रतिमप्रभाव-

न्तस्भादभूत्रिजयशोधवलीकृताशः । यस्याभवत्तपसि निष्टुरतोपशान्ति-

श्चित्ते गुणे च गुरुता क्रशता शरीरे ॥ २६ ॥

यस्तपेवित्तिभिन्नेतिताघद्रुमे। वर्त्तयामास सारत्रयं भूवले ।

युक्तिशासादिकं च प्रकृष्टाशय-

रशब्दविद्यान्बुधेवृ<sup>(</sup>द्धिकृचन्द्रमा: ॥ २७ ॥

यस्य योगीशिनः पादयोस्सर्व्दा

सङ्गिनीमिन्दिरां पश्यतश्शाङ्गि थः।

चिन्तयेवाभवत्कृष्णता वर्ष्मणः

सान्यथा नीत्तवा किं भवेत्तत्तनोः ॥ २८ ॥ येषां शरीराश्रयवोऽपि वावो रुजः प्रशान्तिं विततान तेषां । बङ्गालराजे।त्यिवरोगशान्तिरासीत्किलैतत्किमु

भेषजेन ॥ २-६ ॥

मुनिम्मेनीषा-मलते। विचारितं समाधिमेदं समवाप्य सत्तम:। विद्याय देहं विविधापदां पदं विवेश दिन्यं वपुरिद्ध-

वैभवं ॥ ३० ॥

भ्रस्तमायाति तस्मिन्कृतिनि यर्थे-

म्णि नामविष्यत्तदा पणिडतयति-

स्सामः वस्तुमिध्यातमस्तामपिहितं

सर्व्यमुत्तमैरित्ययं वक्तृभिरूपाघोषि ॥ ३१ ॥

विबुधजनपालक कुबुध-मत-शरक । विजितसक्तंन्द्रियं भजत नमलं घुषाः ॥ ३२ ॥ **धवल-सरोवर-नगर-**जिनास्त्रहमसहग्रमाहृत्रतदुर-

नवामदः ॥ ३३ ॥

यत्पादद्वयमेव भूपतिवितिश्चके जिरामृष्णं यद्वाक्यामृतमेव कोविदकुलं पीत्या जिजीवानिनं । यत्कीर्त्या विमलं वभूव भुवनं रलाकरेगामृनं यद्विचा विमहोचकार भुवने शासार्यज्ञानं महन् ॥ ३४॥

छत्वा तपस्तोत्रमनल्पमेधास्सम्पाध पुण्यान्यतुपण्नुदानि । तेषां फलस्यानुभवाय इत्तचेता इदाप त्रिष्टिर्जन ये।गी ॥३४॥ वस्मिन्जाता भूमि सिद्धान्तये।गी

प्रेराबद्वाचा वर्द्धयन् सिद्धशान्तं । शुद्धे व्योम्नि हादशासा करीप-

र्येद्वत्पद्मन्यूह्सुनिद्रयन्ग्वैः ॥ ३६ ॥

दुर्जां चुक्तं शास्त्रज्ञातं विवेकी वाचाने प्रान्तार्धिमम्भूत्या यः इन्होऽशन्या मेघजालोत्यया भूबृद्धां भृभृत्संहति वा विभेट ॥ ३७॥

यद्वत्पद्दाम्बुजनवावनिपालमीलि-रत्नांशवीऽनिशमर्सु विद्युः सरागं। वद्वत्र वस्तु न वधूत्रे च वस्त्रजातं नो थैम्बनं न च वलं न च भाग्यमिद्धं ॥ ३८ ॥ प्रविश्य शास्त्राम्युधिमेष धीरे। जप्राह पूर्वि सक्तलार्धरह्ने। परेऽसमर्त्यास्त्रद्वप्रवेशादेकैकमेवात्र न सर्व्वमापुः ॥३६॥

मम्पाद्य शिष्यान्स मुनिः प्रसिद्धा-

नध्यापयामास क्रशामबुद्धीन् । जगत्पवित्रीकरणाय धर्म-

प्रवर्त्तनायाखिल संविदे च ॥ ४० ॥

फुत्वा भक्ति ते गुरोस्सर्विशास्त्रं

नीत्वा वत्सं कामधेतुं पया वा । स्वीक्रत्याच्चैसत्यवन्ताऽतिप्रष्टाः

शक्ति स्त्रेषां ख्यापयामासुरिद्धां ॥ ४१ ॥

त्तदीयशिष्येषु विदांवरेषु गुणैरनेकैशु तमुन्यभिल्यः । रराज शैलेषु समुन्नतेषु स रज्ञकूटैरिव मन्दराद्रिः ॥ ४२ ॥

कुत्तेन शीलेन गुणेन मला शास्त्रेण रूपेण च योग्य एषः।

त्रिचार्य्य तं सूरिपदं स नीत्वा क्रुतिकयं खं गणवाश्वकार ॥ ४३॥

ष्रायैकदा चिन्तयदिखनेनाः स्थिति समालोक्य निजायुषोऽस्पं। समर्प्य चास्मिन् स्वगणं समत्यें तपश्चरिष्यामि समाधि-योग्य ॥ ४४ ॥

विचार्य्य चैव हृद्दयं गणाप्रणीन्निवेदयामास विनेयवान्धवः । मुनिः समाहूय गणाप्रवर्त्तिनं खपुत्रमित्यं श्रुतवृत्त-शालिनं ॥ ४५ ॥ (तृतीयमुख)

महन्ववादेष समागताऽयं गणा गुणानां पदमम्य रखा। त्वयाङ्ग महन्त्रियतामितीष्टं समर्पयामाम गणी गणं स्वं॥ ४६ ॥

गुरुविरहममुखहु .पार्नं तदीयं मुख्यमुरुवचे।शिरस प्रमञ्जोचकार । सपदि विमलिताव्द-दिरुष्ट-प्रासु-प्रतानं किमधिवसति यापिन्यन्दफुत्काग्यातेः ॥ ४७ ॥

कृतिततिहितवृत्तस्य स्वगुप्तिप्रवृत्तो

जितकुमतविशंपश् शे।पिताशेपदापः ।

जितरतिपति-सत्वक्तन्त्र-विद्या प्रभुत्व-

स्तुकृतफल-विधेयं से१९ गमहिन्यभूयं ॥ ४८ ॥

गतं त्रत्र तत्सुरिपदाश्रयोऽयं

मुनोश्वरस्सङ्गमवर्द्धयत्तराम् ।

गुर्णेश्च शास्त्रैश्चरितैरनिन्दितैः

प्रचिन्तवन्तद्गुरुपादपङ्क्षम् ॥ ४६ ॥
प्रकृत्य कृत्यं कृतसङ्घरचो विहाय चाकृत्यमत्तवपुद्धः ।
प्रवर्द्धयम् धर्ममिनिन्दवं वद्गुरूपदेशान् सफलीचकार ॥५०!
ध्रस्वण्डयद्यं मुनिन्धिमक्षवाग्मिरत्युद्धवान्
ध्रमन्द-मद-सम्बरक्कमत-वादिकोलाहकान् ।
अमन्नमरमूमिमृष्ट् भ्रमितवारिधिप्रोचकृत्
वरङ्ग-विविधिम-महग्र-चातुरीमिन्भृति ॥ ५१ ॥

का त्वं कामिनि कथ्यतां श्रु तसुनेः कीर्क्तः किमागम्यते व्यक्तन् मित्रयसिक्षमा सुवि बुधस्यम्मृग्यते सर्व्वतः । नेन्द्रः कि सच गोत्रभिद् धनपतिः कि नास्त्यसौ किन्नरः शेषः कुत्रगतस्स च द्विरसत्ता रहः पश्चनां पतिः ॥ ५२ ॥ वाग्देवताहृदय-रखन-मण्डनानि

मन्दार-पुष्प-मकरन्दरसोपमानि । भानन्दिताखिल-जनान्यमृतं नमन्ति कर्षोषु यस्य नचनानि कवीश्वरार्था ॥ ५३ ॥

समन्तभद्रोऽप्य**समन्तभद्रः** 

श्री-पुञ्यपादाऽपि न **पूज्यपादः** । मयूरपिञ्च्छोऽप्य**मयूरपिञ्**च्छ-

रिचत्रं विरुद्धोऽप्यविरुद्ध एष. ॥ ५४ ॥

एवं जिनेन्द्रोदितधर्ममुख्यैः प्रभावयन्तं मुनि-वंश-दीपिनं । भ्रहश्यवृत्त्या किलिना प्रयुक्ती वधाय रेगगलमवाप दूतवत् ॥ ५५ ॥

यया खलः प्राप्य महानुभावं तमेव प्रश्चात्कवलीकरोति ।
तथा शनैरसोऽयमनुप्रविश्य वपुर्व्ववाधे प्रतिबद्धवीर्यः ॥५६॥
ध्रङ्गान्यमूवन् सञ्चशानि यस्य न च व्रतान्यद्भु त-वृत्त-भाजः ।
प्रकम्पमापद्वपुरिद्धरोगान्न चित्तमावस्यकमत्यपूर्व्वं ॥ ५७ ॥
स मोत्त-मार्गे किचमेष घीरो मुदं च धम्मे हृदये प्रशान्ति
समाद्धे तद्विपरीतकारिण्यस्मित् प्रसप्तस्यधिदेहमुरुवैः ५८

### २१८ विन्व्यगिरि पर्वत पर के शिकालेख

ध्रङ्गेषु तस्मिन् प्रविज्ञम्भमाग्रे निश्चित्य योगी तदसाध्यरूपतां । ततस्समागत्य निजाप्रजस्य प्रतास्य पादाववदत् कृताखिलि ॥ ५६॥ हेव पण्डितेन्द्र योगिराज धर्मनस्स्र त्वत्पद-प्रसादतस्समस्तमितं मया। सद्याः श्रुतं व्रतं तपश्च पुण्यमचय कि समात्र वर्त्तित-कियस्य कल्प-काङ्किषः ॥ ६० ॥ देहता विनात्र कप्टमस्ति कि जगस्ये वस्य राग-पीडिवस्य वाच्यता न शब्दत । देय एव योगते। वपु-व्विसर्जन-कम-रसाधु-वर्गा-सर्व्व-कृत्य वेदिनां विदावर ॥ ६१ ॥ विज्ञाप्य कार्य्य मुनिरित्थमर्थ्यं अहम्म हर्वारयता गणीशात् । स्त्रीकृद्य सरक्षेखनमात्मनीनं समाहिता भावयति सम भाव्यं ॥ ६२॥ उद्यद्-विपत्-विमि-विमिद्धिल्-नक-वक-प्रे।तङ्ग-मृत्यमृति-भीम-तरङ्ग-भाजि । तीज्ञाजवश्चव-पर्यानिधि-मध्य-भागे क्रिशात्यद्वनि ग्रामय पविवस्त जन्तु ॥ ६३ ॥ इद खलु यदहकं गगन-त्रासमा केवलं

न हेयमसुखास्पदं निखिल-देह-भाजामपि।

भ्रते।ऽस्य मुनयः परं विगमनाय वद्धाशया

यतन्त इह सन्ततं कठिन-काय-तापादिभिः ॥ ६४ ॥

भ्रयं विषयसञ्ज्यो विषमशेषदे।षास्पदं

स्पृशन्जनिजुषामही बहुभवेषु सम्मोहकृत्।

द्यतः खल्ल विवेकिनस्तमपहाय सर्व्वसहा

विशन्ति पदमत्त्रयं विविध-कर्म-हान्युत्थितं ॥ ६५ ॥

( चतुर्घ मुख )

उद्दीप्त-हु:ख-शिखि-सङ्गतिमङ्गयष्टिं

तोत्राजवञ्जव-तपातप-ताप-तप्ताः ।

स्रक्-चन्दनादि-विपयामिष-तैल-सिक्तां

के। वावतम्ब्य सुवि सम्बरति प्रवुद्धः ॥ ६६ ॥

स्रदुः स्रीग्रामेनसां सृष्टितः कि

गात्रस्याधीभूमिसृष्ट्रा च कि स्यात्।

पुत्रादीनां शत्रु-कार्ये किमर्थ

सृष्टेरित्वं व्यत्र्यता घातुरासीत् ॥ ६७ ॥

इदं हि वाल्यं वहु-दु.ख-बीज-

मियं वयश्रोग्धन-राग-दाहा।

स वृद्धभावाऽमर्षाखशाला

दशेयमङ्गस्य विपत्पत्ता हि ॥ ६८ ॥

लब्धं सया प्राक्**तन-जन्म-पु**ण्यात्

सुजन्म सद्गात्रमपृञ्बेबुद्धिः।

## २२० दिल्यमिरि वर्गन पर के जिलाईन

मदाश्रयः श्रीतन-पर्भेतेया में। विना मा च परः अभी कः । इन । इस्में विभाव्य सकल भूपन सम्बं शेली जिनश्यासिन प्रशास देवानः । प्रद्वांनगीनितरगमनिगानास्त्र. वश्वन स्वरूपमिनि संद्यशित समारी ॥ ३० ॥ हट्य कराल-गाये सेंद्रमाधाय रूपं प्रसरदम्तक भेग्युंलगनी, प्रविधान । गुनि-परिषदुद्दीणने-साप्र-वीर्यस्य श्रुतमुनिरयमङ्गं स्त्र मिहाय प्रमान्तः ।। ३१ ॥ ष्रगमदम्रतकरूपे करपमापीठलीना विगनितपरिमाद्दम्तत्र भागानुक्षेष् । विनमद्मर-कान्तानन्द-प्राप्पाम्य्-धारा-पत्तन-हत-रजे(इनद्वीय-सापानरम्य ।। ७० ॥ यदै। यात सम्मिन् जगदजीन गृन्यं जनिभवा मनी-मोह-ध्वान्त गत-वलसपूर्यप्रतिहत्। व्यदीप्युराच्छीका नयन-जल-सुष्ण्ं विर्चयन वियोगः कि कुर्व्यादित न महता दुस्मद्दवरः ॥ ७३ ॥ पादा यस्य महासुनंशि न कैर्मूमृच्छिराभिष् ता वृत्तं सन्न विदांवरस्य हृद्यं जन्नाहः ऋग्यामल । सोऽयं श्रीसुनि-मानुमान् विधि-वशादस्तं प्रयाता महान्

यूर्यं तिद्विधिमेव हन्त तपसा हन्तुं यतध्वं बुधाः ॥७४॥

यत्र प्रयान्ति परलोकमिनन्यवृत्ता-स्थानस्य तस्य परिपूजनमेव तेषां। इज्या भवेदिति कृताकृतपुण्यराशेः

स्थेयादिय**ं ग्रुतमुने**स्सुचिर निष्दा ॥ ७५ ॥ इ<mark>ग्रु-ग्रर-ग्रिखि-विधु सित-शक-</mark> परिधावि-ग्ररदृद्धितीयगाषाढ़े

सित-नविभ-विधु-दिनादयजुषि

सविग्राखे प्रतिष्ठितेयमिह ॥ ७६ ॥ विज्ञीन-सक्जल-क्रिय<sup>ं</sup> विगत-रे।धमस्यूष्टिर्जत

विस्रङ्कित-तमस्तुला-विरहितं विमुक्ताशय'। श्रवाङ्-मनस-गोचरं विजित-सोक-शक्त्यक्रिमं

मदोय-हृदयेऽनिशं वसतु थाम दिञ्यं महत् ॥ ७७ ॥ प्रवन्ध-ध्वनि-सम्बन्धात्सद्वागात्पादन-चमा ।

मङ्गराज-कवेर्वाची वाणी-वीषायतेतरां॥ ७८॥

[ नेाट--भंगराज कवि-कृत यह श्रुतमुनि की प्रशस्ति ऐतिहा-सिक रुपयोगिता के अतिरिक्त अपने काव्य-सान्दर्व्य में भी अनुपम है । ]

१०६ ( २८१ )

### त्यागदब्रह्मदेवस्तम्भ पर (लगभग शक सं० ८५०)

( उत्तर मुख )

द्भद्ध-चत्र-कुलोदयाचल-शिरोभूषामियान्भीनुमान् त्रह्य-चत्रकुलान्धि-वर्द्धन-यशो-रोचिस्सुधा-दोधितिः । ब्रक्ष-चत्र-ऋताकराचल-भव-श्री-हार-ब्रह्मीमणिः त्रद्म-स्त्र-सुलाग्निचण्डपवन**श्चावुग्रहराजा**ऽजनि ॥ १ ॥ कल्पान्त-सुभिवाञ्चि-भीपण-वर्तं **पातासम्बला**नुजम् जेतु **विन्यलदेव**मुखतभुजस्यंन्द्र-चितीन्द्राज्ञया । पत्युरश्रो जगदेकवीर नृपतेजेन-द्विपस्यायता धावद्दन्तिन यत्र भग्नमहितानीकं मृगानीकवत् ॥ २ ॥ प्रस्मिन् दन्तिनि दन्त-वज्र-दित्तत-द्विट्-कुम्भि-कुम्भोपले बीरात्तंस-पुरोनिपादिनि रिपु-व्यालाहुशं च त्विय । स्यात्कीनाम न गोचरप्रतिनृपो मद्वास-वृद्णोरग-शासम्येति ने ाल स्वराजसमरे यः श्लाघित खामिना ॥३ खात 'चार-पयोधिरस्तु परिधिश्चास्तु चिक्रूटर् पुरी लङ्कान्तु प्रति नायकाऽस्तु च सुराराविस्तवापि चमे । त जेतु जगदेकवीर-मृपते त्वतेजसेतिचयान्-निकर्यृहं **रणसिङ्ग**-पार्त्थिव-रखे येने। विजेत गविजेतम् ॥४॥ वीरत्यास्य रखेषु भूरिषु वय' कण्ठप्रहीत्कण्ठया तप्तास्सम्प्रति चन्ध-निन्धुं तिरसास्त्वत्वङ्ग-बाराम्भमा। कल्पान्त र**गारङ्गसिङ्ग-**विजयी जीवेति नाकाङ्गना गीर्व्वाची-कृत-राज-गन्ध-करियो यस्मै वितीण्याशिष:॥ ५ू ष्राकष्टु भुज-विक्रमादंभिलपन् गङ्गाधिराज्य-त्रियं येनादै। चलदङ्क-गङ्गनुपतिव्व्यत्याभिकापीकृत:। कुत्वा वीर-कपाल-रत्न-चषके वीर-द्विपश्शाखितम् पातु<sup>ं</sup> कीतुकिनश्च **कीागप-गगाः**पृण्नीमिलापीकृताः ॥६।

िनीट—नेवल यही एक लेख है जिसमें चासुण्डराय मत्री का स्वतन्त्र श्रीर विस्तृत रूप से वर्ण न पाया जाता है। दुर्भाग्यवश यह लेख का एक खण्ड मात्र है। ज्ञात होता है कि श्रपना एक छोटा सा लेख न० ११० (२८२) लिखाने के लिये हेगेंडे कण्याने इस महत्त्वपूर्ण लेख की तीन बाजू घिसवा डाली है। यदि यह लेख पूरा मिल जाता -तो सम्भव है कि उससे चासुण्डराय और गोम्मटेश्वर सूर्ति के सम्बन्ध की श्रमेक बाते विदित है। जातों जिनके विषय में खब केवल श्रनेक श्रमान ही लगाये जाते हैं।

> ११० ( २८२ ) उ**सी स्तम्भ पर** ( तामग शक सं० ११२२ )

( इचिग्रमुख )

श्री-गीरमाट-जिन-पापद चागद कम्बक्षे यत्तनं माहिसिदं। श्रीगम्मीरगुणाढ्यं भाग-पुरन्दरनेनिष्प हेर्गांडे कर्णां॥

[ गम्मीर बुद्धि श्रीर गुखवान् हेर्गडे कण्य ने गेम्मट जिन के सन्मुख स्थागद स्तम्भ के जिमे यस देवता निर्माण कराया । ]

१११ ( २७४ ) ग्रखयड <mark>बागिजु के पूर्व की ख्रीर चट्टान पर</mark> (शक सं० १२<del>८</del>५)

 श्रीभएपरम-गम्भीर-स्याद्वादामे। घ-लाञ्छनं ।
 जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनं ॥ १ ॥
 श्रीसूल-सङ्घपयःपयोधिवर्छनसुधाकराःश्रोबलात्कारगणक-मल-कलिका-कलाप-विकचन-दिवाकराः ..वनवा.. त कीर्त्ति- ११२ ( २७३ )

# उसी चट्टान पर

( स्रायमा शक सं० १३२२ )

श्री शान्तिकीत्तिदेवर शिष्यक हेमचन्द्र-कीत्ति -देवर निसिद्धि॥ मङ्गलमद्वाश्री ॥

११वे ( २६८ )

# उसी चट्टान पर

(सम्भवतः शक सं० १०६६)

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामोघ-स्नाव्सनं।

ं जीयात् त्रेष्ठोक्य-नाथस्य शासन जिन-शासनं ॥ १ ॥

खिस्त समिवगत-पश्च-महा-शब्द महा-मण्डलाचांर्र्याह-प्रशस्तय-विराजित-चिह्नार्लंड्कृतरुं विसम्बोधाववे।धितरुं सक्त-विमल-केवल-ज्ञान-नेत्र-त्रयर्वं धनन्त-ज्ञान-दर्शन-वीर्थ्य-सुखात्म-करुं विदितात्म-सद्धरमोद्धारकरुं एकत्व-भावना-भावितात्मरूं उभ-नय-प्रमरिर्थसम्बदं त्रिदण्ड-रहितदं त्रिशस्य-निराक्रत्रः चतु-कषा-विनाशकरं चतुर्व्विधवुपसर्गगिरिकन्दरादि-दैरेय-समन्त्रित्तरुं पञ्च-इस-प्रमाद-विनास-कतुंगहुं पञ्चाचार-वीर्य्याचार-प्रवीणकं सञ्जदकशनद भेदाभेदिगलुं सद्ध-कर्म सारकं सप्तनयनिरतरु श्रष्टाङ्ग-निमित्त-कुशलरुं श्रष्ट-विध-ज्ञानाचार-सम्पन्नरं नव-विध-ब्रह्मचरिय-विनिम्र्युक्तरं दश-धर्म-शर्म-शान्तरु मेकादशक्षावकाचारतुपदेशव्रताचार-चारित्ररुं निरतरं द्वादशाङ्ग-शुतप्रविधान-सुधाकररं त्रयोदशाचार-शीक्ष-गुण-घैरर्यमं सम्पन्नरं पम्बत-नास्कु-लच-जीव-भेद-मार्गाण्ठं सर्व-श्रीमत्केा एडकुन्दान्वय-गगन-मार्चण्डहं जीव-दया-परक विदितीतण्ड-कुष्ममाण्डकं देशिगण्-गजेन्द्र-सिन्धूरमद्धारावमा-सुरहं श्री-महादेशि-गण-पुराक-गच्छ केराण्ड-कुन्दान्वय श्रीमत् विभुवनराज-गुरु-श्रीभानु चन्द्र-सिद्धान्त-चक्रवर्त्तिगहुं ग्री-होमचन्द्र-सिद्धान्त चक्रविर्गालं चतुरमुखमहारकदेवरं श्रीसिहनन्दिमहाचार्य्यकं श्री शान्तिमहारकाचार्यकं श्री-श्रान्तिकीर्त्ति...र...भट्टारकदेवर्रः.. श्रीकनकचन्द्रमत्त-धारिदेवरं श्री नेसिचन्द्र मलधारिदेवरं चतुसङ्घश्रीसकल-गग्र-प्राधारग्र......ड-देवधामरुं कल्लियुग-गग्रधर-पश्चासत

मुनीन्द्रतं धवर शिष्यत गैरिष्टीकिन्तियतं से मिष्टीकिन्तियतं
...नष्टीकिन्तियतं देवष्टीकिन्तियतं किनकः प्रीकिन्तियरं शिष्य ..यिपान्तु-एण्टुतण्ड-शिष्यतं वेरसु हेवसिन्दं संवत्स-रदं फाल्गुसु द विश्री गोम्मटदेवर तीर्व्यनन्द.....पश्च कल्यास

[इस लेख में कुन्दकुन्दान्वय, देगी गण, पुन्तकाच्छ के महाप्रमानी आचायों — त्रिमुवनराजगुरु सानुचन्द्र मिद्धान्तचकवर्ति, सेमम्बन्द्र सिद्धान्तचकवर्ति, चतुमुँग महारकदेव, सिहनन्द्रि महाचार्य, शान्ति महारकदेव, कनकचन्द्र मलघारिदेव, श्रान्ति महारकाचार्य, शान्तिकीर्त्ति महारकदेव, कनकचन्द्र मलघारिदेव, श्रार नेमिचन्द्र मलघारिदेव—के दहेग्र के पक्षात् कहा गया है कि इन सब शाचार्यों व श्रनेक गणे। श्रीर मंद्यों के श्राचार्य, दिलशुग के गण्यघर पचास मुनीन्द्र, व उनकी शिव्यायो गीरशी, सोमशी, देवशी, कनकश्री व शिव्या के श्रद्धाहस सधीं ने उक्त तिथि का एकत्रित होकर पञ्चकत्याणे।सब मनाया।

नेाट-सेख में संबरसर का नाम हेवण्यित दिशा हुआ है जिससे सम्मवत हेमळम्य का तारपर्य है। शक मं० १०६६ हेमळम्य था।]

### १९४ ( २६६ )

एक शिला पर जा उस चट्टान के सामने खड़ी हैं (सम्भवतः शक सं० १२३८)

खिल श्रीसूलसङ्घदेशीगण-पुलकगच्छ-केाण्डक्रन्दान्वय श्रोचैविद्य-देवर शिष्यक पद्मणन्दिदेवक नल-स वत्सरद् चैत्र-सु-१ सामवारदन्दु नाक-ग्रीमनस्सरोजिनीराजमरा-लरादक मङ्गलमहाश्री ॥

[ बक्त तिथि की श्रैविश्वदेव के शिष्य पद्मनिन्ददेव ने, समाधिमस्य किया।

िनोट—लेख में नल संवत्सर का वरुबेख है। शक स॰ १२३६ नल था]

११५ ( २६७ )

# श्रखगडबागिलु की शिला पर

( लगभग शक्त सं० १०८२ )

स्वित्त श्रीमन्महाप्रधान भन्य-जन-निधानं सेनेयङ्ककार
रगा-रङ्ग-नीर श्रीमन्मिरियाने-दण्डनाथानुजं दानभानुजनेनिसिद
भरतमय्य-दण्डनायकनी-भरतबाहुविलिकेविलग्ल प्रतिमेगस्त्रमनी - वस दिगल्लमातीर्थ-द्वार-पच-शोभार्त्यं माडिसिद्दनी-रङ्गद
इप्पलिगेयुमनीमहासीपानपङ्कियुमं रिचिसदं श्रीगोम्मटदेवर्
सुत्तल रङ्गम-हप्पलिगेयं विगियिसिद्नननुमस्नदेयुमी-गङ्गवाडिनाकेलिकिगलिकगेलि नेर्पिटं।

कन्द्र ॥ प्रकट-यशो-विभुवेण्ब-

त्तुकन्ने-वसदिगक्षने।सेद्रु जीण्नेद्धार-प्रकरमनिनूरनकी-किक-धृति माडिसिदनेसेये भरत-वमूपं ॥१॥ भरत-वमूपतिसुते सु-स्थिरे शान्तज्ञ-देवि बूचिराजाङ्गने बद्दरवनेयं मरि.....

...ने। सद्घ बरियसिदनिदं ॥ २ ॥

[ मरिययो दण्डनाथ के लघु झाता महामंत्री भरतमय्य दण्डनायक ये भरत श्रीर थाहुत्रति केविट की सूति र्या व ये बस्तियां इस तीर्थ- स्थान के द्वार की शोभा के किये निर्भाग कराई । उन्होंने रद्वणाला की हप्पिलमें (कटवर ?) व महामोपान व गोम्मटटेव की रद्वणाला की हप्पिलमें भी निर्माण कराये, तथा गद्वचाजिभट में व्यम्मी नमीन विश्वयां यनवाई और हो सी यनिया का जीगों दार कराया। भरत चमुपित की सुता शान्तल हेवी ''' ने यह क्षेम कियवाया। }

### ११६ं (३१२)

# वादेगल बस्ति के पश्चिम की ख़ोर चट्टान पर

( शक सं८ १६०२ )

श्रीमतु शालिवाहन श्रक्तवरुष १६०२ सिद्धार्त्य-संव-त्तरद्भाघ-बहुल १० यल्लु मुनिगुन्दद सीमेय देश-कुलकरणि-यर मक्तुवाङ्क हे। न्राप्ययम भनुज वेङ्क प्पेय्यम पुत्र सिद्ध्र प्र भनुज नागप्पेय्यम पुण्यकीयराद बनदास्थिकेयरु वन्दु द श्रानवादरु भद्रं भूयात श्री ॥ श्रु तसागर-वर्त्रिगल समेत वि विश्यिषक्षि मास्तित्र गिरुगप्प नागप्पन पुत्र दानप्पसे। पुण्य-को नागवन मैद्रन सिष्टुप्पनु दरशनवादरु ॥

[उक्त तिथि को श्रुतसागर गर्या के साथ वक्त व्यक्तिया ने र्त वेदना की । ]

#### १९७ (२५६)

किञ्च गुडिब बागिलु के दक्षिण की श्रीर चट्टान पर (सम्भवत. शक सं०१४३१)

श्री सीस्यसं वत्सरदेखि विभवद स्नाध्वयज्ञ व ७ मिये हा तां श्रीसीमनाषपुरवेनिसिद केाङ्गनाविङ्गदं भनादिय मार्ग। भ्रा-मामदल श्रीमत्पिखत देवर शिष्यर काश्यप-गात्रद द्विज-कुल-सम्पत्ररु सेनबोन सायण्ननवरु भ्रवर मदविलगे महदेविगल् प्रिय-पुत्र हिरियण्ननृ श्री गुम्मटनाथ-खामिगल दिन्य-श्री-पदवनू दरुशनवागि परमजिनेश्वर-भक्तरु वर-गुण्णिगल्ल मुक्ति-पथवं पहदस् ॥ श्री

[ कश्यपरोत्रीय बाह्मणा और पण्डित देव के शिष्य सेनवेशव सायण्य के पुत्र जिनसक्त हिरियण्य ने उक्त तिथि के। श्रनादि ग्राम केङ्गिनाहु की गण्ना की (१) और उसकी पत्नी महादेवी ने गोम्मटनाथ खासी के चश्यारविंद की वन्दना कर सुक्ति-सार्ग प्राप्त किया।

> ११८ (३१३) चैाबीस तीर्थंकर बस्ति में

( शक सं० १५७० )

(नागरी लिपि)
वों नम सिद्धेभ्यः गामट-स्वामीः श्रादीश्वरः मुल्लनाईकः चेाबीस तीर्त्थं करं कि परतीमाः चासकीरती
पिछ्तः धरमचन्द्रः बल्लातकार उपदसाः सके १५७०
ग्रवधारी-नाम-संवत्सरः वैग्राख वदी २ मुकुरवार
देहराङ्की पती स्यहै..... गेरवाङ्काः यवरेगोत्रः जीनासाः
धीवा सा का पुत्रः सदावनसाः व सावृसाः व लामासाका
पुत्रः ताकासा मनासाः कमुलपूरे सातसा भाससा.....
वह...भोपत.....रसे राव.....

#### ११६ (२७७)

# श्रखण्ड वागिलु के। जानेवाले मार्ग के पश्चिम की श्रीर चट्टान पर

( विक्रम सं० १७१६)

(नागरी लिपि)

मं वत् १०१८ं वर्षे वैसाय-सुदि ७ से मे श्री काष्टाः सङ्घे मण्डितराञ्छे,..श्रो-राजकीतिः । तत्पर्दे भ श्री लक्ष्मीसेनस्तत्पर्दे भ श्री इन्द्रभूषणातत्पर्दे ग्रोस् वयेरवाल जाती वेराखन्ध-धाई-पुत्र पं मा धनाई तथेर पुत्र पं खान्मल पूजनाई तथेर पुत्र पं वन जन पढाई स-परिवारे ग्रीमट-खामि चा जात्रा ....सफल

#### १२० ( ३१८ )

पहाड़ी पर चड़ने के मार्ग के पूर्व की छोर चट्टान पर

( लगमग शक स० ११४० )

म्मरकेरेय वीर वीरपञ्जव-रायन मकं केदेसङ्खर-नायवं बेल्खगास प्य...येव वेसवस्मित वेटके ॥

#### १२१ (३२१)

प्रस्रदेव मगडप के पीछे चट्टान पर (सम्भवत: शक सं० १६०१)

सिदार्चि स । कान्ति क सुद्ध २ रख । श्री-ब्रह्म-देवर गटपवन्नु हिरिसालि गिरिगै।हमा तम्म रङ्गीयन से वे ॥ ्रिक निधि के दिरिसालि के गिरिगीट के लघु आता रक्नेंट्य ने मसदेन मण्डल के दान दिया . ]

िनोट -- लेख में मिदार्थि नंशस्तर का उन्तेख हैं। शक संव

#### १२२ (३२६)

# पहाड़ी के दिखेण मूल में चट्टान पर

( लगभग शक स० ११२२ )

स्वस्ति प्रसिद्ध-सैद्धान्तिक-चक्रवर्त्तिगल् त्रिविष्टपावेष्टितकीर्त्तिगल् केगण्डकुन्दान्वयगगन-मार्चण्डकमण्य श्रोमल् नयकीर्त्तिसिद्धान्त-चक्रवर्त्तिगल् गुडु बस्मदेव-हेगगडेय मग
नागदेव-हेगगडे नागसमुद्रमेन्दु केरेयं किट्टिस ते।टविन
किसिद्धवर शिण्यक भानुकीर्त्ति-सिद्धान्त-देवक प्रभाचन्द्र
देवक भट्टारक-देवक नेमिचन्द्र-पण्डित-देवक बालचन्द्र देवर
सिन्निध्यल्ज नागदेव हेगगडेगे भा-ते।ट गहे अवरेहाल सर्व्ववाधा
परिहारवागि वर्शके गद्याण् ४ तेकवन्तागि मक्कल मक्कल पर्य्यन्त
कोट्ट शासनात्थेवागि श्री-गोस्सट-देवर अष्ट-विधार्च्यनेगे
विट दत्ति ॥

[ इस्मदेव हेरगडे के पुत्र व नयकी तिं सिद्धान्तचक्रवर्ति के शिष्य नागदेव हेरगडे ने नागसमुद्र नामरु सरोवर श्रीर एक क्यान निर्माण , कराये। इन्हें श्रवरेहाल सहित नयकीति के शिष्य भानुकीति, प्रमा-चन्द्र, भष्टारकदेव श्रीर नेमिचन्द्र पण्डितदेव ने नागदेव हेरगडे के ही इस शर्त पर दे दिया कि यह सदैव प्रतिवर्ष गोम्मटदेव के श्रविध पूजन के निमित्त चार गणाण दिया करे। १२३ (३७४)

# चेत्रएणन के कुञ्ज में एक चट्टान पर

( लगभग शक सं० १५६५ )

पुस्सामि-सहर श्रो-देवीरम्मन मग चेन्नगणन मण्हण प्रादि-तीर्त्तद कोलविदु हालु-गोलनोविदु अमुर्त-गोलनोविदु गङ्गे नदिया। तुङ्गबद्गियोविदु मङ्गला गीरेयो विदु रुन्द-वनवेविदु सङ्गार-तोटवे। प्राय प्रयिया प्रयि प्रयिये वर्ले तीर्त्त वर्ले तीर्त्त जया जया जया जया।

[यह पुरुशामि श्रीर देवीरम्म के पुत्र चण्याय का मण्डप श्रीर श्रादितीर्थ है। यह दुग्धकुण्ड हेया कि श्रमृतकुण्ड १ यह गङ्गा नदी हैया तुझमद्राया मङ्गलगौरी १ यह बृन्दावन है कि निहारी- ' पवन १ श्रोहो। क्या ही उत्तम तीर्थ है १ ]

# श्रवण वेल्गाल नगर में के शिलालेख

१२४ (३२७)

# श्रक्कन वस्ति में द्वार के समीप एक पाषाण पर

(शक सं० ११०३)

श्रीमत्यरम-गम्भार-स्याद्वाहामाध-लाव्छनं । जीयात् त्रैलोक्य-नाथस्य शासन् जिन-शासनम् ॥ १ ॥ भद्रम्भूयाज्ञिनेन्द्राणां शासनायाध-नाशिने । क्वतिर्ध-ज्वान्त-सङ्घात-प्रभेद-धन-भानने ॥ २ ॥ स्वस्ति श्री-जन्म-गेर्इ निभृत-निरुपमीर्व्यानलोहाम-वेजं विस्तारान्त:कृतोर्व्या-त्वममलयशश्चन्द्र-सम्भृति-धामं । वस्तु-ब्रातोद्भव-स्थानकमतिशय-सत्वावलस्य गभीर प्रस्तुत्य नित्यमम्भोनिधि निभमेसग् होय् सलीर्व्वाध-

भ्रदरेाल कीस्तुभदोन्दनम्ब्यं-गुग्रमं देवेभदुद्दाम-स-त्वदगुर्व्व हिमरश्रिमयुञ्जल-क्रला-सम्पत्तियं पारिजा-तदुदारत्वद पेम्पनेट्वेने नितान्तं ताल्दि तानत्ते पु-ट्टिबनुद्रेजित-वीर-वैरि-**दिनयादित्या**वनीपालकं ॥ ४ ॥

।। विनयं बुधरं रिजसे

घन-तेजं वैरि-बलमनलरिसे नेगल्दं।

विनयादित्य-तृपालक-

ननुगत-नामार्खनमल कीर्त्ति-समत्व ॥ ४ ॥ श्रा-विनयादित्यन वधु

भावोद्भव-मनत्र-देवता-सन्त्रिभे मद्-

भाव-गुण-भवनमखिल क-

ला-चिलसिते केलेयवरसियंभ्यतु पेमरि ॥ ६ ॥ धादम्पतिगे तन्भव-

नादं शचिगं सुराधिपतिगं मुत्रे-न्तादं जयन्तनन्ते वि-

षाद-विदूरान्तरङ्गनेरेयङ्ग नृपं॥ ७॥

पातं चालुक्य-भूपालन वलद भुजा-दण्डमुद्द्र-भूपजात-प्रोचुङ्ग-भूपृद्-विदलन-कुलिशं वन्दि-सस्यौध-मेघं।

स्वेतान्भाकात-देव-द्विरदन-शरदभ्रेन्द्र-क्रन्दावदातस्यात-प्रोधायग्रम्भी-धवलितभुवनं धीरनेकाङ्गवीरं॥ ८॥

एरेयनेलेगेनिसि नेगल्दिई

**गरेयङ्ग** नृपाल-तिलकनङ्गने चल्वि-ङ्गरेवट्टु शील-गुणदि

नेरदेचलदेवियन्तु नान्तकमास्तरे ॥ ६॥ एने हेगल्दवरिव्यर्ग

वन्भवन्नेंगल्दरस्ते बल्लालं वि-ष्यु-नृपातकतुद्यादि-

त्यनेन्त्र पेसरिन्दमिखल-त्रसुधा-तलदेशल् ॥ १० ॥

श्रवरोल् मध्यमनागियुं भुवनदोल्ल पृट्यापरान्भोधिये-य्दुविनं कूडे निमिच्चुंबोन्दु-निज-बाहा-विक्रम-क्रीडेयु-द्भवदिन्दुत्तमनादनुत्तम-गुख-ब्रातैक-धामं धरा-धव-चूडामणि यादवाव्ज-दिनपं श्रीविष्णुभूपालक ॥ ११॥

पत्तेगसेव केत्यतूर्तत्तत्तवनपुरमन्ते रायरायपुरं दतत्तवनपुरमन्ते रायरायपुरं दत्वत्तव वतेद विष्णु-तेजेाज्वत्तत्वे वेन्दवु विषष्ट-रिपु दुर्गाङ्गळ् ॥ १२ ॥
इतितं दुर्गम-वैरि-दुर्मा-चयमं कोण्डं निज्ञाचेपदिन्दिनिवर्म्पुरमाजियोल् तिविसदं तन्नल-सङ्घातदिन्दिनिवर्गानतिर्गत्तितुद्ध-पदमं कारुण्यदिन्देन्दुतानितं लेकदे पेत्वोडञ्ज-भवतुं विभ्रान्तवण्यं वलं ॥१३॥

कं ॥ **लक्ष्मीदेशि ख**गाधिप-लक्ष्मङ्गेसेदिई विष्णुगेन्तन्ते वलं ।

लदमा-देवि-ससन्मग—

ह्यस्मानने विष्णुगयसतियेने नेगल्दल् ॥ १४॥

भ्रवर्मो मने।जनन्ते सुदती-जन-चित्तगनील्कोलल्केसा-स्ववथव-शोभेयिन्दतनुवेम्बभिधानमनानदङ्गना-

निवहमनेच्चु मुख्यनग्रमानदे वीररनेच्चु युद्धदेख् । त्रविमुवीनादनात्म-भवनप्रतिमं **नरसि**ंह-सूमुजं ।११५।)

#### २३६ श्रवण चेलाोल नगर में के शिलालेख

पहे-माते वन्दु कण्डङ्गमृत-जल्लाघ तां गर्ब्वीहं गण्डवातं नुदिवातङ्गो ननेन्दै प्रलय-समयदेाल् मेरेयं मीरि वर्णा-कडलन्तं कालनत्रं मुलिद कुलिकनत्रं युगान्ताग्नियत्रं सिडिलकं सिंहदर्भ पुरहरनुरिगण्यन्त्रनी नार्सि हं

स १६॥

### तदद्धीङ्ग-सन्मि ॥

• चृदु-पहेये**चलदेवी** — सुदतिये नरिष ह-नृपतिगनुपमसीख्य-प्रदे पट्ट-महादेवी-

पदिविगे सत्ते वेग्येयागि घरेयोल् नेगल्दल् ॥ १७ ॥
वृत्त ॥ ततना-लीलेगे मुननेन्तु कुसुमार्खं पुट्टिदों निज्युगं
लित-श्री-वधु-विद्ववन्ते नरिसं हुजोिखपाल् नवेचल-देवी-वधुगं परात्ये-चरितं पुण्याधिकं पुट्टिदों
वलवहैरि-कुलान्तकं नय-भुजं खल्लाल-मूपालकं ॥१८॥
रिपु-भूपालेम-सिंहं रिपु-नृप-विल्नानीक-राक्षा-श्रमाह्नं
रिपु-राजन्यीध-भेघ-प्रकर-निरसनीख्दन-तान-प्रपातं ।
रिपु-धात्रीशाद्रि-वर्जं रिपु-नृपित-तमस्तोम-विध्वंसनार्क्षः
रिपु-पृथ्वीपालकालानलनुस्थिसिदं वीर-खल्लाकं देवं॥१८॥
गत-जीलं लालनालाम्यत-यहल-भयोध-ज्यां-सूर्जं रं सन्युत-पूलं गीलनुज्वै:कर-धृत-विल्लमत्यल्वं प्लूवं-प्रीविमत-पेलं चालनादं कदन-वदन-दाल मेरियं पोयसेवीरादित-मुम्जाल-कालानलनुल्व-त्रलं वीर-बल्लान-देवं । २०।

भरदिन्दं तत्र देग्गीर्व्वदिनोडियरसं काय्दु कादल्कणं पू-एटरे बल्लाल-चितीशं नडदु वलसियुंमुचेसेना गजेन्द्रो-स्कर-इन्ताचात-सञ्चूर्ण्यावशिखरदेशिच्चिद्गियेशिलसिकदंभा-सुर-कान्ता-देश-केशश-व्रज-जनक-इयीशान्त्रित पाराड्यभूपं ॥ २१॥

चिरकाल रेपुगलासाध्यमेनिसिई चुिह्नयंमुत्तिहु-र्द्धर-तेज्ञा-निधि धूलि-गोटेयने कोण्डाकाम-देनावनी-रवरन सन्दे।डेय चितीश्वरतनामण्डारमं श्रीयर

तुरग-नात्मुमं समन्तु पिडिदं बल्लाल-भूपालकं ॥२२॥
स्वित्त समिष्णत-पञ्च-महा-शब्द महा-मण्डलेश्वरं द्वारवतीपुरवराधीश्वरं तुलुववल-जलिष-बडवानलं दायाद-दावानलं
पार्व्हय-कुल-कमलवेदण्ड गण्ड-मेरुण्ड मण्डलिक-वेण्टेकार
चाल-कटक-सूरेकार। सङ्गाम-भीम। किल-काल-काम। सकल-विन्द-वृन्द-सन्वर्णेश-समम-विवरश्यविनोद। वासिन्सका देवी-लब्ध-त्रर-प्रसाद। यादव-कुलाम्बर-शुमिश्य। मण्डलिक-मकुट-चूडामिश्य कदन-प्रचण्ड मलपराल्गण्ड शनिवारसिद्धिः
गिरि-दुर्ग-मछ नामादि-प्रशस्ति-सिह्वं श्रीमन्त्रिभुवन-मल्ल त्रलकाडु-काडु-नद्गलि-नाल्यवाडि- बनवसे- हानुङ्गल-गोण्ड-भुज-बल-वीर-गङ्ग-प्रवाप-होष्म्यवाडि- बनवसे- हानुङ्गल-गोण्ड-भुज-बल-वीर-गङ्ग-प्रवाप-होष्म्यवाडि- बनवसे- हानुङ्गल-गोण्ड-

·सत्पाद-पद्मोपजीवि ॥

ततगाराध्यं प्तरं विक्रम-भुज-गरिधं वीर-बल्लाल-देवा-वनिवालं स्थामि विश्वाजितविमल-घरित्रोत्करं शम्भु-देवं । जनकं शिष्टेष्ट-चिन्तामणि जननि जगरव्यातेयक्क्रव्वेयेन्द्र-न्दिनिसं श्री-चन्द्रमेशिल-प्रशुगं नममं कावय-मन्त्रीश वर्णं ॥ २३॥

पति-भक्त वर-मन्त्र-शक्ति-युतिनन्द्र्ह्णो न्तु भाखद्-शृद्धः स्पति-मन्त्रीश्वरनादनन्ते विलसद्व-स्लाल-देवावनीः पतिगो-विश्रुत-चन्द्रमालि-विवुधेशं मन्त्रियादं समु-श्रुत-तेजो-निलयं विरोधि-सचिवोन्मचेम-पश्चाननं ॥ २४ ॥ वर-तर्काखुज-भास्करं भरत-शाखान्मीधिचन्द्रं समु-खुर-साद्दिय-स्रतालवालनेसेदं नाना-कला-कोविदं । स्थिर-मन्त्रं द्विज-वंश-शोभितनशेपस्तुत्यज्ञद्यशं घरेयोल् विश्रुत-चन्द्रमीक्ति-सचिवं सीजन्य-जन्मालयं

### तदर्घाष्ट्र-लिस्मि॥

धन-वाहा-बहलोिर्म-मासिते गुस-ज्याकोश-पङ्के जन्म-ण्डने दङ्कीन-विलासे नाभिवितताचर्चाङ्के सावण्य-पा-धन-त्रास्तम्मते चन्द्रमीिलिवसुनी श्री ख्राचियकं जा-जन-संस्तुत्ये कलद्ब-दृरे सुते गङ्गा-शेव तानस्रले ॥ २६ ॥ स्तस्यनवरत-विनमदमर-मौलि-मास्ना-मिस्तित-चलन-मिलन-सुगक्त-भगवदर्षत्ररमेश्वर-स्नात-गन्धोदक-पवित्रोस्नतोत्तमाङ्गे शुंचतुः र्विधान्त-दान-समुत्तुङ्गे युमप्प श्रीमतु हिरिय-हेर्गाढितिया चल-देवियन्वयवेन्तेन्दोडे ॥

वरकीर्त्ति-धवलिताशा---

द्विरदेश सासवाडि-नाड विन्तं।

परम-श्रावकतमलं

घरिययोली-श्रिवेयनायकं विभुवेसेहं ॥ २७ ॥

श्रातन सतिगे सीताम्बुज-

शीतांशु-शरत्पयोद-विशद्यशश्त्री-

धात-धरातलेगखिल-वि-

नीतेगे चन्दव्येगबत्तेयहीरेयुण्टे ॥ २८ ॥

त्तत्पुत्र ॥

जिन-पति-पद-सरसीरुह-

विनमद्भृङ्गं समस्त-सत्नानङ्गं।

विनय-निधि-विश्व-धात्रियाल्

अनुपमनी **बम्म-देव हे**गाडे नेगरहं ॥ २६॥

तत्सहोहरं ॥ गत-दुरितनमल-चरितं

वितरण-सन्तर्णिताखिलारिथ-प्रकरं।

- चितियोल्-वावेय-नायक-

नित-धीरं करुप-बृद्ध मं गेले वन्दं ॥ ३० ॥

तत्सहोदरि ॥

सरसिरह-वदने घन-कुचे

हरियाचि मदोत्क-कोकिल-स्वने मदव-

त्करि-पति-गमने तन्द्रि धरेयोल् कालठ्वे रूपिनागरमादल् ॥•३१॥

वत्सहोदरि ॥

धरेथेाल् रूढिय सासवाडियरसं हेम्माडि-देव गुणा-करना-भूपन चित्त-बल्लभे लसत्सीमाग्ये गङ्गानिशा-कर-ताराचल-तार-हार-शग्दम्भोदस्फुरत्कीार्च-मा-सुरेयप्पाचल-देवि विश्व-भुवन-प्रख्यातिय ताल्दिदल्॥ ॥ ३२॥

तत्सहोदर ॥

वर-विद्वरजन-कल्प-भूजनमलाम्भोरासि-गम्भीरतु-द्धुर-दर्प-प्रतिनायक-प्रकर-तीझ-ध्वान्त-सङ्घात-स-इरणाक्की शरदअशुश्रविज्ञसन्कीर्थङ्गनावल्लम धरेयोज् सावश-नायकं नेगल्दलुग्रद्धैर्थ-शौर्याकरं। ॥ ३३॥

क ॥ गिरिसुतेगे जहु कन्नेगे
धरधी-सुतेगि त्रिमुक्तेगतुपम-गुग्ध-देख् ।
देगेरेथेनिजन्तीसकलीव्वेरेथेख् बाचव्ते शीलवित सित नेगल्दल् ॥३४॥
तत्पुत्रं॥
परसैन्यादि-विद्वत्तुनृष्कित्यशस्सङ्गं जिनेन्द्रांधि-पवा-रजी-सुद्वतुद्वार-सुङ्गनेसेदं तन्नोएपुवीसद्गुग्रो।-

त्करिद देशिय-इण्डनायकिनलाभिष्टार्श्वसन्दायकं धरेयोल् बम्मेय-नायकंनिखिलदोनानायसन्त्रायकं ॥३५॥ सद्वनिते ॥

शतपत्रेचणे सिल्लसेट्टि-विभुगं निश्शेष-चारित्र-मा-सितेगी साचवे-सेट्टिकव्वेगवनृत्तात्मोय-सौन्दर्य-नि-व्यित-चित्तोद्भवकान्तेयुद्भविसिदल् देशचव्ये सन्कान्ते ता-र-तुषारांश्च-स्रसचशो-धवित्तवाशा-चक्रेयीधात्रियोल् ॥ ॥ ३६॥

स्मिय-नायकनतुजं ॥

सारं मदनाकारं

ष्टार-कीराव्धि-विशद-कीर्त्याधार ।

धीर धरेयालू नेगल्दं

दूरीकृत-सकत-दुरित-विमलाचारं ॥ ३७॥

तदनुजे 🛭

हरिग्री-न्तोचने पङ्कजानने घनश्रोखिस्तनाभोग-भा-सुरे विम्बाधरे कोकिल-स्वने सुगन्ध-श्वासे चश्चत्तनू-दरि-भृङ्गावलि-नीलकेशे-कल-हंसीयानेयीकम्बुक-न्धरेयप्पाचला**रे वि**-कन्तु-सतियं सीन्दर्य दिन्देलिपस् ॥

11 35 11

तदनुजे ॥

इन्दु-मुखि मृग-विलोचने मन्दर-गिरि-चैर्ये तुङ्ग-कुच-युगे सृङ्गो– ष्ट्रन्द-त्रिति-क्षेश-विलसिते चेन्द्ववे विनृतेयादलखिलोक्नेरेयाल् ॥ ३६ ॥ सद्गुक्षं ॥

हार-हरहास-हिम-रुचि—
तारगिरि-रफटिक-शङ्ख-गुम्नाम्बुरुह—
चीर-मुर-सिन्धु-शारद—
नीरह-भासुर-यशोऽभिरामं कामं॥ ४०॥
सिरिगं विष्णुगवेन्तु मुन्नवसमाखं पृष्टिदेशं शम्भुगं
गिरिस खातेगवेन्तु षड्वदमनादो पुन्ननन्तीगली—
घरणी-विश्रुत-चन्द्रमौति-विभुगं श्रीधाचियककङ्गतु—
द्धर-तेजंगुणि सामनुद्भविसिदं निस्सीम पुण्योदयं॥४१॥
वर-सद्मी-प्रिय-वस्त्रमं विजयकान्ताकण्नेपृरं विमासुर-वाणी-हृदयाधिपं तुहिन-तार-चीर-वाराधि-पा—
ण्डुरकीसींशतुदम-दुर्द्धर तुरङ्गारुढ्-रेवन्तनु—
द्धर-कान्ता-कमनीयकामनेसेदं श्री सामनी धात्रियोद्ध्

परमाराध्यनतन्त-सै। ख्य-नित्तव शी-मिक्काधीयर गुरु-सैद्धान्तक-चक्रवर्त्ति नयकीर्त्ति-ख्यात-योगीयरं । धरणी-विश्रुत-चन्द्रभी लि-सिचवं हरकान्तनेन्द्रन्दहा-इरियीया चलदे विगिन्दु विश्वदेशिक्तीर्त्तिगी घात्रियोल् । ४३ भरिदं बेलुगोल-तिर्थ-देल् जिन-पति-श्री-पार्थ-देवोद्धम-न्दिरमं माहिसिदल् विनृत नयकीर्त्ति ख्यात-योगीन्द्रभा- सुर-शिष्योत्तम-बाल चन्द्र-सुनि-पादास्भोजिनीभक्ते सु-धिरेयप्पा चलदेवि कीर्चि-विश्वदाशा-चक्रेसद्भक्तिया४४। तद्गुरुक्कल श्रीसूजसङ्घ देशियगण पुत्तकगच्छ काण्ड-कुन्दान्वयदेशल ॥

कं ॥ विदित-गुराचन्द्र-सिद्धा-

न्त-इंब-सुवनात्म-वेदि परमत-भूभृद्-

भिदुर नयकी त्ति -सिद्धा-

न्त-देवनेसेदं मुनीन्द्रनपगत-तन्द्रं ॥ ४५ ॥ वर-सेद्धान्त-पयोधि-वर्द्धन-शरत्ताराधिपं तार-द्वा-र-त्रचि-श्राजित-कीत्ति -धैति-निखिनेव्वी-मण्डलं दुर्द्धर-स्मर-वाणाविल-मेष-जाल-पवनं भन्याम्बुज-त्रात-भा-सुरती-श्रीन्यकी सि देव-मुनिपं विख्यातियं ताहिद्देां ४६

तिच्छाच्यर् ॥

वर-सैद्धान्तिक-भानुकी ति -सुनिपश्चीं-मत्प्रभा चन्द्र दे-वरशेषस्तुत-माचनन्दि-सुनि-राजर्णद्मनन्दि-न्नती-श्वरक्वीं-नुत-नेमिचन्द्र-मुनि-नाधर्क्यातरादर्शिर-न्तरवीश्रीनयकी ति -देव-सुनि-पादाम्भोक्हाराधकर्॥ ॥ ४७॥

 स्मर-मातङ्ग-स्रगेन्द्र तुद्ध-नयको ति - स्थात-योगीन्द्र-भा-सुर-पादाम्बुकहानमन्मष्ठकरं च चत्त्रपो-लिह्मगी-श्वरनादों नरपाल-मौलि-मिख-रूण्मालाचितिरिध-द्वयं स्थिरनाध्यात्मिक-बाल चन्द्र-सुनिपं चारित्र-वक्रेश्वरां४८। गैरि तपद्मलं नेगल्डु तां नेरेदल् गढ चन्द्रमी लियाल् नारियगिन्नहे-सेवय् पेल्यल्डुं मबदेव् निरन्तरं। सार-तपद्मल पडेदु तां नेरेदं गढ चन्द्रमी लि-गं-भीरेयेनिष्प तन्ननेनिषाचलंबेल्ल् सेविगङ्ग नेग्नतरार् ॥४६॥ • शक्षवदं माथिरढ न्र नास्त्रेनेय स्व-संवतस्द व पेव्य-संवत्तर्दि नेसुक्रवारदुत्तरायक संक्रान्तियन्दु ॥ ह ॥ गीलिथ चन्द्रमी लि-विभुवाचल-देवि-निजोद्ध-कान्तेया-लेल-मृगाचि-माडिसिद वेल्गोल-लिखंद पार्वदेवर-च्चीतिगे वेडं बम्मेयनइल्लियनिचनुदारि-वीर-व-स्वासन्त्रपालकन्धरेयुमव्ध्ययुगुल्लिनमेटदे सस्त्रनं ॥५०॥ तद्दनिपनिन्त दत्तिय-

नदनाञ्चले वासाचन्द्र-मुनि-राजशी-पद-युगमं वृजिसि चतु-

उद्धि-वर निमिरे कीर्चि जिनपतिगित्तल् । ११ ॥

अन्तु धारा-पृत्वेकं मादि काट्ट तद्र मि-सोमे । मूह केरवरेय

इल्जं । अल्जि तेड्क मेट्टरं । अर्क्षि तेड्क दिरय-हेडारि । अर्क्षि तेड्क
आजद-मर । अर्लिततेड्क मेजियन्तानेव्ये । अर्लित तेड्कलाङ्कदद्धाछोव्ये । अल्जि तेड्क नागर-कट्टक्कं होद हेडारि । अर्लित पहुन केरन्तिट्टिय हल्जं । अर्लित पहुन मर-नेल्जिय-गुण्हु । अर्लित पहुन केर्मेटरे । अर्लित पहुन पिरियरेय कल्जित्ति । अर्लित पहुनल् क्तडवद्ध

कोज । अर्धि पहुन कछिति । अल्जि पहुन विण्ड-दारियोच्ये ।

अल्जि वडगज्ञीशिय दारि । अल्जि वहग देवण्य-केरेय

ताय्वल्ल । अल्लि बहग हुश्विसेय गुण्डु। श्रिल्लि बहगलाल्वर गुण्डु। श्रिल्लि मृहलोव्ने । श्रिल्लि मृह नह-गुण्डु । श्रिल्लि मृहलां नेयिलियनगुडु । श्रिल्लि मृहलां स्वरूप मृहलां स्वरूप हल्ला सीमें कृष्टिल्लु ॥ स्थल वृत्ति ॥ श्री-करण्यद केशियण्य तम्म द्वाचण्यन केथि मारं कोण्डु बिक्कन कील्केरेय चामगृहमं विदृरदर सीमे । मृह सागर । तेडू सागर । पड्डन हुल्लगृह । वहन नह कल् । हिरिय जिक्कयब्नेय केरेय तेट । केतङ्कोरे । गङ्ग-समुद्रद कीलेरिय तेट । वसदिय मुन्द्रण श्रङ्गि इप्पत्तु ॥ नानादेसियुं नाडुं नगरमुं देवरष्ट-विधार्च्चनेगे विदृश्य दवसद हेरिङ्गे बल्ल १ श्रद्धकेय हेरिङ्गे हाग १ मेलसिन हेरिङ्गे हाग १ श्रारिसनद हेरिङ्गे हाग १ हत्तिय मलवेगे हागे १ सीरेय मलवेगे होई वीस १ एलेय हेरिङ्गे श्रक्त् ॥

हानं वा पालनं वात्र दानाच्छे थे। ऽतुपालनं । दानास्वर्गमवाप्नोति पालनादच्युतं पदं ॥ ५२ ॥ वहुभिव्वेसुघा दत्ता राजमिस्सगरादिभिः । यस्य यस्य यदा भूभिस्तस्य तस्य तदा फलं ॥ ५३ ॥ स्व-दत्तां पर-दत्तां वा यो हरेति वसुन्धरां । षष्टिव्वेष-सहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ ५४ ॥

मङ्गलमहा श्री श्री श्री।।

[ इस तोख में चन्द्रमाति मंत्री की भार्या आचलदेवी (अपर नाम आचिवक ) द्वारा निर्माण कराये हुए जिन मन्दिर (अक्ष्म वस्ति) की चन्द्रमौति की प्रार्थना से होय्सल नरेश वीर बल्लाल द्वारा घम्मेयन-हुल्लि नामक प्राम का दान दिये जाने का उल्लोख है। प्रथम के बाह्स पर्धों में देायतल वंश के नरेशों का वर्धान है। जिनकी वंगायली हम प्रकार दी है—



विष्णुतृप की कीर्ि में कहा गया है उन्होंने कई युद्र जीते थाँ।र अपने शबुओं के प्रवल दुगै जैसे कि कायत्र, तलवनपुर य रायरामपुर जला ढाले ।

चीर बहाल देव की युद-दुन्दुभी बजते ही लाट नरेश की गान्ति सद्ग हो गई, गुजर-नरेश का मीतिज्वर हो गया, गाँड-नरेश का श्रल उठ झावा, पछच-नरेश पछचाक्षकि सेकर खडे हो गये, श्रीर चेरल-नरेश के वच्च स्वतित हो गये। श्रीदेवरस-नरेश ने श्रीभमान में शाकर युद करने की ठानी, पर बहाल-नरेश ने उचित्त हुगे के शिरारों की पूर्ण कर बाला श्रीर पाण्ड्य-नरेश के इसकी श्रद्धनाश्री-सहित केंद्र कर लिया।

पथ बाइए से आगे इन्हों द्वारवती के बादव वशी नरेश त्रिभुवन-मछ चीर वछाठ देव का परिचय है। खेल में इनकी श्रनेक प्रताप-सूचक -पद्वियो तथा इनके तळकाड़, केगु, नद्गिल, नेग्लम्यवादि, वनवमे श्रीर ्र हातुंगक की विजय का बल्लेस है। शम्भुदेव और श्रक्टवे के पुत्र चन्द्र-मीसि इन्हों त्रिभुवन सक्त वीरवक्षाळदेव के मंत्री थे।

पच सत्ताइस से चालीस तक आचल देवी के वश का वर्ण न है जो इस प्रकार है—

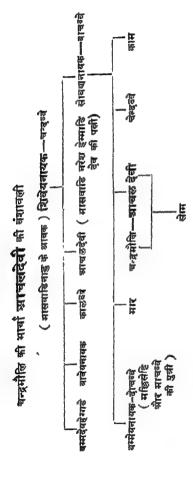

श्राचल देवी नवकीर्ति के तिष्य शालवन्द्र की जिन्न। थी। नय-कीर्ति सिद्धान्तदेव मृलभंघ, देजियगण, पुलक गच्छ, कन्द्रकृत्दान्यप के गुणचन्द्रसिद्धान्तदेव के शिष्य (सृत) थे। नयकीर्ति के जिन्मों में भानुकीर्त्ति, प्रभाचन्द्र, माघनन्द्र, प्रशान्द्र धाँर नेसिचन्द्र थे। }

१२५ (३२८)

अक्कन वस्ति के प्रधान प्रवेश-द्वार के सामने की दक्षिणी दीवाल पर

( शक स० १३६८)

स्रवाह्य-कु-बत्तरं हितय-युक्त-वैशाखके मही-तनय-वारके युत-वलर्स-पर्सेतरे। प्रताप-निधि-देवराट् प्रस्रथमाप इन्दासमा चतुर्दश-दिने कथ पितुपतेनिवार्या गतिः॥

१२६ (३२६)

उसी दीवाल के पूर्व के। ख पर (शक स० १३२६)

तारण-संवत्सरद भाद्र-पद-बहुल - दशमियू सा-मवारदछ हरिहररायन सम्बन्दन ॥

> ्१२७ (३३०) उपयुक्त लेख के नीचे (शकस० १३६⊏)

चयाल्य-शक-वत्सरे-द्वितय-युक्त-वैशाख के महीतन [य]- वारके यु.... १२८ (३३३)

### नगर जिनालय के बाहर

( ? शक सं० ११२८ )

श्रोमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामोध-लाञ्छनं । जीयात् श्रेलोक्य-नाथस्य शासनं जिन-शासनं ।। १ ॥ भय-लोभ-द्वय-दूरनं मदन-घोर-ध्वान्त-त्तीश्राद्वं नय-निचेप-युत-प्रमाख-परिनिण्नीतात्य-सन्दोहनं । नयनानन्दन-शान्त-कान्त ततुवं सिद्धान्तचकेशनं नयसीति निस-राजनं नेनेदेखं पापोत्करं पिहुगुं ॥ २ ॥

प्रवर तिन्छन्यरः॥

श्री-दामनन्दि त्रैविश-देवर श्री-भानुकीन्ति सिद्धान्त-रेवर बालचन्द्र-देवर प्रभाचन्द्र-देवर साघणन्दि-महारक-रेवर मन्त्रवादि-पद्मणन्दि-देवर नेमिचन्द्र-पण्डित-देवर रिन्तवर शिष्यर नयकीर्ति देवर ॥

धरेयोल् खण्डलि-सूलाभद्र-विश्वसद्-वंशोद्भवर्स्सल-शी-चरतर् स्सिष्ठ-पराक्रमान्वितरनेकाम्भोधि वेला-पुरा-

- न्तर-नाना-व्यवहार-जाल-कुशलर् व्विख्यात-रत्न-त्रया-
- भर**णर**्बे**ल्गुल-**तीर्त्य-वासि-नगरङ्गल् रूढ़िय**ं** तास्दिदरः॥

11 3 1

श्रीगीम्मटपुरद् समस्त-नगरङ्गलो श्रीमतु-प्रताप-चक्रवर्त्ति शिरबल्लाल-देवर कुमार-सामेश्वर-देवन प्रधानं हिरिय- माणिक्य-भण्डारि-रासदेव-नायकर सन्निधियल श्रीमद्भय-कीर्ति-देवरु केर्ह शासनपत्थलेय-क्रमवेन्तेन्दहे गाम्मट-पुरद मनेदेरे ग्राक्षय-संवत्सर मोदलागि भ्राचन्द्रार्क्ष-तारं वरं सल्जवन्तागि इग्रवोन्दर मोदलिङ्गे एन्ट्रइग्रव तेत् सुखविष्पर तेलिगर गाणवोत्तगागि घरमनेय न्यायवन्यायमलत्रय वन्दहं धारयलदाचार्यक तावे तेतु निर्शियसुवक ग्रोक्कत कार्य क्षेत्रीया ई-शासन-मर्व्यादेयं सीरिदनर धर्म श्रासन केहिसि-दवर ई-तीर्स्थद नखरङ्गलोलगे खे।व्वरिव्वक प्रामिणिगलागि धावार्य्यरिगे कै।टिल्म-बुद्धियं कितसि बीन्दकीन्द नेनदु तीलसाटवं माहि हाग वेलेयनलिहि वेडिकोल्लियेन्दु धाचा-र्यिरिते सनंतीदृढे अवरु समय-दोहरु राजदोहरु वयाध्या-पर्गयक नेत्त-गयक कोलेकवर्त्तेगोडेयक इदनरिंदु नखरङ्गळ छपे-चिसिदरादर्ध ई-धर्म्मव नखरङ्गने छेडिसिदवरत्त्रदे आचार्य्यर हुर्जनर केडिसिदवरस्य नखरङ्गत प्रनुमतविद्वदे ग्रेश्निरिन्यर मामिणिगल धाचार्यंर मनेयनके धरमनेयनके होकडे समय-द्रोदर मान्य-मज़रोय पूर्व-मर्यादे नहसुवरु ई-मर्ट्यादेय किडिसिदवर गड़ें-विदिय कविलेथं त्राह्मण केत्व पापद होहर !

> स-दत्तां पर दत्ता वा थे। इरेति वसुन्धरा । पष्टिर्व्यर्प-सहस्राणि विष्टाया जायते कृमि: ॥ ४ ॥

[ नवकीित सिद्धान्तसक्तवित के शिष्य दामनित्, मालुकीित, बालचन्द्र, प्रभाचन्द्र, माधनन्द्र, प्रधनन्द्रि थीर नेमिसन्द्र हुए। इनके शिष्य नवकीितंद्रेव हुए। नवकीित्तेदेव ने बीरवखाल्ट्टेव के दुमार सोमें अरदेव के में त्री रामदेव नायक के समस बल्गोल नगर के ध्यापािरों की यह शासन दिया कि वे सदैव के लिये बाठ 'हगा' का टैक्स
टिया करेंगे जिसका एक 'हगा' ज्याज था सकता है। इसके अतिरिक्त
वे श्रीर कोई टैक्स नहीं देवेंगे। यदि राज्य की श्रीर से कोई न्याय,
श्रान्याय व मलवय टैक्स लगाये जावेंगे तो स्वयं बल्गोल के श्राचार्य
ही उसका प्रवन्ध करेंगे। यदि कोई ज्यापारी श्राचार्य को जल-कपट
सिलावेंगे तो वे धर्म के श्रीर राज्य के होही उहरेंगे। ज्यापारियों को
श्राप्त अधिकार प्रवेचत ही रहेगे। ये ज्यापारी खंडिल श्रीर मूलभद्र के
वंशज जैनधर्मावलम्बी थे।

िनाट-अवस्य वेग्गोल पर पूरा अधिकार जैनाचार्य का ही था। जना के टैक्स आदि का भी वे ही प्रक्रम करते थे।

१२८ (३३४)

## नगर जिनालय में दक्षिण की ख्रीर

(शक सं० १२०५)

स्विति श्री जन्म-गेर्ड निभूष-निरुपभीत्यीनश्रामिनेर्व विनारान्तःक्रोर्क्यी-वलगगत्र-यश्रम्यन्ट-परभूति-धार्गः। यस्तु-त्रानाः हव-व्यानकमनिशय-गरशात्रप्रस्यं गर्भारं प्रस्तुत्यं नित्यपर्भानिधि-निश्मेसेर्गु हैंपुरणकीत्यीर्धः-पंगे

HYB

म्बित श्रो-जयाभ्युदयं सकवर्षं १२०५ तेय चित्रभानु संवत्सर श्रावण सु १० वृदन्दु म्यान मगन-प्रमान-महिनं श्रीगन्महा-मण्डलाचारयेकमाचारये-प्रत्येक्ष्री-सून-पशुद्रग्रहनेश्वर देशिय-गणामगण्यमम् राज-गुरु-गलुमप्य ने मिचनद्र-पण्टित-देवर शिष्यक वाल चन्द्र-टेवक श्रीमन्मद्दामण्डमानार्ग्यकमाचार्य्य वर्थकं हेाय्पल-राय-राज-गुरुगलुमप्प श्री-माघनन्दिःसैदान्तः चकवर्त्तिगम विय-गुड्डुगलुमप्प श्री बेलुगुन-नीर्यंद बनारकार-गणाप्रगण्यसमगण्यपुण्यकमप्य समल-माणिक्य-नगरङ्गलु नदार-जिनात्तयद भादि-देवर अमृत-पिंड राचेयनहास्निय होतवेरंगी-लगाद रखनद्वगरेय केलगे पूर्व्यक्ति मोदलेरिय ताटमुं स्रमृत-पिंडय गहे...भारर मूमिय सेरुवेग भ्रा-वाल चन्द्र-दंवर करयलु समस्त-माणिक्य-नगरङ्गलु विडिसि मेाण्ड वलय-शासनद क्रमवेन्ते-न्दहे राचेयन इल्जिय मिल्लिकार्जुन-देवर देव-दानद गहे होर-गागि आ-गद्देथि मूडलु नट्ट फट्छ । अस्ति तेन्क धामरे गस्तु । प्रान्ति वेङ्क गिडिंगनाल्य गुण्डुगलिं मूडण किरु-कट्टर गरे। नीराचोलगाद चतुस्सीमे । ग्रा-किरु-फट्टद पहुत्रण कोडियल हुट्डु गुण्डिनलि बरद मुकोडे इसुने नेट्टे श्रन्ति तेड्स हिरिय येट्टर

तप्पल हासरे-गल्लु। आल्ल मृहय देवलङ्गे रेय वेहूण की हिय गुण्डि-निल बरद मुकोडे हसुने नेट्टे झा-करे-नीरी विले सीमे। आकेरेय बडगण-की डिय गुण्डि-निल्ल वरद मुकोडे हसुने नेट्टे इन्तीकेरेयुं किह-कटे वेलिगाद चतुस्सीमेथ गहे।।

[इस लेख में कुसुद्धन्द्र श्रीर माधनन्दि की नमस्कार के पश्चात् होरसल व'श की कीर्त्त का उल्लेख है श्रीर फिर कहा गया है कि उक्त तिथि की इंगलेश्वर, देशिय गया, मूलसंघ के नेमिचन्द्र पण्डितदेव के शिष्य बालचन्द्रदेव श्रीर बेल्गोल के समस्त जाहिरेगें (मायिक्य नगरङ्गल) ने नगर जिनालय के श्रादिदेव की प्रजन के हेतु कुछ सूमि का दान दिया। यह सूमि उन्होंने बालचन्द्रदेव से लरीद की थी। ये जीहरी हे।उसलव श के राजगुरु महामण्डलाचार्य माधनन्द्र के शिष्य ये। सेस के प्रथम पद्य में शास्त्रसार नामक किसी शास्त्र के कर्ता का उल्लेख रहा है। यह पद्य विस जाने से श्राचार्य का नाम नहीं पद्म गया ]

१३० ( ३३४ )

### नगर जिनालय में उत्तर की खेार

( शक सं० १११८ )

श्रीमत्परम-गन्भीर-स्याद्वादासोध-लाञ्छनं । जीयात् त्रैलोक्य-नाथस्य शासनं जिन-शासनं ॥ १॥ स्वस्ति-श्रीजन्म-गेहं निमृत-निरुपमाै ज्वानलोहामन्ते जं विस्तारान्तः कृतीर्ज्ञीवल्लममल-यशक्यन्द्र-सम्मृति-धामं । वस्तु-त्रातोद्भव-स्थानकमतिशय-सत्त्रावलम्बं गमीरं प्रस्तुत्यं नित्यमम्भा-निधि-निभमेसगुं है। यसलोर्ज्ञाचर्वश-वंशः षद्रंति कीम्तुभदेश्यान गेषुर्धं देवेषद्षाप-म-त्वदगुर्वे हिम-पञ्चायम-कमा-मरणियं पारिष्ठाः तदुदारत्वद पेम्पनेष्टांने नितान्त्रं गान्ति तान ने पु— एद्रसुद्वेजित-योग-वैगि-विनयादित्यावनी-पारकं ॥ ३ ॥

क ॥ विनयादित्य-गृपासन

वतु-भवनेरेयङ्ग-मृभुजं वत्तनय । वितुवं विष्णु नृपालं जनपति तदपञ्जनेसेटनीनरसिद्ध ॥४॥

तत्युत्रं ॥

गत-लीलं लालनालम्ब्यत-मद्दल-भयं।प्र-व्यरं त्यूक्तरं म-न्यृत-यूलंगीलनुरुवै:-क्रग-पृत-विलसत्पद्धयं पद्मवे प्री-विकत चेलं चीलनादं कदन-बदनदेाल् भेरियं वीयसे वीरा-हित-भृभूजाल-कालानलनतुनथलं वीर-यूल्याल-देवं ॥ ५॥

चिरकाल रिपु-गल्गसाध्यमेनिसिद्ध चुङ्गियं मुक्ति दु-र्छर-तेजो-निधि-धूलिगोटेयने कं।ण्डाकाम-देवावनी-श्वरनं सन्देखिय चितीश्वरननाभण्डारमं स्रोयर

तुरग-त्रातमुमं समन्तु पिढिदं बङ्गान्त-भूपानकं ॥६। स्वर्कत समिष्ठगत-पष्ट-महा-शब्द-महा-मण्डलेश्वर द्वारवर्ता-पुरवराधीश्वर । तुन्तुव-त्रल-त्रलिध बढवानल । दायाद-हावानल । पाग्ड्य कुल-कमल-वेदण्ड । गण्ड-भेरुण्ड । मण्डनिक - बेटेकार । चेलि-कटक-सुरेकार । सङ्ग्राम-भीम । किल-काल-काम । सकल-विन्द-कृन्द-सन्तर्णंग-समन्न-वितरण विनाद । वासिन्तिका-देवी-लुब्ध-वर-प्रसाद । यादव-कुला-स्वर-धुमणि । मण्डलिक-मकुट-चूडामणि कदन-प्रचण्ड मल-परेाल्-गण्ड नामादिप्रशस्ति-सिहतं श्रीमत्—निभुवनसङ्खा-तलकाडु के।ङ्गु-नङ्गलि नोग्यस्ववादि-वनवसे हानुङ्गल् ले।किगुण्डि-कुन्मट-एरम्बरगेयोलगाइ समस्त-देशद् नानादुर्गाङ्गलं लीला-मान्नदि साध्यं माडिकोण्ड भुज-वल-वीर गङ्ग-प्रताप-वक्तवित्ति होण्सल वीर-बङ्गाल-देवर् समस्त-मही मण्डलमं दुष्ट-निप्रह-शिष्ट-प्रतिपालन-पृण्वंकं सुखसङ्कयाविनो-दिद राज्यं गेरयुत्तिरे । तदीय-करतल-किलत-कराल-करवाल-धारा-दल्ल-निस्सपल्लोकृत-चतुर्पयोधि-परिखा-परीत-पृष्ठल-पृथ्वी-तलान्तर्वितंयुं श्रीमद्द-चिग्य-कुकुटेश्वर-जिनाधिनाथ-पद-कुशे-श्रयासङ्कृतसुं श्रीमत्कमठ-पार्श्व देवादि-नाना-जिनवरागार-मण्डि-तसुम्रपं श्रीमद् वेल्गोल-तीर्ल्यद श्रीमन्महा-मण्डलाचार्यरे न्तप्यरेन्दहे ॥

भय-लोभ-द्रय-दूरनं महन-घोर-ध्वान्त-तीत्रांशुवं नय-नित्तेप-युत-त्रमाख-परि-निर्जीतार्थ-सन्देष्टनं । नयनानन्दन-शान्त-कान्त-ततुवं सिद्धान्त-चक्रेशनं नयकीर्त्ति-त्रति-राजनं नेनेदोढं पापोत्करं पिङ्गुगु॥ ७॥ तच्छिरयर् श्री-दासनन्दि-त्रैनिय-देवरुं । श्री भानु-कीर्त्तिसिद्धान्त देवरुं।श्री बालवन्द्र-देवरुं।श्री मन्त्रवादि-पद्म- निन्द्-देवरं । श्रो निमिचन्द्र-पण्डित देवरं । श्री-सूल-सङ्घ देशिय-गण्यद पुस्तक-गच्छद श्रो केाण्ड-कुन्दान्वय-सूपण्यरण श्रीमन्मद्वामण्डलाचार्य्यर् श्रीमन्त्रयकीर्नि-सिद्धान्त-चक्रव चिंगल गुडुं ॥

चितितत्तदे।त् राजिसिदं धृत-सत्यं नेगल्द नागदेवामात्यं । प्रतिपाक्षित-जिन-चैत्यं-कृत-कृत्यं वीम्मदेव-सचिवापत्यं॥ ८॥

बद्धनिवे ॥

सुदि पर्या-सामियेभ्व पेसरं तास्दिई सहमी-समा-स्पदनिष्य-गुणि-मिल्ल-सेट्टि-विभुगं सोकोत्तमाचार-स-म्पदेगी-माचेवे सेट्टिकन्वेगमनुनोत्साहमं तास्दि पु-ट्टिड चन्दन्वे रमाप्र-गण्ये भुवन-प्रख्यातियं तास्दिह्ण् ॥

तत्पुत्र ॥

परमानन्दित्तेन्तु नाकपितां पौलोपितां पुहिदो वर-सीन्दर्य-जयन्तनन्ते तुष्टिन-चीरोद-कञ्जोल-मा-सुर-कीर्तिप्रिय-नागदेव-विभुगं चन्द्रव्वेगं पुहिदों स्थिरनी-पहण-सापि-विश्व-विभुगं को मिल्लुदेवाह्यं ॥१० चितियोल ्विश्रुव-वम्मदेव-विभुगं को गान्येगं प्रोद्भवत्-सुतनी-पहणसापिगाङ्जित-यशङ्गी-मिल्लु-देवङ्गम्-व्यतेगी-कामलदेविगं जनकनम्भोजास्येगुर्जीवल-स्तुतेगी-चन्द्रसे नारिगीशनेसेद् श्रीनागदेये।त्तमं॥ ११। कारिते वीरबङ्गाख-पत्तन-स्वामिनामुना । नागेन पार्श्व देवाग्रे नृत्य-रङ्गाश्म-कुट्टिमे ॥ १२ ॥ श्रीमन्नयकीर्त्ति-सिद्धान्त-चक्रवर्त्तिगलो परोच-विनयार्थ-चागिमुडिजमुमं निषिधियुमं श्रीमत्कषठ-पार्श्व-देवर बसदिय रमुन्दण कल्ल-कट्टमं नृत्य-रङ्गमुमं माडिसिद तदनन्तर ॥

श्री-नगर-जिनात्त्वयमं श्री-नित्तव्यमनमत्त-गुण-गणम्माडिसिदं। श्रीनागदेवसचिनं श्री-नयकीर्त्ति-त्रतीश-यद-युग-भकं॥ १३॥

तिज्ञनालय-प्रतिपालकरप्प नगरङ्गल् ।।

धरेयोल् खरडलि-सूलभद्भ-विलसद्-वंशोद्धवर्स्सत्य-शौन्
चरतर् स्सिह-पराक्रमान्वितरनेकाम्भोधि-वेला-पुरान्तर-नाना-व्यवहार-जाल-क्षशलर् विख्यात-रङ्ग-त्रयाभरखर् व्वेलगाल-तीर्थ-वासि-नगरङ्गल् विद्यं ताल्दिदर्
॥ १४॥

सक्तवर्ष १९९८ नेय राक्षसमंवत्सरद जेष्ठ सु १ वृहवार इत्हु नगर-जिनालयके यहवलगेरेय मोदलेरिय तेाटमुं याह-कृते-ग्रहेयुं छहुकर-मनेय मुन्दण केरेय केलगण बेहले कीलग १० नगर-जिनालयद वहगण केति-सेट्टिय केरि झा-तेड्रण एरहु मने झा-झड़्गिह सेहेयिक गाण एरहु मनेगे हण झटदु करिड्गे मलविय हण मूक ॥ [ इस लेख में नयकीर्त्त के शिष्यं नागरेव मंत्री-द्वारा नगर जिता लय तथा कमउपार्थ्यदेव वस्ति के सन्सुख शिलाकुट्टम और स्त्रशाला यनवान व नगर जिनालय के कुछ सूमि का दान दिये जाने का बरलेख हैं। श्राटि में लेख न॰ १२४ के समान होय्सल वंश का परिचय हैं। वीर्यहाल देव के प्रताप का वर्षान कुछ अश छोड़कर अन्तरण वर्षा है। इसके प्रधात नयकीर्त्तिदेव और उनके शिष्यो दामनन्डि, अहिं। इसके प्रधात नयकीर्तिदेव और उनके शिष्यो दामनन्डि, अहिं। कीर्तिं, शलचन्ड, प्रमाचन्ड, मावनन्दि, प्रमानन्डि और नेमियन्ड का उत्लेख है। नागदेव के वंश का परिचय इस प्रकार है—

#### यमादेय--जागव्ये



रायनि धीर मूलमङ के बंगज व्यापारियो का भी उस्तेख हैं । वे हां व्यापारी जिनालय के स्थक थे । ]

#### १३१ ( ३३६ )

नगर जिनालय के भीतरी द्वार के उत्तर में

(गक म० १२०१ तथा १२१०)

र्वान श्रीमनु-प्रायान्यमे १२०३ नंग प्रमायि-संबत्सरर भाग्याग्रिर-म् (१०) ह दन्दु श्रीवेलुगुल-तीर्वद गमसा नगर-ग्रारिंग नगर-जिनासण्ड प्रजासारिगतु श्रीतस्वदृ वरसिंद सासनद क्रमवेन्तेन्द्रहे । नैंखर-जिनालयद धादि-देवर देव दानद गहे वेद्तु एक्टि उल्लह्तु वेलद्कालद्र हु देवर श्रष्टविधा-रूचने अमृत-पिट-सिह्त श्रोकार्यवनु नकरङ्गल नियामिसि कोष्ट्र पिटयनु कुन्द्रदे नृद्धमुवेनु आ-देव-दानद गहे वेदलन् आधि-क्रय हालांते गुतगे एम्म वंशवादियागि मकल मकल दप्पदे आक्त माहिद्दहं राजद्रोहि समयद्रोहिगलेन्द्र नेव्हम्बट्ट बरसिद-शासन इन्त्रपुदक्षे अवर वेष्प श्री-गोम्मदनाथ ॥ श्री बेलुगुल तीर्त्यद्द नकर-जिनालयद आदिदेवर नित्यामिषेकके श्री-हुलिगे-रेय शासन अच-भण्डार-वागि कोष्ट्र गद्यासं अयिद्व-द्वानिकृते हालु व १॥

सर्वधारि संवत्सरद द्वितीय-भाद्रपद-सु ५ ब्रि।
श्री-बिल्लगुल-तीर्ल्यह जिननाथ-पुरद समस्त-माणिक्य-नगरङ्गल्ल तम्मोलील्यवृत्तु वरसिद शासनद क्रमबेन्तन्दोहे। नगर-जिना-लयद श्री-झादिदेवर जीर्जोद्धारवुषकरण श्री कार्यकेवृ धारा-पृथ्वेकं माहि झावन्द्राक्षतारं वरं सल्लबन्तागि झान्येरजु-पट्ट-खद समस्त-तलरङ्गल्ल स्वदेशि-परदेशियिन्दं वन्दन्तह दवण पद्याण-नृरक्षे गद्याणं बोन्दरोपादिय दवण आदिदेवरिंगे सल्ल-इन्तागि कोष्ट शासन यिदरोले विरहित-गुप्तवनारु माहिद्दस्वन क्रिस्ट वरसिद समस्तनकरङ्गलोष्प श्री-गोम्मट ॥

्रियह केख तीन मागों में विभक्त हैं। प्रथम भाग में उद्घेख है कि एक तिथि के नगर जिनालय के पुजारियों ने वेस्तील के व्यापारियों की यह लिखा-पड़ी कर दी कि अब तर्के मंदिर की डेब-टान भूमि में धान्य पैदा होता है तत्र तक वे सर्टब विधि अनुमार मंदिर की पूजा करेंगे।

दूसरे भाग में उल्लेख है कि नगर जिनालय के खादि देव के नि<sup>रवा-</sup> निपेक के जिसे हुजिगेरे के सोवण्या ने पांच गद्याग का हात दिया जिसके ब्याज से प्रति दिन एक 'बलु' दुग्ध जिया जावे।

तीसरे भाग में उक्त तिथि की बेठगाल के समन जाहिरेगों के एक जिस होकर नगर जिनालय के आंखाँदार तथा वर्तनों आदि के लिये रक्तम जोडने का उल्लेख हैं। इन्होंन मैिगशाय की आमदनी पर एक गयाय देने की प्रतिक्षा की। जो कोई इसमें कपट करे वह निपुत्री तथा देव धर्म और शाज का होही होये।

[ ने।ट-चोस्न के प्रथम भाग में शर सं १२०३ प्रमाधिसंवत्सर का उत्त्वेस है। पर गणनानुसार शक सं १२०३ वृष तथा शक सं १२०१ प्रमायी सिद्ध होते हैं। चेस्न के तृतीय भाग में सम्बंधीरि संबस्तर का उन्लेख होने में वह शक सं १२१० का सिद्ध होता है।

#### १३२ (३४१)

# मंगायि वस्ति के प्रवेश मार्ग के बायीं स्नार

( त्रगभग शक सं० १२४७ )

स्वरित श्री-सूलसङ्घ देशिय-गण पुस्तक-गन्छ केराण्डकुन्दी न्वयद श्रीमदिभिनव-चारकीर्त्ति-पण्डिताचार्यर शिष्यहे सम्यक्त्वासनेक-गुण-गणाभरण-मूपितं राय-पात्र-चृहामणि वेष्ट गुलद सङ्गायि माहिसिक चिभुवनचूडामणियेम्ब वैद्याल-यक्षे मङ्गलमहा श्री श्री श्री ॥ [ श्रभिनव चारकीत्ति पिण्डताचार्य के शिष्य, वेल्गाेळ के संगािय के निर्माण कराये हुए 'त्रिसुवन चूड़ामिख' ूचैलालय का संगळ हो ।]

### १३३ (३४०)

# उसी वस्ति के प्रवेश-मार्ग के दायीं स्नार

( लगभग शक सं० १४२२ )

श्रीमतु परिखतदेवरुगल गुडुगलाद बेलुगुलद नाड-चिश्न-गोण्डन मग नाग-गोण्ड मुत्तगद होन्नेनहित्रय कल-गोण्डनो-लगाद गीडगलु मङ्गायि माडिसिद बिस्तगे कोट्ट देग्डनकट्टे गहे बेहलु योधर्म्यकं ब्रलुपिदवर वारणासियलु सहस्र-कपिलेय कोन्द पापके होगुवर महुलमहा श्री श्री श्री।

[ पण्डितदेव के शिष्यों—नाग गाण्ड श्रादि गौडों ने मंगायि वस्ति के सिये देखन कट्टे की कुछ भूमि दान की।

१३४ (३४२)

# मङ्गायि वस्ति की दक्षिण-भित्ति पर

( सम्भवतः शक्त सं० १३३४ )

 श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामोध-लाञ्ळनं ।
 जीयात् त्रैलोक्य-नाथस्य शासनं जिन-शासनं ॥ १ ॥
 तारास्फारालकौषि सुर-कृत-सुमनेषृष्टि-पुष्पाशयालि-म्त्रीमाः श्रामन्ति दह जधरपटलीडम्भता यस्य मृष्ट्रि से। प्रं श्रो-गाम्मटेशिक्षसुवन-सरसी विकास राजहसे।
भव्य...व-भातुर्वेलुगुल-नगरी साधु नेजीयतीरं।। २॥
नन्दन-संवत्सरद पुश्य-शु ३ ल् गेरसे। प्रेय हिरियप्राच्याल शिष्यर गुम्मटण्णगलु गुम्मटनाथन सिक्षिः
पित्र वन्दु चिक्क-वेददिल चिक-विस्तय कल्ल-किटिस जीन्नोंद्वारि ने
वहग-नागिल विक्त मूरू मङ्गाय-विस्त वीन्दु हागे धर्यिदु-विस्त
जीवोंद्वार वेन्दु तण्डकके श्रहारदान।

[ गुम्मदेश की प्रशस्ति के पश्चाम् लेख में उरुखेख है कि उक्त तिथि को गेरसोप्पे के हिरिय- अञ्च के शिष्य गुम्मटण्या ने यहाँ आकर चिक्र वस्ति के गिला कुट्टम का, उत्तर द्वार की तीन बस्तियों का तथा मंशायि वस्ति का—कुळ पाँच वस्तियों का—आयोंदार कराया।

िनोट---तेख में नन्दन संवत्सर का उत्तेख है। शह संव १६३४ नदन था।

#### १३५ (३४३)

# उपर्युक्त लेख के नीचे

( सम्भवतः शक सं० १३४१ )

विकारि-संवत्सरद श्रावश शु १ गेरसेएपेय श्रीमति भन्वेगल समस्तर-गोष्टिय कोटु ग ४॥

[ टक तिथि हो गेरसीच्ये की श्रीमती थध्ये थें।र समस्त गोही ने चार गचाण का दान दिया ।

निट-जेस में निकारी अवस्पर का बण्लेस है। शक सं० १३४१ विकारी था।]

#### **, १३६** (३४४)

## भगडारि वस्ति में पूर्व की खेार प्रथम स्तम्भ पर

( शक सं० १२-६० )

व्यस्ति समस्त-प्रशस्ति-सहितं ॥

पाषण्ड-सागर-महा-बड्वामुखाग्नि-श्रीरङ्गराज्ञचरणाम्बुज-मूल-दास । श्रो-विष्णु-जोक-मणि-मण्टपमार्ग्गदाथी

रामानुजा विजयते यति-राज-राज ॥१॥

शक वर्ष १२६० नेय कीलक-संवत्सरद भाद्रपदशु १० दृ० खस्ति श्रोमन्महा-मण्डलेश्वरं झारिराय-विभाड
भाषेगे तप्पव रायर गण्ड श्रो वीर्बुक्क-रायनु पृथ्वीराज्यय माडुव कालदिल्ल जैनिरिगू मक्तरिगृ संवाल
वादिल झानेयगोन्दि होस-पट्टण पेतुगुण्डे कल्लोहद-पट्टण वेलिगाद समस्त-नाड मध्य-जनङ्गलु आ-बुक्क-रायङ्गे मक्तरुमाडुव
झन्यायङ्गलन् विश्वदं याडलागि काविल्-तिरुमले-पे मालकोविल्-तिरुनारायणपुरमुख्यवाद सकलाचार्य्यक् सकल-समिय
आल् सकलसादिवक्क मेष्टिक्क विरुपित-तिरुविडितण्नीरवरु
नाल्यत्ते न्दु-जनङ्गलु सावन्त-बोवक्कलु विरिकुल जाम्बुवकुल्ल
वोलगाद इदिनेण्टु-नाड श्रोविष्णुवर्केय्यलु महारायनु
नेष्यव दर्शनक्के-ऊ जैन-दर्शनक्के-ऊ भेदविल्लवेन्दु रायनु वेण्यवर कैय्यलु जैनर कै-विडिद कोट्ट थी-जैन-दर्शनक्के पूर्व्यारियादे

यल पश्चमहावाद्यङ्गलू कलशवु सलुवुदु जैनदर्शनक्कं भक्तर देसे यिन्द हानि-वृद्धियादरू नैष्णव-हानि-वृद्धियागि पालिसुवरु यो-मर्ग्यादेयलु यल्ला-राज्य-देालगुल्लन्तह वस्तिगलिगं श्री-वैष्णवत्त शासनव नद्दु पालिसुवरु चन्द्राक्के-स्थायियागि विध्याव-समया जैन-दर्शनव रचिसिके।ण्डु बहेट विष्यावरू जैनरू वोन्दुभेदवागि काणलागदु श्री तिरुमलेय तात व्यङ्गलु समस्त-राज्यद भन्य-जनङ्गल धनुमतदिन्द बेलुगुलद तिर्त्यदिल्ल वैष्णव-मङ्गरचेगासुक समस्त-राज्यदे।लगुक्रन्तह जैनर वागिलुगृहलेयागि सने-मनेगं वर्षयके १ हण काहु आ-ये-त्तिद है। त्रिङ्गे देवर श्रङ्ग-रचेगेथिप्पत्तालन्मन्तविह<sub>ु</sub> मिक होत्रिङ्गे जीर्ण्न-जिनालयङ्गिलिगे सेाधेयनिकूटु यी-मरियादेयछ चन्ट्रार्क्करुष्टानं तत्पलीयदे वर्ष-वर्षक्के कोष्ट् कीचि यन् पुण्य-त्रन् उपादिर्जिसकोम्बुद्धु थी-माडिद कट्टलेयतु आवनोव्यतु मीरि-दनतु राज-ट्रोहिसङ्घ-सन्दायक्कंद्रोहि तपखियागील प्रामि-णियागिल या-धर्माव केंड्सिदरादडे गङ्गेय तडियक्ति कपि-लेयन् ब्राक्षणनन् कोन्ड पापदछि होहरु॥

> श्लोक ।। स्वदत्तं परदत्तं वा यो हरति वसुन्धरां । पष्टि-वर्ष-महस्राणि विष्टाया जायते कृमि ॥२॥

( पांछं से जाडा हुन्या )

कन्नेटद हिर्न्न-सेट्टिय सुपुत्र वुसुवि-सेट्टियुक्क-रायरिगे, विश्वहमाढि तिरुमतंब-ताक्य्यङ्गत विजय नौसि तरन्दु जीशेद्वार त्र माडिसिदरु उभयसमयवृक्तूडि **बुसुवि-**सेट्टियरिगे सङ्घ-नाटक पट्टव कट्टिंदरु ॥

[ वीर तुक्कराय के राज्य-काल से जैनिया और वैध्यावों से सजाडा हो गया ! तब जैनियों में से आनेयगोण्डि आदि नाहुओं ने बुक्कराय से प्रार्थना की ! राजा ने जैनियों श्रीर वैध्यावों के हाथ से हाथ सिला दिये श्रीर कहा कि जैन और वैध्याव दर्शनों में कोई भेद नहीं है ! जैन दर्शन के प्र्वेवत ही पञ्च महा नाथ श्रीर कल्ल्या का अधिकार है ! यदि जैन दर्शन की हानि या वृद्धि हुई तो वैध्यावों को इसे अपनी ही हानि या वृद्धि समस्ता चाहिये ! श्रीवैध्यावों को इस विषय के शासन समस्त राज्य की बिलायों में लगा देना चाहिये ! जैन श्रीर वैध्याव एक हैं, वे कभी हो न समस्ते जावें !

श्रवण बेलालि में बैच्णव श्रद्ध-रखको की नियुक्ति के लिये राज्य भर में जैनियों से प्रश्येक घर के द्वार पीछे प्रतिवर्ण को एक 'ह्या' लिया - जाता है उसमें से तिरुमल के तातय्य, देव की रखा के जिये, बीस रखक नियुक्त करें में श्रीर शेष दृष्य जैव मन्दिरों के जीयोंद्धार व पुताई श्रादि में खर्च किया जायगा। यह नियम प्रति वर्ष जब तक सूर्य चन्द्र है तब तक रहेगा। को कोई इसका श्रष्ठ धन करे वह राज्य का, सब का श्रीर समुदाय का दोही उहरेगा। यदि केई तपस्त्री व प्रासा-धिकारी इस श्रम में प्रतिघात करेगा ते। वह गंगातट पर एक कपिल गी श्रीर शाह्मण की हरवा का भागी होगा।

(पीचे से जोड़ा हुआ)

कहा है के हिंवीं सिंहि के पुत्र बुसुवि सिंहि ने बुक्ताय की प्रार्थनापत्र देक्द तिरुमकों के तातय्य की बुद्धवाया श्रीर क्षक शासन का जीयोदित कराया। दोनों सङ्घों ने मिल्लकर बुसुवि सिंहि की संघनायक का पद प्रदान किया।

#### १३७ (३४५)

## उसी स्थान में द्वितीय स्तम्भ पर

( ज्ञामग शक सं० १०८० )

श्रीमत्परम-गन्भीर-स्याद्वादागोध-स्नाव्यक्तं । जीयात् त्रैहोक्य-नाथस्य शासनं जिन-शासनं ॥ १ ॥

भद्रमस्तु जिन-शामनाय ॥

स्त्रस्ति-श्रो-जन्म-गहं निमृत-निक्षपमीर्व्यानलोहाम-वंजं विस्तारान्तः कृतोव्यीतलममल-यशश्चन्द्र-सम्भृति-धाम<sup>\*</sup>। बस्तु-श्रातेद्वत्र-स्थानकमतिशय-सस्वावलम्बं गर्भारं प्रस्तुत्यं निल्पमन्भे।निषि-नियमेसेगुं होयस्तोर्चीश्-वंशं

॥२॥

श्रदरोह्न कीस्तुभदोन्दनकर्य-गुग्धमं देवेभदुदाम-स-त्तदगुर्व्वे हिम-रित्मयुव्यल-कला-सम्पत्तियं पारिजा-वदुदारस्त्रद पेम्पनोर्व्वते नितान्तं तास्त्रि तानस्ते पु-हिदतुहेकित-वीर-वैरि-चिन्नसादित्यावनीपालकं ॥ ३ ॥

क ॥ विनय युधरं रिक्तसे

घन-तेजं वैरि-ग्रजमनत्नित्तसे नेगस्दं ।

विनयादित्य-नृपात्तक
नतुगत-नामात्थैनमत्त-कीर्त्ति-समत्थै' ॥ ४ ॥

मा-विनयादित्यन वधु

भावेग्रव-मन्त्र-देवता-सन्निसे स-

न्त्राव-गुग्ध-भवनमखिलक-ला-विलसिते-केलयवरसियेम्बले पेसरि ॥ ५ ॥ प्रा-दम्पतिनं तन्भव-नाटं शचिगं सुराधिपतिगं मुन्ने-न्ताष्टं जयन्तनन्तं वि-पाद-विद्रान्तरङ्ग नेरेयङ्ग-नृप ॥ ६ ॥ म्रातं चालुक्य-भूपालन वस्तर्भुजादण्डमुहण्ड-भूप-त्रात-प्रांतुङ्ग-भूभृद्-विदत्तन-कुलिशं वन्दि-सस्यौध-मेघं। प्रवेतान्थाजात-देव-द्विरदन-शरदभ्रेन्दु-क्रुन्दावदात-ख्यात-प्रोद्यद्यशस्त्री-धनलित-भुवनं धोरनेकाङ्ग-वारं ॥ ७॥ एरेयनंत्रेगेनिसि नेगस्द-द्देयङ्ग-नृपालतिलकनङ्गनेचेल्य-ङ्गे रेवट शील-गुणदि नेरेदंचलदेवियन्तु नान्तरमोत्तरे॥ 🖙॥ एने नेगल्दवरिव्वीर्ग तन-भवर्त्रेगस्दरस्ते बस्लालं वि-ठ्या-नृपालकनुदयादि-त्यनेम्य पेसरिन्दमस्थिल-वसुधा-तस्देशल् ॥ ६॥ ~ वृत्त ॥ श्रवरोत्त् मध्यमनागियुं भुवनदोत्त् पृर्व्वापराम्भोधियं-य्दुविनं कूटे निमिच्चुंवीन्दु निज-बाहा-विकमकीडेयु-द्भवदिन्दुत्तमनादनुत्तम-गुण-त्रातैक-घामं घरा-धव-चूड़ामसि-यादवाब्ज-दिनपं श्री-विष्तु-भूपात्तक॥१०॥ कन्द ॥ प्लेगेसेन केत्यत्र्तं-त्तलवन-पुरमन्ते रायरायपुरंन-त्तलवन-पुरमन्ते रायरायपुरंन-त्त्रल बलेद विष्णुतेलो-व्यलनदे वेन्दुचु बलिष्ट-रिपु-दुर्गद्वल् ॥ ११ ॥ वृत्त ॥ इतितं दुर्गम-वैरि-दुर्गप्यम कीण्डं निजाक्तेपदि-न्दितिवर्गानतिणित्ततुद्व-पदमं कारुण्यदिन्देन्दु ता-नित्तं लेक्दरे पेल्वोडव्ज-अवनुं विश्वान्तनपंग्रलं ॥ १२ ॥

कन्द ॥ लक्ष्मी-देवि-खगाधिप-त्रहमङ्गे-सेदिई विष्णुगेन्तन्ते वर्तं त्रहमा-देवि-त्रधन्मग-त्रहमानने विष्णुगय-सितयेने नेगस्टल् ॥ १३ ॥ ध्रवग्गे मनाजनन्ते सुदती-जन-चित्तमनीस्कोलस्के सा-स्ववयव शोभेयिन्दत्तुनेन्यभिधानमनानदङ्गना-निवहमनेच्चु सुय्यनणमानदे बीररनेच्चु युद्धदेाल् त्रविसुनोनादनात्म-भवनप्रतिमं नर्सिह-मूभुज ॥ १४ ॥ पढे माते वन्दु कण्डङ्गमृत-जल्लि तां गर्व्यदि गण्ड-वातं

> कडलत्र कालनत्रं सुलिद-कुलिकनत्रं युगान्ताप्तियत्रं सिडिलत्रं सिइदत्रं पुर-इर-जुरिगण्यत्रनी नारसिहं ॥१५॥ रिपु-मर्प्यदर्पे-दावानल-गहल-सिखा-जाल-कालाम्बुबाहं रिपु-मूपोद्यक्षदोप-प्रकर-पटुतर-स्फार-फक्फा-समीरं।

नुष्टिनातङ्गेत्रनेम्त्रै प्रतय-समय-देालु मेरेयं मीरिवर्णा-

रिपु-नागानीक-तार्च्यं रिपु-नृप-निल्नी-षण्ड-नेदण्डरूपं
रिपु-मृभृद-मृरि-त्रफ्रं रिपु-नृप-मदमातद्ग-सिहं नृसिहं ।१६।
स्वरित समधिगत-पञ्च-महाशब्द महा-मण्डलेश्वर । द्वारवती-पुरवराधिश्वर । तुलुव-त्रल-जलधि-त्रड्वानल । दायाददावानल । पाण्ड्य-कुल-कमल-नेदण्ड । गण्ड-मेरुण्ड । मण्डलिक-नेण्टेकार । चील-कटक-स्रेकार । संग्राम-भीम । कलिकाल-काम । सकल-त्रन्दि-शृन्द-सन्तर्पण-समग्र-वितरण-विनोद ।
त्रासन्तिका-दंवी-लब्ध-तर-प्रसाद । यादव-कुलाम्बर-ग्रुमणि ।
मण्डलिक-मञ्चट-चृडामणि-कदन-प्रचण्ड मलपरील् गण्ड । नामादि
प्रशस्ति-महित श्रीमत्-चिभुवन-मञ्च तलकाडु को क्रु-नङ्गलि
नोलम्बवाडि वनवसे हानुङ्गल-गोण्ड सुज-त्रल वीरगङ्गप्रताप-होय्मल-नारसि ह-देवर् दिण्य-मही-मण्डलम हुष्टनिप्रद-शिष्टप्रतिपालन-पूर्वकं सुख-सङ्गण-विनोदि राज्यं
गेरयुक्तमरे तदीय-पित्-विष्णु मृयाल-पाद-पद्मोपजीवि ।।

स्रानंगस्द नारिसंह-ध-रानाधङ्ग मर-पतिगे वाचम्पतिवील्-तानेसेदनुचित-कार्य्य-वि-यान-धरं मान्य-मन्त्रि हुन्त् चमूपं॥ १७॥ . बृत ॥ स्रकलङ्कं पितृवाजि-वंश-तिलकं श्रोयस्रराजं निजा-न्विके लोकाम्बिके लोक-वन्दिते सुशीलाचारे दैवन्दिवी-श-स्रद्रूब-स्तुत-पाद-पद्मनरुहं नाथं यहुचोिखपा-लक-चूहामिश-नारिसंह नेनले पेम्पुल्लनो हुलूपं॥१८॥ घरेयं गेल्दिद<sup>९</sup> तिण्पुल्खननु**द**घियनेनेम्त्र गुण्पुल्जनं म-न्दरमं माक्कोल्व पेन्पुल्लनसर-महीजातमं मिक्क लोकंत-त्तरमप्पार्प्पुल्म्ननंपुल्तनमेखेव जिनेन्द्राह्य ,-पङ्को ज-पृजी-त्करदाल् तल्पोय्दलम्पुल्लनननुकरिसल् मर्त्यनार्वोसमर्त्थं १६ सुमनस्सन्तति-सेवितं गुरु-त्रचे।-निहि प्र-नीति-क्रमं समदाराति-त्रल-प्रभेदन-कर् श्रो-जैन-पूजा-समा-ज-महोत्साह-परं पुरन्दरन पेम्पं तास्दि भण्डारि-हू-क्रमदण्डाधिपनिद<sup>९</sup>पं महियो<u>ल</u>ुग्रद्वैभव-भ्राजित ॥ २० ॥ सवत प्राणि-वधं विनेदिमनृतालापं वच:-प्रौढि स-न्ततमन्यार्थंमनीस्डु कोस्तुदे वर्तं तेजं पर-स्रीयरोल् । रति-सै।भाग्यमनून-काड् चे मतियाय्वेद्धार्गमाप्पेल्तिप-र्व्या तरत्र-प्रकरक्के-शील-भट-रोल्गाहुक्कनं हुल्लुनं ॥ २१ ॥ स्थिर-जिन-शासनेद्धिरखरादियोत्तारेने **राचमल्ल-**भू-वर-वर-मन्त्रि रायने वित्तक्के बुध-स्तुतमप्य विष्णु-भू-वर-वर-मन्त्रिगङ्गणने मत्ते विलक्कं नृसिंह-देव-भू-वर-वर-मन्त्रि-हुल्लेने पेरिङ्गिनितुल्लाहे पेललागदे ॥ २२ ॥ जिन-गदिनागमार्त्य-विदरसा-समस्त-वहिर् प्रपञ्चर-स्यनुषम-श्रद्ध-भाव-निरतर्गात-मोहरेनिष्प कुक्कुटा-सन-मलधारि-देवरे जगह हगल् गुरुगल् निज-ब्रत-फेनेगुक-गारबक्षे ने।शेवारा चमूपति-हुल्ल-राजना ॥ २३ जिन-गेहीद्धरणङ्गलि जिन-महा-पुजा-समाजङ्गलि-तिन-गागि-त्रज-दानदि जिन-पद-न्तात्र-क्रिया-निष्ठेयि

जिन-सत्पुण्य-पुराग्य-संश्रवणदि सन्तेषमं ताल्दि म-व्यतुत्तं निच्चलुमिन्ते पोल्तुगलंतंश्रो**तुलू-द**ण्डाधिपं॥२४॥ कन्द्र ॥ निष्यदमे जीर्जमाहुद-

तुप्पट्टाय्तन महा-जिनेन्द्रालयमं। निप्पासतु माडिएं कर-मीप्पिरं हुल्ल्यं मनस्य बङ्कापुरदेाल् ॥ २५॥ मत्तमित्रये॥

वृत ॥ कलितनमुं विटल्सुमनुल्लवनादियोलोट्येनुट्यियोल् कलितिटनंग्यनातन जिनालयमं नेरे जीव्निमादुदं । किल सक्तं दानदील् परम-सौख्य-रमारितयोल् विटं विनि-श्चलवे निसिद्दं हुल्लानदनेत्तिसिदं रजताद्वि-तृद्गमं ॥ २६ ॥ प्रियदिन्दं हुल्ला-सेनापित केतपण-महा-तीर्व्यदील् घात्रियुं वा-द्वियुमुल्लनं चतुव्विशांति-जिन-मुनि-सङ्घके निश्चिन्तमाग-चय-दानं सत्य पाङ्गि वहु-कनक-मना-चेत्र-अर्गित्तु सद्वु-त्तियनिन्तीलोकमेष्ठम्पोगले विदिसिदं पुण्य-पुञ्जैक्षमामं ॥

॥ २७॥

ध्माकेत्सङ्गे रेयादि-तीर्त्थमद्रमुत्रं गङ्गारं निम्मितं स्रोक-प्रस्तुतमाय्तु कास-वशदिं नामावशेषं वस्नि-

मा-कलप-श्थिरमागे माडिसिदनी-माखिलागारमं

श्री-कान्तं वलदिन्दमेय्दे कलसं श्री-हुल्ल्न-दण्डाधिपं ॥ २८॥
कन्दः ॥ पश्च-महा-वसतिगलं

पष्व-सुकल्याण-ताञ्छेयि हुल्ल-चम्-

पं चतुरं माडिसिद काञ्चन-नग-धैर्य्यनंसेव **केलुङ्गेरेयाल**् ॥ २<del>८</del> ॥

कन्द ॥ हुन्न-चमूपन गुण-गण-मुत्त्वित्तमनारे। नेरचे पेगम्बल् नेरेवर् वस्त्वदेशस्त्वेद्धद्विय जल-मुत्त्वितितुमनारे। पविष्यमस् नेरेवन्नर् ॥ ३०॥ संश्रित-सद्गुणं मकल-भव्य-मुतं जिन-भासितात्थे-नि-न्संशय वृद्धि-हुन्तु-एतना-पति कैरव-कुन्द-हंम-ग्रु-भ्राशु-यशे जगन्तुतदेश्ली-वर-वैरुगुल तीर्थ्यदेशस् चटु-विवेशित तीर्थ्यकृत्रिस्त्यमं नेरे माहिसिदं दिलिन्तिदं ॥ ३१॥

कन्द ॥ गोम्मटपुर-भूपणिमद्व गोम्मटमाय्तेने समस्त-परिकर-सिंहतं । सम्मदिदं हुङ्स-चमू-पं माडिसिदं जिने।त्तमात्तयमितदं ॥ ३२ ॥

वृत्त ॥ परिसुत्र नृत्य-गंहं प्रविपुत्त-विलसत्पत्त-देशस्य-शैता-स्थिर-जैनावास-युगमं विविध-सुविध-पत्रोस्त्वसद्-भाव-रुपा-रक्षर-राजद्वार-इर्म्यं वेरसत्तुल-चतुर्क्विश-तीर्त्यंशगेहं परिपृण्ने पुण्य-पुश्व-प्रतिममेसेदुदीयन्दि हुल्लानिन्द ॥३३ खित श्रो-सूल-सङ्घद देशिय-गण्द पुलक-गच्छद केरण्ड

कुन्दान्वय-मृपणरण श्री-गुणचन्द्रसिद्धान्त-देवर शिष्यरण श्री-नयकीस्ति-सिद्धान्त-देवरेन्त्रपरित्देवि ॥ वृत्त ॥ भय-मेाइ-द्वय-दूरनं मदन-वार-ध्वान्त-तीवांशुवं नय-नित्तेप-युत-प्रमाण-परिनिण्नीतार्थ-सन्दोहनं । नयनानन्दन-शान्त-कान्त-तनुवं सिद्धान्त-चक्रेशनं नयसीर्त्ति-व्रतिराजनं नेनेदोढं पापोत्करं पिड्नुगुं ॥३४॥ कृत-दिग्जैत्रविधं वहत्ते नरिसंह-कोणिपं कण्डु स-न्मतियं गाम्मट-पाश्वेनायजिनरं मत्तोचतुर्व्विगति-प्रतिमागेहमनिन्तिवक्षं विनवं प्रोत्साहिद विट्टन-प्रतिमल्तं सव्योरन्रसभयं कल्पान्तरं सन्विनं ॥ ३५ ॥ स्रदकें नयसीर्त्ति-सिद्धान्त-चक्रवर्त्तगतं महा-मण्डलाचार्य्य

रनाचार्यम्मांडि ॥

मृत ॥ तबदै। चिखदे नारिसंह-नृयित तां पेतुदं सद्गुणा
पर्नवनी जैन-गृहक्कं माहिदनचण्डं हुल्ल्-दण्डाधिपं।

अवत-प्रस्तुवने। प्युतिर्णं स्ववधेरेम्यूरनम्भे। धियुं

रिवयुं चन्द्रनुमुर्क्यरावलयमुं निल्वक्षेगं सिल्वनं ॥ ३६ ॥

प्राप्त-सीमेथेन्तेन्दडे मूदण-देसेथे। स्वित्यं सिक्यं सिहियं
सीमे करिटयरे अखि तेड्क हिरिये। क्वेथिं पेगालु विभिन्न सिहियं
करेय की हिय की ल्-वयलु अखि तेड्क बरहाल-करेथं चनुगहु मेरे
पाति हिरियो। क्वेय वसुरिय तेड्कणं केम्बरेय हिण्यसे तेड्कणं देसे
पाति इतियो क्वेय वसुरिय तेड्कणं केम्बरेय हिण्यसेय को ल-हिरियाल अल्लं इड्वल हिरियो। क्वेय सेक्क-मोरिडयं इड्वण बल्लंयं
करेय तेड्कण-कोर्डियं बलियं वन अल्लिन्दत्तं तिरहिटयं का लियं

पनकहृद्दं ता व्यवस्तु जल्लाद्दं हिरियं करेयं वा व्यवस्तु सीमे ॥ इड्विंगं

देसेयोल जन्नवुरफं सवगोरितः नागरमय्योद जन्नव् स्वगोर करेयेरिय नहुवमा दिरिय हृष्मिमे सीतं यहगणदेसेयोल् फकिन कोह् प्रदर मृहण बीरज्ञन करे था-करेयालने स्वगंग येदुगन इल्लिय नडुवे बसुरिय देशो थार्टिन मृहनानज्ञन कृम्मरि थार्ल्ड-मृह चिल्लदरं सीमे ॥

ई-स्वतिन्दाद द्रव्यमनिल्नियाचार्यरी-स्थानद उसदिगत खण्ड-स्फुटित-जीप्नोंद्वारणं देनता-पृजेगं रत्त्रभागणं वसदिगं येस भेरत्र प्रजेगं ऋपि-समुदायदाहार-दानणं सलिसुगुद्ध ॥

इदनावं निज-कालदेाल् सु-विधियि पालिप्प लं।के।त्तमं विदितं निर्मल-पुण्य-कीर्त्तियुगमं ता तात्दुगुः मत्तिम-न्तिदनावं किढिपान्दु फंट्ट-यगयं तन्दातनाल्दुं गभीर दुरन्वो

[ इस लेटा में दीय्सल व'शी नारिस'ए नरेग के मन्त्री पुछरात्र दीरा गुणवन्त्र सिद्धान्तदेव के जिय्य नवकीति सिद्धान्तदेव के। सवर्णेर श्राम दान करने का उठलेख हैं। शारम्भ में दीरमल व'श का यही वर्णेन हैं जो लेख न॰ १२४ में पाया जाता है। हुछ वाजिव शी यसरात्र श्रीर लोकाम्बिके के पुत्र थे। वे घडे ही जिनमक्त थे। 'यदि पूछा जाय कि लैन धर्म के सच्चे पीपक कीन हुए ता दसका उत्तर यही है कि आरम्भ में राचमछ नरेश के मन्त्री राय (चासुण्डराय) हुए, उठके परचाद विच्छा नरेश के मन्त्री ग्रहण (गदराज) हुए श्रीर अब नरे सिंहदेव के मन्त्री हुछ हैं।' हुछ मन्त्री के गुरु कुनकुटासन मलधारिदेव ये। मन्त्री जी के। जैनमन्त्रिरों का निर्माण व जीवोद्धार कराने, जैनापुराय सुनने तथा जैन साधुओं के। शाहारादि दान देने की बढ़ी रुचि शी। उन्होंने वंकापुर के मारी और प्राचीन दे। मन्दिरों का जीवोद्धार कराना कोषण में नित्यदान के लिये 'वृत्तियों' का प्रवन्य किया, गड़ नरेशों द्वारा स्थापित प्राचीन 'केल्डड्रोरे' में एक विशाल जिन मन्दिर व अन्य पाँच जिन मन्दिर निर्भाण कराये व बेल्गुल में परकोटा, रह्नशाला व दी आश्रमों सिद्दित चतुर्वि शिति तीर्थ कर मन्दिर निर्माण कराया। सवणेरु श्राम का दान नारसि ह देव के विजययात्रा से लैंग्टने पर इस मन्दिर की रचा के हेतु निया गया था।

#### १३७ ( ३४६ )

# उसी पाषाण की दायीं बाजू पर

( स्ताभग शक सं ० १०८७ )

श्रीमत्सुपार्श्व देवं भू—महितं मन्त्रि-हुत्त्य-राजङ्गं त-द्धामिनि-पद्मावितगं स्रोमायुग्विमन-वृद्धियं माल्कभवं ॥ १॥

• कमनीयानन-हेम-तामरसिं नेत्रासिताम्भे।जिद्-न्दमलाङ्ग-युति-कान्तियं कुच-रथाङ्ग-द्वन्द्वदिं श्री-निवा-समेनल पद्मल-देवि राजिसुतिमप्पेल हुलू-राजान्तर-ङ्ग-मरालं रिमियिष्प पिद्यिनियनोल्ल नित्यप्रमादास्पदं॥२॥ चल-भावं नयनकके कार्यसुद्दरक्कत्यन्तरागं पदी-ध्ठ-लसत्पायि-तलकके कर्कराते वन्त्रोजक्षे काष्ण्यं कच-कलसत्वं गतिगल्लदिल्ल हृदयक्षेन्दन्तु पद्मावती-ललना-रह्नद्द रूप-शील-गुलमं पोल्जशरार्क्षान्तेयर् ॥३॥ उरगंन्द्र-चीर-नीराकर-रजत-गिरिश्रो-नित-स्ळझ-गङ्गा-इर-हासैरावनंभ-रफटिक-नृषभ-ग्रुश्चाश्च-नीहार-हारा-मर-राज-श्वेत-पङ्को ज्ञ-इलधर-बाक्ळ्झुइंसेन्द्र-कुन्देा-त्कर-चश्चत्कीर्त्त-कान्ते वुब-जन-विव्वत भानुकीर्तिः व्रतीन्द्रः॥ ४॥

श्रो नयकीर्ति-मुनोश्वर-सनु श्रो भानुकीर्त्ति-यति-यतिगित्तं । मृतुवनव्याहुलूप-सेनापति घारयेंग्दु स्वयोक्ररं ॥ ५ ॥

[इस लेख में हुलराज मन्त्री की धर्मपत्नी पग्नावती (पान्टवेपी) की प्रणंता के पक्षात् उल्लेख है कि हुल्लराज ने नयकीर्स मुनि कें। शिष्य (सृष्ठ ) भानुकीर्त्ति के। धाराप्यंक सवग्रोरु ग्राम का दान विद्या।

#### १३७ (३४७)

# उसी पाषाण की वायीं बाजू पर

(शक सं० १२००)

स्वस्ति श्री-जायाभ्युदयश्र-श्राक-वरुषं १२०० नेय वर्तुः धान्य-चंवत्सरद चैश्र-सु १ सु भण्डारियय्यन वसदियः श्री-देवरवञ्चाम-देवरिगे नित्यामिपेकके श्रचय-भण्डारवागि श्रीमतु महा-भण्डलाचारियर उदचन्द्र-देवर शिष्यर सुनि-चन्द्र-देवर गर प ५ कं हालु मान २ श्रीमतु चन्द्रमभ-देवर

शिष्यरु पदुमणन्दि-देवरु कोष्ट्र प स् हु श्रीमन्महामण्ड-लाचारियरु ने सिचन्द्र-देवर तम्म सातग्यानवर मग पदु-मण्ननवरु कोष्ट्र ग १ प २ सुनिचन्द्र-देवर श्रलिय छादि-यण्न ग १ प २ हे बिम्म सेष्ट्रियर तम्म पारिस-देव ग १ प २ हे जन्नवुरद सेनवोव माद्य्य ग १ प २ ह्यातन तम्म पारिस-देवय्य सिगण्न प ६ हे सेनवोव पदुमण्नन मग चिक्करुन ग प १ भारतियक्षन नेम्मवेयक प १ श्रागण्यो...-

श्रीमन्महा-मण्लाचारियरं राजगुरुगल्लमप्य श्री-मूल-सङ्घ-द समुदायहुल् दुम्मुखि-संवत्परद आपाद सु ५ आ। ॥ श्रीगोम्मट-देवर् श्री-कमठ-पारिय-देवरु भण्डार्ययन वसदिय श्रीदेवरवरूस-देवर मुख्यवाद वसदिगल देव-दानद गहे वेदल्ल सहित लाग्न भभ्यागित कटक-शेसे वसदि मनस्ततियतु पुन्तागि येनुवनुं कोल्लिवेन्दु विद्धु श्री-बेलुगुल-तीर्यद समस्त-माण्डिन्य-नगरङ्गल्ल कञ्चाहु-नाथ-प्रक्वग्रव गील्ड-प्रजेगल्ल मुन्तागि भोदेवरवल्लभ-देवर हाङ्वरहिल्लिंग सम्भुदेव भ्रन्यायवागि मलत्रयवागि कोम्य गद्याग्र भ्रयदनु भ्रादेवरवरूलभ-देवर रङ्ग मोगक्के सल्लुदु भाइत्लिय अष्ट-भोग-तेज-साम्य किरुकृत येना दोढं भ्रादेवरवल्लभ-देवर रङ्ग-भोगक्के सल्लु॥

[ वक्त तिथि की भण्डारियस्य वसी के देवर वल्लभदेव के निल्ला-भिषेक के जिए बद्यचन्द्रदेव के शिष्य मुनिचन्द्रदेव शादि ने उक्त चन्दे की रकम एकत्रित की।] १३८ (३४६)

### भएडारिवस्ति में पश्चिम की छोर

( शक स० १०८१ )

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामे। घलाव्यतं ।
जीयात् त्रैलेक्यनायस्य शासनं जिनगासन ॥ १ ॥
भद्रं भूयाज्ञिनेन्द्राणां शासनायाघनाशिने ।
छतीर्थे-ध्वान्त-सङ्घात-प्रभेद-वन-मानवे ॥ २ ॥
स्रित्तहोरम्खनंशाय यदुमूनाय यद्भवः ।
चत्र-मै।क्तिकसन्तानर् पृथ्वीनायक-मण्डनं ॥ ३ ॥
श्रीधम्मीस्युदयावजपण्डतर्श्वास्तम्यक्तवृडामिष्यश्रीतिश्रीसरिवाप्रयाप्रयाद्वीनार्त्वि-नित्तामिष्यः ।
वंशे यादवनान्नि मौक्कि-मिष्यव्यति जगन्मण्डनः
चीराव्यतिन कीस्तुमोऽत्रित्तनयादित्यावनीपालकः ॥॥
स्रिप च ॥ श्री-कान्ता-कमनीयकेलिकमलेल्हासात्सुनित्योदयाइप्पीन्य-चितिपान्यकार-हरस्याद् भूयर् प्रतापान्वयात् ।

इप्पान्ध-चितिपान्धकार-इरणाद् भूयर् प्रतापान्वयात् । दिक् वकाक्रमणाद्विशत्कुवल्लय-प्रध्वं समाद्भूवले स्याते। प्रवर्त्थनिजास्ययैव विनयादित्यावनीपालकः ॥४॥ प्रधाप्ता त्रिलोकोदर-सारमृतैरंशी-मुँदा स्वस्य विनिर्मितेव । प्रधाप्ता किलियनामदेवी मनोज-राज्य-प्रकृतिर्व्यभूव ॥६॥ तयोरमृद्मृतुतमृरिकोचि पराक्रमाकान्तदिगन्तमृप्तिः । तन्भवः चत्रकुल्पप्रदीपः प्रतापतुङ्गोन्वेरेयङ्गमृपः ॥ ७ ॥ वितरख-स्तता-वसन्तर्भमदारितवार्द्ध-तारकाकान्तः । साचारसमरकृतान्ते। जयित चिरं मृप-मकुट-मणिरेरेयङ्गः॥
॥ ८॥

स्रिप च ॥ शरदमृत-द्युति-कीर्त्ति म्मेनसिजमृर्त्ति-व्विरोधि**कुरुकपिकेतुः** । कलि-काल-जलधि-सेतु-रुक्तैयति चिर चत्र-मौलि-मणिर**रेयङ्गः** ॥ ६ ॥

स्रपि च ।। जयलत्त्मीकृतसङ्गः कृत-रिपु-मङ्गः प्रस्तु-गुस-तुङ्गः । भूरि-प्रताप-रङ्गो जयति चिर नृप-किरीट-मशिरेरेयङ्गः॥१०॥

श्रिप च ॥ लक्सोप्रेमिनिधिन्त्रिदग्ध-जनता-चातुर्य्य चर्चा-विधि-व्वीरश्री-निल्नि-विकास-सिहिरो गाम्भीर्य-रङ्गाकरः । कीर्त्ति-श्री-सित्का-जसन्त-समयस्मौन्दर्यलक्सीमय-स्सश्रीमानेरेयङ्ग-तुङ्गनुपतिः कैः कैर्ण्न संवर्ण्यते ॥ ११ ॥

स्रिप च ॥ कश्शकोत्येरेयङ्गमण्डलपतेदों िर्वक्रमकोडनं स्तोतुं सालव-मण्डलेश्वरपुरी धारामधाचीत् चळात् । देा:कण्डल-कराल-चालकटकं द्राक् कान्दिशीकं व्यथान् निर्द्धामाकृतचक्रगोद्दमकरोद् भद्गं कलिङ्गस्य च ॥ १२ ॥

कान्ता तस्य लातान्तवाग्रललना लावण्यपुण्यादर्यः
 सीमाग्यस्य च विश्वविस्मयकृतर्पात्रोधरित्रो-मृतः ।
 पुत्रीवद्विलसत्कलासु सकलाखम्योजयोनेर्व्यू रासीदेवल-नामपुण्यवनिता राज्ञी यशश्रासस्त्री ॥ १३ ॥

श्रपि च ॥ कुन्तल-कदली-कान्ता पृथु-कृच-कुम्भा मदालसा भाति सदा ।

स्मर-समरसञ्जविजयमतङ्गोद्भवचारु-मूर्त्तिरेचलदेवी ॥
॥ १४॥

श्विष च ॥ शचीव शक्रजनकात्मजेव राम गिरीन्द्रस्य सुर्तव शन्धुं। पद्मेव विष्णुं मदयस्यजस्र सानङ्गलस्मीरेरेयङ्ग भूपं॥१५॥ कौसस्यया दशरथा शुवि रामचन्द्रं

श्रीदेवकीवनितया वसुदेवभूपः।

कुर्पा शचीप्रमदयेव जयन्तमिन्द्रो

विष्णुं तया स नृपतिन्जनयांवभूव ॥१६॥ वद्यति विष्णौ तस्मिन्ननेशदरियक-कुल्मिलाधिपयन्दे । प्रधिकतर-त्रियमभजत्कुवलय - कुल्मश्रदमलधरमांन्भोधिः

1 20 11

धिष च ।। निर्देशितकेशयतूरी भस्मोकृतकेशङ्ग रायरायपुरः । वट्टित-चट्ट-कवाटः कम्पितकाञ्चीपुरस्तविष्णुनृपालः॥१८॥ धिष च ॥ श्रतुल-निज-वल-पदाइति-धूलीकृततिद्वराटनरपतिदुर्गाः । वनवासितवनवासे। विष्णुनृपस्तरिलते।क-वल्लूरः ॥१९॥

धापि च ॥ निज-सेना-पद-धूलीकईमित-मलप्रहारिग्रीवारिः । कलपाल-शोखिवाम्बु-निशातीकृत-निजकरासिरवनिप-

विष्णुः॥२०॥

भपि च ॥ नरसिंद-त्रमी-भूभुज-सद्दस्रभुज-भूजपरश्चरामोऽपि । चित्रं विष्णुनृपालवशतकृत्वोऽप्याजितिहित-शत्रु-चत्रः॥२१॥ सदियस-पृथुशैष्ट्यार्ट्यमराहुश्चेड्गिरि-गिरीन्द्र-इति-पवि-दण्डः

तलवनपुरलक्षो पुनरहरज्जयमित्र रिपोस्स विष्णु-नृपः

॥२२॥

श्रपि च ॥ चिक्रप्रेपित-मालवेश्वरजगहेवादिसैन्यार्ण्नवं घूर्ण्नेन्तं सहसापिवत्करतलेनाहत्य मृत्यु-प्रमु. । प्राक् पश्चादसिनामहीदिइ महीं तत्कृष्णवेण्यावधि-श्रीविष्णुक्र्युजदण्डचृर्णितनितान्तोतुङ्गतुङ्गाचलः ॥ २३॥

श्रपि च ॥ इसङ्गोल-कोशी-पति-मृगमृगाराविरतुतः

कदम्त्र-चोग्रीश-चितिरुद-कुलच्छेद-परश्चः। निज-ज्यापारैक-प्रकटितलसचौर्य्यमहिमा

स विष्णु, पृथ्वीशो न भवति वचीगोचरगुणः ॥२४॥

साचान्नस्मी-र्व्विपदपगमे विश्वलोकस्य नाम्ना

लक्सीदेवी विशदयशसा दिग्धदिक्चकभिक्तिः।

हप्यद्वैरि-चितिप-दितिजन्नात-विध्वं स-विध्योः

विष्णोस्तस्य प्रणय-वसुघासीत्सुघानिर्म्भिताङ्गी ॥ २५ ॥

त्रह्माण्ड-भाण्ड-भरितामलकीति-ज्ञन्सी-

कान्त्रस्तयारजनि सृतुरजातश्रृः।

पृथ्वीश-पाण्डु-पृथयोरिव पुष्पचापा

दैल-द्विषत् कमलयोग्विनारसिंहः ॥ २६ ॥

द्यपि च ॥ गर्ज्यं बर्व्वर मुश्च काश्वन-चयं चालाग्रु राशीकुरु चे मं भिचय चेर चीवरसुखी दूरेण विज्ञापय । स्त्रं गेश्वेति मृत्यित्त-भूरि-तृष्तंम्मेव्यं सदम्सर्व्यदा दुर्व्यारस्सरति ध्वनिः परिजनानिग्यति-निग्योप-जित् ॥२७॥

रिष च ॥ श्रीर्थं नैष इरं: परत्र तरण्रस्यत्र तेजस्तितां दानित्वं करिणः परत्र रियनामन्यत्र कीर्वि रदात् । राज्यं चन्द्रमसपरत्र विषमास्तवं च पुष्पायुधा— दन्यत्रान्य-जने मनाक् च सहते श्रोनारसिंहा नृपः ॥२८॥

प्रपि च ॥ स भुज-यन-वीर-गङ्ग-प्रताप-हेग्रटसलापर-नामा । पाळयति चतुस्समयं सर्व्यादामम्बुनिधिरिवाति प्रीत्या

113-611

चागल-देवी-रमणे। यादव-कुल-कमल-विमल-मात्त ण्ड-श्रांः॥

क्रित्वा द्रप्त-विरोधि-वं श-गहनं दिग्जैत्र-यात्रा-विधावारुद्योदय-पूषरं रिविरिवाद्रि दीप-वित्त -िश्रया ।

तत्वा दिचण-कुलुदेश्वर-जिन-श्री-पाद-युग्मं निर्धि

राज्यस्याभ्युद्वयाय किल्पतिमदं स्वग्यात्मभण्डारिणा ॥ ३० ।

सव्वाधिकारिणा कार्य्य-विधा योगन्धरायणादिप दचेण नीतिह्यगुरुणा च गुरेगरिप ॥ ३१ ॥

लेगकाम्बिकावन्त्रेन जिक्क-राजस्य सूनुना ।

ज्यायसा लोक-रचे क-जन्मणामर्यगरिप ॥ ३२ ॥

मलधारि-स्वाम-पद-प्रश्वित-मुदा वाजि-वं श-गगनांशुमता

हिम-रुचिना गङ्ग-पदी-निसिल-जिनागार-दान-तेग्यधि-विम

द्री-एत-फलि-म्यूत-तृ-फलङ्ग्नेन भूयसा । चरित्र-पथमा कीर्ति-धवलीकृत-दिशालिना ॥ ३४ ॥ त्रिशक्ति-शक्ति-निर्भिन्न-मदवद्गू रि-नैरिणा । हुन्नपेन अगृत्रत-मन्त्रि-माणिक्य-मौलिना ॥ ३५ ॥ पतुर्विं गति-जिनेन्द्र-श्रा-निलयं मलयाचलं । सद्धर्म-चन्दनोद्भूती हट्टा निम्मीपितं ततः ॥ ३६ ॥ द्वितीयं यस्य मन्यक्त्व-चूडामग्रि-गुग्राख्यया । भट्य-चूडामणिन्नाम तस्मै त्रोत्या ददात्ततः ॥ ३७ ॥ दानः वर्वे भन्य-चूड़ामणि-जिन-त्रसती वासिनां सन्मुनीनां भीगारव चानुजांण्नोद्धरणमिह जिनेन्द्राष्ट्रविध्यचर्चनात्य । श्री-पाश्वे-खामिना च त्रिजगद्धिपतेः कुक्तुटेशस्य पत्युः पुण्यश्री-क्रन्यकाया विवहन-विधये मुद्रिकामर्पयन्ता ॥३८॥ एका ग्रीत्युत्तर-सहस्र-ग्रक-वर्षेषु गतेषु प्रमादि-संवत्सरस्य पुष्य-मास शुद्ध शुक्रवारचतुद्देश्यासुत्त-श्री-सूल-सवदेशियगणपुरतकगच्छसम्बन्धिनं रायग्रसंक्रान्ती विधाय ॥

तरसिंह-हिमाद्रिवदुधित-कलश-हद-क-कुल्ल-कर-जिह्निकेथा नत-धारा गङ्गाम्बुनि सचतुर्व्विशतिजिनेश-पादसरसीमध्ये। स्वयोक्तमदाद्मूपतिरगणित-बल्लि-कण्न<sup>र</sup>-नृपति-शिवि-खचर-पतिः

प्रगुखित-कुवेरविभवस्त्रिगुखीकृत-सिंइविकमो **नरसिंह**ः ।३**-**।

धतः परं प्राप्त-सोमाभिशास्यनं ॥ तत्र पृत्येस्यां दिणि सरसेर-घेककन यद्येय सीमें फाडियमं छाति नेत्र हिनियोद्धेपि पेगालं विनियसंदियक्षेरेय के। उस किन्ययलु ॥ छाति तेषु द्याप्तालकेरेय छाल्युगद्द मेरेयागि हिरियोध्येय धमुनिय तेष्कृण फंन्यरेय हुणिसे ॥ दिचणस्या दिणि चिलातिय सवणंग यदेय ग्रेय दिणेय हुणिसेय कील हिरियाल । चाति एतुत्रलु हिनियांच्येय सेल्ल मारिष्टय इड्डियण चर्न्ययकेरेय तेष्कुणके। दिय चलिय यन ॥ छान्तन्दत्त तिरहत्तिय किल्यमनकदृद ताय्वल जन्नसुरद हिरिय केरेय वाय्वल सीमे ॥ पश्चिमायां दिशि जन्नसुरक्त सवणेरिङ्गं सागरमिरयादे जन्नपूर सवणेर कंरेयरिय नस्वयण हिरियहणिसे सीमे ॥ उत्तरस्यां दिशि किन्नन कीतु अदर मृदण वीरजन केरेयाकेरेयोक्तो सवणेर चेडुगनहिन्य नहुवे बसुरिय देखि। छान्ति मृदलाल्यन कुम्परि छान्ति मृद चिल्नदरे सीमे ॥

> सामान्यां प्रथं धर्मो-सेतुर्न पार्या काले काने पालनीया भवद्धिः सर्वानेतान् माविनपीर्स्थिनेन्द्रान् भूयो भूयो याचते रामचन्द्वः ॥ ४०॥

खदत्ता परदत्तां वा या हरेत वसुन्वरां।
विष्ट वर्ष-सहस्राणि विष्ठाया जायते कृषिः।। ४१ ॥
न विष विषमित्याहुर्दे वस्तं विषमुन्यते।
विषमेकाकिनं इन्ति दंवस्त पुत्र-पात्रकं॥ ४२ ॥
शर्वव्योस्ता-स्रन्मी वपुषि वहत्तस्यन्दनरसे।
दिशाधीशस्त्रीणां स्फुरदुरुदुसूलैकवसनं।

| त्रिनोफप्रामाद-प्रकटित-सुधा-धाम-विशदं                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| यशो यस्य श्रोमान् म जयति चिरं हुल्लप-विभु:॥ ४३ ॥                      |
| ध्यस्तु स्वस्ति चिराय हुल्ला भवते श्रीजैन-चूडामणे                     |
| भन्य-व्यूह-मरोज-पण्ड-तरागे गाम्भीर्य्य-वारात्रिधे ।                   |
| भास्वद्विश्व-कलाविधे जिन-जुत-ज्ञोराव्धि-वृद्धीन्दवे                   |
| म्देखस्कोति <sup>*</sup> -सिताम्बुजेदरत्नमद्वारासि-वार्व्विन्दवे ॥४४॥ |
| श्री गान्मट-पुरद तिष्पेसुङ्कदछि घडकेय हेरिङ्गे २००                    |
| हसुम्बेगे घटवत् उप्पु हेगे विसिगे १ हसुम्बे गोफल ५                    |
| मेल्रसु हेरिङ्गेवल १ हसुम्बेगं मान १ मरिपन्नायदक्षि एलेय              |
| रंग द्वाग १ मेलेले २०० गाणदेरे इनितुमं तम्म सुङ्कदिध                  |
| कारदन्दु चतुर्विशति-तोत्र्यकरपू प्रधान सर्वा-                         |
| धिकारि हिरिय-भण्डारि हुल्लय्यङ्गलु हेग्गडे लक्क्रय्यङ्गलं             |
| द्वेगार्ड-श्र,दोंग्यसल नारिस ह-देवनकय्य बेडि-                         |
| कोण्डु विट्टर ॥ डप्पत्त-नाल्वर मनेदेरे प तां                          |
| नुहिद्दुदे सद्वाणि तन्न पेल्दन्ददे।लाण्नीडदे।ढदे मार्गामेन्दले        |
| नहेंदु                                                                |
| शशियिन्दम्यरमञ्जदि तिलि-गोलं नेत्रङ्गिलन्दाननं                        |
| वासमावि वनमिन्द्रनि त्रिदिनमासे                                       |
| कीर्ति-देव-मुनियिं सिद्धान्त-चक्र श-नि-                               |
| न्देसेगु श्रीजिन-धर्मभेनेन्दडे बलिक्केविण्यपं विण्यपं ॥४५॥            |
| ती खव्या चमू-नायकः ॥ श्री हुल्ल                                       |
| <del>- च</del> न्नोस्पेनप्रहाराच त श्रो <b>नग</b>                     |

१३८ (३५१)

है। अन्त में बातुकी चिं मुनि का भी उहिल है।

## मठ के उत्तर की गायाला में

( शक्त सं० १०४१ )

श्रोमत्परम-गम्भीर-खाद्वादामोघ-लाव्छर्न । जीयात् त्रैत्तेषय-नाथस्य शासनं जित-शासनं ॥ १ ॥ स्वस्ति श्रो-चर्द्वमानस्य वर्द्धमानस्य शासने । श्री-केतायद्यकुन्दनामामूच्चतुरङ्गुत्वचारम्यः ॥ २ ॥ तस्यान्ययेऽजनि ख्यानं निस्त्याते देशिको गणे । गुणो देवेन्द्र-निस्नान्त-देवो देवेन्द्र-वन्टितः ॥ ३ ॥

यवर मन्तानदेशल् ॥

पृत्तः ॥ पर-वादि-चितिभृतिशात-कुलिशं श्री-सूल-सङ्घान्त्रषटः —
चरणं युस्तत्र-गन्त्रः देशिग-गणः प्रख्यात-थोगीश्वरा—
भरणं मन्मध-भर्थानं जगदोलादं ख्यातनादं दिवाकरणान्दि-त्रतिपं जिनागम-सुधान्भोराशि-ताराधिपं ॥ ४ ॥
धान्तेनिलन्तेनल्करियेनेय्दे जगत्त्रय-वन्द्यरपपेन्पं तलेदिर्दरेन्युदने वल्लेनदल्लदे संथमं चरिग्रं नपमेन्यियत्तलगमिन्तु दिवाक्तरनन्दि-देव-सिद्यानितगर्गं न्दडोन्दु रसनोक्तियोलानदनेन्तु विण्णपे ॥ ४ ॥

#### तरिशप्यरप्प ॥

नेरंचे तनुत्रमिक्षिटवे।लिर्द मलन्तिने मेय्यने।म्मेंयुं तुरिसुबुदिल्ल निद्दे वरं मग्गुलनिक्षु बुदिल्ल वागिल । किरु तेरेयेम्बुदिल्लुगुल्बुटिल्ल मलङ्गुबुदिल्लहीन्द्रमुं नेरेवनं विण्णसल्गुण-गणावलिय सलधारि-देवर ॥६॥

#### **प्रवरशिष्यर**ू॥

न्ति ॥ कन्तुमदापहरस्तिकल-जीव-दयापर-जैन-मार्गा-रा-, द्धान्त-पयोधिगल्ल विपय-वैरिगल्ल्यत-कर्म्य-भश्वन-स्तिन्तत-मन्य-पद्म-दिनकृत्यभरं शुभ चन्द्र-देव-सि-द्धान्त-मुनीन्द्ररं पोगल्लुदम्बुधि-वैध्दित-मूरि-मृतलं ॥ ७ ॥ १-६ इन्तिवर गुरुगलप श्रीमद्भियाकरणन्दि-सिद्रान्त-देवर ॥ वृत ॥ श्रा-मुनि-टीचेयं कुढे समप्र-तपो-निधियागि दान-चि

न्तामणियागि सद्गुण-गणायणियागि द्या-दम-चमा-श्री-मुख-लिक्सयोगि विनयार्णव-चिन्द्र हेयागि नन्तवं श्रीमति गन्तियन्नेंगल्दरुविर्यमेलुर्व्वरं कूर्न् क्षीत्तिमलु ॥ ८ ॥ श्रीमति गन्तियन्निंत-रूपायिगलुप्रतपङ्गिलन्दिम-न्तीमहियोल् पोगर्नेंगं नेगर्नेंगं नेग्नु समाधियं जगत-स्वामियनिष्प पेन्पिन जिनेन्द्रन पाद-पयोज-युग्ममं-प्रेमदे चित्तदोल् निलिसि देवनिवास-विभृतिगेटिददलु ॥ ॥ ॥ सक-वर्ष १०४१ नेय विल्लिस्व-सम्बत्स्यरद फाल्गुण-दु-पञ्चमी-वुधवार-दन्दु मन्न्यसन-विधियं श्रीमति

शुद्ध-पञ्चमी-बुधवार-दन्दु मन्न्यसन-विधियि श्रोमित गन्तियम्पुंडिपि देवलोक्षके सन्दर् ॥

भगिषातमेने चारु-तपं प्रगुषिते गुण-गण-विभूपणात्रङ्कृतेयि-न्तगिषात-निजगुरुगे-निसि-

धिगेयं माङ्कच्ये गन्तियम्मीष्ठसिदर् ॥ १०॥
कर्षां प्राश्चि-गणद्गत्नोत् चतुरतासम्पत्ति सिद्धान्तदात्,
परितोषं गुख-सेन्य-भन्य-जनदेत् निम्मीत्सरत्त्रं मुनीशवररात् धीरते धोर-वीर-वपदेत्त्वं क्ष्यगण्मि पाणमत् दिवाकरणान्द-त्रति पेम्पनं वत्नेदनी थोगीन्द्र-मृन्दद्गत्नोत् ॥११॥

् यह जेल देशिय गया कुन्यकुन्दान्वय के दिवाकर नन्दि धीर उनकी यिष्या धीमती गन्ती का सारक है । दिवाकर नन्दि वहे आरी योगी थे। ने देवेन्द्र सिद्धान्त देव की शाला में हुए थे। उनके दें। शिष्य मछघारि देव शीर ग्रुभ चन्द्र देव सिद्धान्त सुनीन्द्र थे। श्रीमनी रान्ती ने उनसे दीचा लेकर एक तिथि की समाधिमस्य किया। यह स्नारक माङ्गव्ये रान्ती ने स्थापित कराया।

#### **980 ( 343 )**

## मठ के अधिकार में एक ताञ्च-पत्र पर का लेख

(शक सं० १५५६)

श्री स्वस्ति श्री-शालिवाहन-पक्क-वरुष १५५६ नेय भाक-पंतरपद श्राषाढ़-शुद्ध १३ स्तिरवार ब्रह्मयोगदल्लु श्रीमन्महाराजाधिराजराजपरमेश्वर श्री-राय-मस्तक-शुल शरणागतवज्ञपक्षर पर-नारी-सहोहर सत्य-त्याग-पराक्रम-मुद्रा-मुद्रित मुवन-वल्लम सुवर्ण-कलस-स्थापनाचार्य-षड् धर्म-चक्के-श्वराह मैथिस्र-पट्ण-पुरवराधीश्वरराह चामराजु बोहेरैयनवरु देवर बेलुगुलद गुन्मट-नाथ-स्वामियवर श्रवेन-शृत्तिय स्वास्ति-यनु स्वानद्वरु तम्म तम्म अनुपत्यदिन्दावर्चक-गुरस्तिरो प्रबहुवोग्यवियागि कोट्ड अडहुगारह बाहुकाला अनुभविसि श्रुह्मता थिरलागि चामराजवोहेयरय्यनवह विचारिसि श्रवहु नियाविय श्रमुमविसि वहता यिदन्त वर्चकगुहस्तरनु करे यिसि। स्वानद्वरिगे नीनु कोटन्य सालवनु तौरिसि कोडिसिनु यन्दु हेललागि वर्च क-गुरस्तह श्राहिद मातु वानु स्वानद्वरिगे कोटन्य सालनु तम्म तन्देवायिगलिगे पुण्यवागलियंन्दु धारदत्त- वाि धारयत् येरद् काँद्रेत येन्द्रगनस्तर धाटनािम भ्वानद्रयामे वर्त्त कन्मुरम्म कीयस्त । गुम्मदन्ताय-प्राप्तिय मित्रियम्बि देवर-गुर-सािचयािम धारयत् यिमि । प्राचन्द्राक न्ताय-वािम देवतासंवेयत् माटिकाण्ड स्कद्दिल यौद्य एन्द्र विद्यिम कांद्र धर्म-यामन ॥ सुन्दे चेत्रुगुलद न्तानद्रम्क भ्वानियत् ध्रम्म-यामन ॥ सुन्दे चेत्रुगुलद न्तानद्रम्क भ्वानियत् ध्रम्मन्त्रे हारगुम्धान-मान्यक काक्वावस्त । विष्टमक् मीरि प्रस्क कीटन्तवर् ध्रम्म हारग्न कीटद्रन्तवर् कीटन्तवर् ध्रम्म कीटन्तवर् ध्रम्म हिप्मन्य कीटन्तवर् ध्रम्म हिप्मन्य कीटन्तवर् ध्रम्म हिप्मन्य कीरम्य कीरम्य कीरम्य हिप्मन्य कीरम्य कीरम्य हिप्मन्य कीरम्य कीरम्य हिप्मन्य कीरम्य कीरम्य हिप्मन्य कीरम्य विद्यास्त कीरम्य विद्यास्त कीरम्य कीरम्य विद्यास्त कीरम्य कीरम्य विद्यास कीरम्य कीरम्य कीरम्य विद्यास कीरम्य कीरम्य कीरम्य कीरम्य कीरम्य कीरम्य विद्यास कीरम्य कीरम्य कीरम्य विद्यास कीरम्य कीरम्य कीरम्य कीरम्य विद्यास कीरम्य 
[ कुछ विपत्ति वे कारण देवर बेल्गुल के स्थानशा ने गुमाटनाय स्वामी की दान-सम्पत्ति महाजातों की रहन कर दी थी। महाजातों ने बहुत समय तक वह सम्वत्ति अपने कहते में रराकर उसका उपभाग किया। मेसूर के धर्मिष्ठ नरेश चामराज वे। देश्य ने हमकी जांच-पावताल कर रहनदारों के। उलाम खार उनमे कहा कि हम गुम्हारा कर्ज खदा करेंगे, तुम मन्दिर की सम्पत्ति के। मुक्त कर देश। इस पर रहनदारों के कहा कि अपने पितरें। के कल्याया के हेतु एम स्वयं हम सम्पत्ति की। इस पर शाम के कियं यह यासन निकाल दिया के जो कोई स्थानक दानसम्पत्ति की। रहने करेगा व जो महाजन ऐसी सम्पत्ति पर कुर्ज देगा वे देशें। समाज में विहिन्तत समसे जांवें। जिस शुजा के समय में ऐसा कार्य हो उसे उसका न्याय करना चाहिये। जी कोई इस शासन का उन्हें वन करेगा

वह बनारस में एक सहस्र कपिल गौत्रों त्रीर त्राह्मणो की हत्या का भागी होगा।

## १४१ सठ सें

श्रोमत्परमगम्भीर-स्याद्वादामोघलाञ्छनं । जीयात् त्रैलेक्यनायस्य शासनं जिनशासनं ॥१॥ नाना-देश-नृपाज्ञ-मौत्ति-वित्तसन्माखिक्य-रत्नप्रसा-भारतत्पद्म-सरोज युग्म-रुचिरः श्रीकृष्ण्याज-प्रभुः। श्री**कर्णाटक-देश-मासुरमहोशूर**स्विहासन. श्रीचाम-चितिपाल-सुतुरवनी जीयात्सहस्र समाः ॥२॥ स्वितः श्रो-त्रर्द्धमानाख्ये जिने मुक्ति गते सति । वह्नि-रन्ध्राव्धिनेत्रैश्च वत्सरेषु मितेषु वै ॥३॥ विक्रमाह्-समास्विन्दु-गज-सामज-हस्तिभि.। सतीषु गणनीयासु गणितज्ञैर्वधैस्तदा ॥४॥ शालिवाहन-त्रषेषु नेत्र-त्राण्-नगेन्दुभिः। प्रसितेषु विकृत्यव्दे श्रावयो मासि मङ्गले ॥ ५ ॥ कृष्णपचे च पश्वभ्यां तिथे। चन्द्रस्य वासरे । दे। इ पड-खण्डितारातिः स्व-कीर्वि -ज्याप्त-दिक्तटः ॥ ६ ॥ सश्रीमान् कृष्णा राजेन्द्रस्यायुःश्री-सुख-लब्धये। एतस्मिन्दचिग्रे**काभी।** नगरे वेल्गुलाहुये ॥ ७ ॥ -विन्ध्याद्रौ भासमानस्य श्रीमतो ग्रीम्मटेशिनः । श्रोपाद-पदा-पूजायै शेषायां जिन-वेश्मनां ॥ 🗆 ॥

साध हेमाहि-पा भव भा चार-श्री-चैता-वेशमना । द्वात्रिशस्त्रमितानां श्रो-सपर्व्योत्सव-हेतवे ॥ 🗲 ॥ जिनेन्द्रपञ्चकल्याण्-श्री-रघे।त्सव-सम्पदे । श्रीचारुकीर्त्ति-ये।गीन्द्र-गठ-रचण-कारणात् ॥१०॥ द्याहाराशय-भैपन्यशास्त्र दानादि-सम्पदे । वेल्गुलाख्यमहामाम विन्ध्य चन्द्राद्रिभासुर ॥ ११ ॥ मूदेवी-मङ्गलादशे कस्याण्यास्य-सराऽन्त्रित । जिनालुयैस्तु ललितैर्स्सिण्डतं गापुरान्त्रितै: ॥ १२ ॥ स-तटाक रा-चाम्पेयं होख-हिल्लसमाह्नयं। ईशानदिकास्थतं त्रामं शाल्याद्युत्पत्तिमासुरं ॥ १३ ॥ उत्तनहृत्तीति विख्यातं प्रतीच्यां ककुमि स्थितं। प्राम क्लब्बालुनामान ग्रामं-गोपाल-संकुत्तं ॥ १४ ॥ पृब्धें पूर्यनार्थ्य-सन्दत्तं कुमारे नृपती सति । इति प्रामान् चतुरसञ्चान् ददी अक्त्या खर्यं सुदा ॥१५॥ स्विस शो-दिल्लि-हेमाद्रि-सुधा-संगीत-नामसु। तया प्रवेतपुरक्षेमवेगु वेल्गुल रूढियु ॥ १६ ॥ संस्थानेषु समत्सद्ध-सिद्द-पीठ-विशासिना । श्रीमतां चारुकीर्तीनां पण्डितानां सतां वशे ॥ १७॥ शासनीकुल तान् वामानपैयामास सादरं। ९पः श्रीकृष्ण-मृपातः पातिताखित-मण्डतः ॥ १८ ॥

[ यह मूळ मनद का मठ के जुरुद्वारा किया हुआ केवल सस्कृत मावानुवाद है। मूळ शामन आगे नं॰ (१४४) केलेख में दियाजाता है।]

#### १६२ (३६२)

## तावरेकेरे के उत्तर की खेार चट्टान पर

श्रीश्वास्यस्य १५६५ नेय श्रीमञ्चार्युक्तीन्ति -पण्डित-यितः सीसानुसंवत्सरे मासे पुट्यचतुर्द्शी-तिथित्ररे कृष्णे सुपचे महान् । सध्याह्ने वर मूलमे च करणे भार्गव्यवारे धृवे योगे स्वर्ग-पुरं जगाम मतिमान् त्रैनिश-चक्रेश्वरः ॥ श्रीः ॥

#### १४३ (३७७)

## नगर से पूर्व्य की ओर वाशावर वसवय्य के खेत में एक शिला पर

#### ( लगभग शक सं १०४२ )

स्वस्ति श्रोमत्तत्तकाहु-गोण्ड-भुज-वल-दीरगङ्ग - पेष्टमल-देवरं हिरिय-दण्डनायकत् रावये वत्तरेत्तरकागे श्रो-गोग्मटेश्वर-देवरकत्वद-दसेय द्वलव कण्डु चल्लदि चलदङ्ग-राव हेडे-जीय गवरे-सेहिय मगं बेट्टि-मेहिय रावबेय मगं मचि-सेहि....जिक्क सेहि-मक्कल सिंडिसेहि सचिसेहि मदलाद यिवरु तले-होरे उड कित वस्सरद चैवा इं

[ इस लेख में भुजवल बीरण्डपेग्यर उदेव के राज्य में चउदङ्कराव हेडेजीव शादि के कुछ वर पालने का उछंख है। जेख का श्रन्तिम भाग विस गया है इससे प्रा भाव स्पष्ट नहीं हो सका। ]

## श्रवण वेल्गाल के श्रासपास

१४४ ( ३८४ )

# जिननाथपुर में अरेगल बस्ति के पूर्व्य की स्रोर

( स्नगभग शक सं० १०५७ )

श्रीमत्परम-गम्मीर-त्याद्वादामाध-ज्ञाव्छनं।
जीयात् त्रैलाक्य-नाधम्य शामनं जिन-शासनं॥ १॥
भद्रमस्तु जिन-शासनाय सम्पद्यतां प्रतिविधान-हेतवे।
ध्रान्य-वादि-मद-इस्ति-मस्तक-स्फाटनाय घटने-पटीयसे॥२॥
स्वस्ति ममस्त-भुवनाश्रय श्री-पृथ्वी-वस्त्तभ-महाराजाविराज
परमेश्वर-परम-भट्टारकं स्वत्याश्रय-कुल-तिलकं चालुक्यामरणं
श्रीमत्विभुवनम्ञ्लू-देवर राज्यमुत्तरेक्तराभिष्टृद्धि-प्रवर्ष्ट्यमाम
साचन्द्राक्कंतारम्त्ररं सस्त्वन्तिस्र।॥

विनयादित्य-नृपातं जन-विनुतं पाय्मलाम्बरान्वयदिनपं। मनु-मार्गानेनिसि नेगल्दं वन-निधि-परिवृत-समम्त-धात्री-तलदोत् ॥ ३॥ तस्त्र ॥

स्रेयङ्ग-पोय्सलं त-न्नरेयिट्ट विरोधि-मूपरं धुरदेडेवील् । तिसन्तु गेल्दु वोर-फेरेवट्टानिर्दु सुखदे राज्यं गेट्हं ॥ ४॥ प्रातेगल्द् एरम नृपात्तन सृतु वृडहैरि-मर्दनं सकत्त-धरि-त्रां-वाथनिध-जनता-कानीनं घरेगे नंगल्द बल्लालनृपं॥ ५॥

तिन तम्म ॥

कोड्डो मलंगेलुम-नड्डाय गलनिहसि को किगुण्डिवर दे-शङ्गलनिह्कुलि-गाण्ड नृ-सिङ्को श्रो-**विष्णुवद्धना**र्ग्यापल ॥ ६॥

स्ति समिवातपञ्चमहाशब्द-महामण्डलेश्वरं द्वारावती पुरवराधीश्वरं यादवकुलाम्बर-चुमिण सम्यक्त-चूड़ामिण मलपरेत्नाण्ड राज-मार्चण्ड तलकाडु-काङ्गु-नङ्गलिकाय-तूर्-तेरेयूर्-उच्चिन्न-तलेयूण्पीम्बुच्चमेन्दिबुमोह्लागे पलबु-दुर्गगलं कीण्डु गङ्गवाडि तोम्बक्तसासिरमं प्रविपालिसि सुखर्दि राज्यं गेटयुक्तिरे तत्पाद-पद्मोपजीविगल ॥

हुए ।। जिनधन्मीप्रशि-नागवर्मन सुवं श्रीसारसय्यं जग-द्विनतुं वत्सुवन्यचि-राजनमत्तं केीण्डिन्य-सद्गोत्रना-तनचिचोत्सवे पोचिकव्वे श्रवर्गानुत्साहिं पुट्टिदर् •••ठवस्म-चमूपनेन्यनधरं श्रीगङ्गण्डाधिर्य ।। ७ ॥

#### प्रन्तु ॥

ष्रदटार्णुत्रित सलमाण्यु चलमायुं सै।चमीदार्य्यम-ण्यु दिटं तत्रले निन्दुनेम्य गुणसंघातङ्गलं ताल्दिली-कद वन्दि-प्रकरङ्गलं तिणिप कः केनार्त्यियेन्दिनु चा-गद पेन्पिन्दमे गङ्ग-राजनेसेदं विश्वम्यरामागदोल् ॥ ८ ॥ तत्त्वकादं सेलदन्ते केन्द्रनोलकोण्डावं...थं तुन्दियेन-व्यंलिदं चेद्गिरियं कलल्चि नरसिङ्गङ्गन्तकावासमं। निलयं माडि निमिच्चि दिष्णु-नृपनान्यामार्गादं गङ्गम-ण्डलमं कोण्डनराति-यूथ-मृगसिङ्गंगङ्ग-दण्डाधिपं ॥ ६ ॥

#### **ध्रातन-पिरियण्न** ॥

व्यापित-दिग्वलय-यश-श्रो-पतिवितरग्रा-वितेष्द-पति धनपति वि-द्यापतियैनिष्य सम्म-च-मूपति जिनपतिपदाठअसृत्तननिन्धं ॥ १०॥ भारतन सनि॥

परम-श्री-जितनाप्तः गुरुगलु श्री-भानुकीस्ति देवर् लक्ष्मी-फरनेनिष्य खरुम देवते पुरुपतेनलु खागगाट्ये पहेदले असम॥ कन्द॥ धासतिने पुण्यवतिने वि-मागद किंग नकत्त-भव्य-सेव्य गर्ट्या- वासदिनुदयिसिदं सिस-सासुरतर-क्रीत्तिं येचदण्डाधीशं ॥१२॥

वृत्त ॥ माडिसिदं जिनेन्द्रभवनङ्गलना केरापणादि-तीर्थदल्ल रुडियनेल्गे-वेत्तेसेव वेल्गोलदल्ल वहु-चित्र-भित्तियि। ने।डिदरं मनङ्गोलिपुनेम्बिनमेच-चमूपनर्त्थि के-गृडे घरित्रि कोण्डु कोनेदाडे जसम्रलिदाडे लीलेयि ॥१३॥

धन्तु दान-विनेदिनुं जिनधर्माभ्युदय-प्रमोदनुमागि पसकास सुखदिलुदुं विलक सन्यासन-विधियि शरीरमं विदृु सुर-नेक निवासियादिनत्त ॥

वृत्त ॥ सलवत्युद्धत-देश-कण्टकरनाटन्दोत्तिवेङ्कोण्डुदेा-व्यंतदि काङ्गरनेति वैरि नृपरं वेश्वष्टि तूल्देविसुत्तन्य-मं-डलमं तत्पतिगेये माडि जगदोलु वीरके वानिन्तुगु-न्दलेयादं कलि गङ्गनम्रतसयं श्री वेश्वप-दण्डाधिपं ॥१४॥

स्वितः समिधगत-पश्च-महा-शब्दः महा-सामन्ताधिपति
महाप्रचण्डदण्डनायक वैरिभय-दायक द्रोह-घरट्ट संमामजत्तल् ।
हयद्वत्सराजं । कान्ता-मनोज । गोत्र-पवित्र । वुधजन-मित्रं ।
श्रीमतु वीष्पदेव-दण्डनायकं । तम्मण्यानप् सचि-राज दण्डप्रायकङ्गे पराच-विनयं निसिधिगयं निलिसि धातन माडिसिद्द बसदिगे । खण्ड-फुटितक्षवाद्दार-दानकं । गङ्गसमुद्र-दलु १० खण्डुग गदेयुं हूविन-वोटमुं बसदिय मुख्य किरु-गेरेयुं । बेक्कन-क्षेरेय बेद् लेयुं तम्म गुरुगल्य श्रीसूलसङ्घद देसिग-गयद पुस्तक गच्छद श्रोमतु शुभचन्द्रसिद्धान्त-देवर-शिष्यरप्प साध (व) चन्द्र देवर्गो धारा-पूर्वक माडिकोट्ट दित ॥ स्रोक—सदत्ता परदत्तां वा या हरेत वसुन्धरां। पष्टिर्वर्ष-महस्राधि विष्टायां जायते कृमिः ॥१५॥

सीता—कान्तिगं विषमणि—
गातत-येशनेविराजनद्धाँद्गं नयेमातादोरे सिर समं तेशो
मृतलदेश्वग् स्विकञ्चे क... व्हिण् ॥ १६ ॥
दानदेशक्रिभानदेश्वीमानिनिगेशेयिन्त सित्यः....
केनार्स्थियेन्दु कुडुवले
दानमन स्चटत्रेयात्तमन्त्रस्यवोत् ॥ १७ ॥

इन्तु परम . राज-दण्डनायनदण्डनायिकिति श्रोमतु शुभ-चन्द्र सिद्धान्त-देवर गुड्डि एचिक्तव्वेयुं तम्मते वागगाव्वेयुं गासनम निजिसि महापृजेयं माडि महादानं गेय्दु तिङ्गन-ता-ण्टर्व विदर् मङ्गल श्रो॥

[ इस जेख में होश्यलवंशी नरेश विष्णुवर्दं न थार उनके दृण्ड- ' नायक प्रमिद्ध गक्षरात के व गाँ का परिचय है। गक्षरात के ज्येष्ट आहा यग्नदेंत्र के दुत्र पूच हण्डनायक ने कोयक, बेल्युल आदि स्थानें में छनेक जिनमन्दिर निर्माण करामें थार प्रन्त में संन्यामविधि से प्राणीत्वर्ग किया। गजरात के पुत्र बोप्यदंब दृण्डनायक ने थपने आता पृचिगान की निर्माण निर्माण कराई सथा उनकी निर्माण कराई हुई बक्षिया के तिने गट सगुद्र की कुछ भूमि का दान छुभचन्द्र सिद्धान्त देव के शिष्य माध्यचन्द्र देव की किया। प्विराज की मार्था प्विकव्ये व उसकी ध्वश्र पागण्डिये ने यह लेख लिखाया। प्विकव्ये छुभचन्द्र देव की शिष्या थी। सेस ने गद्धराज की वंशायली इस प्रकार पाई जाती है—



# श्रवण बेल्गोल श्रीर श्रासपास के ग्रामों के श्रवशिष्ट लेख

# श्रवशिष्ट शिलालेखां का निम्न प्रकार समय श्रनुमान किया जाता है

शक संवत् की छठवीं भवाद्यि

१४३, १४७, १४¤, १४६, **१६०, १६१, १६**२, प्रक सबत की १६४, १६०, १६२, १६३, १८४, १६४, १६६ सातर्वी शताब्दि २०७ २०= २१०, २११, २१२, २१३ २१४, २१४ २१७,२१८, २१६ २२०,२८४।

शक संवत् की झाठर्जी शतादिद**्री २**४३, २४६.

ર્ઝુડ, રેષ્ઠદ રેપ્રેપ્ટ, ર્પ્ટ્રેપ્ટ, રેડર્ડ, રેઠર્ડ,

ं शक संवत् की नवमी शवाब्दि

१४४, १*५६,* **१**४६, १७२, १८०, १८४, १८६, २०१, २०६, २२१, २२७, २३४, २३६, २३७, २५४,२७०, २≈२, २८७, २६४, २६७, २६८ 309, 384, 816, 880

शक सवत् की दसवीं शताब्दि १४८, १४०, १४१, १६३, १६४, १६६, १६६, १८२, १८३, १८४, १८७, १८८, १८२, २६६, २२३, -२६, २६६, २६४, २४८, २४८, २४६, २६०, २६१, २६२, २६३, २६४, २६६, २७२, २७३, २८४, २८७, २८८, २७६, २८०, २६१, २६२, २६४, २६६, २६६, ३६०, ३६१, ३६२, ३०३, ३०४ ३०४, ३०६, ३०८, ३०६, ३१०,

शक संवत् की ग्यारहवीं शताब्दि १६=, १६६, १५०, १७६, १=१, १=५, १=५, १==, १६६, २०४, २२२, २२४, २२४, २३०, २३१, २४०, २४१, २४२, २४६, २६४, २६३, २६७, २७१, २०४, २०६, ३१६, ३४१, ३६०, ३६=, ३६६, ४४४, ४४६, ४४०, ४४४ ४४६, ४६०, ४०३, ४७=, ४==, ४==,

शक सवत् की बारहवीं शतादिद १७६, १८०, २२६, २३२, २३३, २३४, २३८, २४३, २४४, २४४, २४६, २४१, २८३, ३१७, ३१८, ३१६, ३२०, ३२३, ३२४, ३२४, ३२६, ३२०, ३२८, ३६१, ४००, ४०८, ४११, ४२६, ४३१, ४६१, ४६६, ४७१, ४०४, ४७६, ४८०, ४६०;

शक्त संवत् की वेरहवीं शताब्दि ४१४, ४१८, ४२१, ४३०, ४३२, ४४२, ४४३, ४६२, ४६३, ४६२, ४६७, ४७७, ४८१, ४८४।

शक सवत् की रु४७, ३४६, ३४७, ३०१, ३०२, ३०३, ३७४, चौदहवीं शताब्दि (४२०, ४२२ ४२३, ४२४, ४२४, ४२८, ४२६। शक संवत की ि २२१ ३२२ ३४२, ३४३, ३४४, ३४४, ४०२,

पन्द्रहर्वी शताब्दि । ४८३, ४८४।

शक्त संवत् की ३६८, ३६८, ४०२, ४०३, ४०४, ४१२, ४१६, सेल्लहवीं शताब्दि ४१६, ४४६, ४६४, ४६४, ४८२, ४४२, ४६३, ४६४, ४६४, ४८२,

इष्ठप्र, ३४८, ३६७, ३०८, ३०६, ३८०, ३६१, सत्तरहर्वी शताब्दि 🔰 ३६४, ३६४, ४२७, ४४४।

शक संवत् की ४१७, ४३८, ४३६, ४४०।

# चन्द्रगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख

# पार्श्वनायवस्ति के दक्षिण की ख़ीर चट्टान पर

१४५ ( ३ ) श्रीदेवर पद । वमनि..... १४६ ( ४ ) मल्लिसेन भटारर गुडुं चरेङ्गय्यं तीरथैमं ब्रन्दिसिदं। १४७ ( १० ) ग्रीधरन १४८ ( ४०८ ) नमोऽस्तु १४६ ( ४०६ ) श्रीरत्त १५० ( ४१० ) सिन्दय्य १५१ ( ४११ )......िग्ह्व... कुन्द गङ्गर वण्ट...गइ मण्ट

#### १४२ (११)

#### १५३ ( १३ )

राग-द्वेष-तमी-माल-स्थपगतप्रशुद्धात्म-संथे।द्धकर् वेशूरा परम-प्रभाव-रिषियर्स्सर्ट्यच-भट्टारकर् ...गादेव......लप्रहे।ल् श्री कीण्यामल-पुष्प.....र स्वमीप्रमानेरिदार्

१५४ (१४) ख्रारिष्टनेमिदेवर् काल्बप्यु-तीर्त्यदेोलु मुक्त-कालम पहेदु मु...

१५५ (१५) स्वस्ति श्री महावीर...घारदुर तम्मडिगल सन्यसन दिन इ-तम्मज्जया निसिधिगे।

१५६ ( १६ ).....पादपमनून.....स-प्रव.....

१५७ (१६) खिस्त श्री भण्टारक चिट्टगपानदा तस्म-डिगल शिष्यर् कित्तेरे-चरा निसिधिगे।

#### १५६ ( २१ )

दिवाग-मार्गदामदुरे उय्म् इनिवान...शापदे पानु मुदिदेशन लचणवन्तर् एन्त् एनल् उरग.....गई महा परूतदुल् प्राक्षय-कोर्त्ति तुन्तकद वार्द्धिय मेल् श्रद्ध नोन्तु भक्तियम् भ्रत्ति-मण्कं रम्य-सुरल्लोक-सुकक्के सागि भा..... पल्लवाचारिः लिकि (खि) तम्।

[ द्विया भाग की सहुरा ( वगरी ) से आकर और छाप के कारण सर्प द्वारा सताये जाकर, परीचकी के विचार करते ही करते, ग्रामुगकी तें अक्तिपूर्वक इस शिखर पर बतों का पालन करते हुए दु:स्र-सागा के पार कर, रमगींक मुरलोक-सुख के भागी हुए !

पछवाचारि लिखित ]

#### १५८ ( २२ )

श्री। वाजा मेल् सिखि-मेले सप्पेद महा-दन्तामहुल् सल्ववील् सालाम्बाल-तपीमदिन्तु नहदे न्ंण्टु-संवरसर केलीय् पिन कट वम शैलमहर्द् एनम्मा कलन्त्रनं वालं पेगोरवं समाधि-तेरदेश्लो-तेरिदहैग्र स्सिद्धियान्।

[ इस लेस में कारु-तर के किसी सुनि के क्टवप्र पर एक सा अप पर्य तक तप के एक्षात समाधिसरण की शुचना है।]

#### १६० (२३)

नम खरित ।

...दे शास्त्रविदेश येन गुणदेवाख्य-स्रिखे फल्काप पन्नैव-विख्याते.. नम.. तमाग... .. द्वादरा वपेश सुष्टा..... सम्यगाराधनं कृत्वा सार्मालय..... [शास्त्रवेदी गुणदेव सूरि की नमस्कार, जिन्होंने कलवाण् पर्वत के शिखर पर द्वादश व्रत धारण कर श्रीर सम्यगाराधन का पालन कर स्वर्गलाभ किया]

## १६१ (२७)

श्री । सासेनर्परम-प्रभाव-रिषिथर् क्क्षल्विष्यना बेट्टहुल् श्री-सङ्गङ्गल पेल्द सिद्ध-समयन्वप्पादे ने।न्तिम्बिनिन् प्रासादान्वरमान्विचित्र-कनक-प्रव्वल्यदिन्मिक्कुदाम् सासिव्वर्व्वर-पूजे-दन्दुये स्वयर् स्वर्गाप्रमानेरिदार्॥

[इस जेख मे परम ऋषि 'मासेन' के समाधि अरण की सुचना है।]

१६२ (३६) श्री चिक्ररापरिवय गुरवर सिध्यर् सर्वेशन्ति धवन् श्री वसुदेवन् ।

१६३ (३७) श्रामद् सङ्गान्व ।

१६४ (३८) वीतरासि । १६५ (३६) श्रोचानुण्डय्य ।

१६६ (४०) श्रोकविस्त । १६७ (४१) श्रामट् प्राङ्कवीय ।

१६८ (४२) श्रीविहेपस्य । १६० (४३) श्रीमद् प्रकलहू पण्डितर् ।

१७० (४४) श्रो **सु**व ।

१७१ (४५)...तम्बकुलान्तक वीरर वण्ड परिकरन किङ्ग ।

१७२ (४६) स्वस्ति श्री म्यण्नन कालीय पण्डिंग काल्वप्य वीरर्थव बन्दि... १७३ (४७) का...य मिन्जींग रायन कादगली चन्तिलि देवर बन्तिसिद ।

१७४ (४६) श्रो द्वणन्दि वस्तरर गुडु ग्नासु...धन्दु तीर्रथेव बन्दिसकः।

१७५ (५०) ख्रलस कुमारी महामुनि। १७६ (४१) स्त्री कण्डस्य ।

१७७ (४२) श्रीवर्म चन्द्रगीतस्य देवर बन्दिसिद

१७८ (४३) श्रो इसकरय । १७६(५४) श्रो विधियमम । १८० (४४) श्री नागसन्दि कित्तस्य देवर बन्दिसिंदर्।

१८२ (४६) स्वस्ति समियगतपश्चमहासब्द महासामन्त , भ्रमगण्य

१८२ (४७) सारमन्द्र क्षेत्र कोट...गत्तवेय बीर कीट। १८३ (४८) मालव असावर्।

शान्तीश्वर वस्ति से नैकृत की और

१८४ (६०) श्री परेकरमारुग-त्रलर-चट्ट सुत्त वण्टरसुत्त ।

१८५ (६२) स्रस्ति श्रो तेयड ्गुडि... ..न्दि-भटारर सिन्य . गर-मटारर सिन्य का ..र . मि-मटार

भवर मिष्यन् पट्टदेवा .... सि-मटार क्रमा ....ल सिष्य न....भले मुनिर्व्यंने मन्दि पमुमम्म

निमिटिगे ।

# पाप्रवनाथ बस्ति में एक टूटे पाषाण पर

१८६ (६८) श्रीमत् बेहदवो ..न मगल् वैजन्वे.. स्त्रपु-तीरर्थदोल्लवू नोन्तु सन्यसनं।

१८७ (७१)

# चन्द्रगुण्त बस्ति में पार्श्वनाथ स्वामी के चन्मुख एक क्राटी सूर्ति के पादपीठ पर

( लगमग शक सं० ११०० )

#### ( अप्रभाग )

श्रीमद्राजितरीटकोटिघटित...पादपद्मद्रयो देवो जैन...रविन्द-दिनकृद्वाग्देवतावरूजम । ...वा...त-समन्वितो चतिपति..... त्र-रङ्गाकरः सोऽयं निर्ज्जित...ते। विजयतां श्रो**भानुको**र्सिट्यूवि॥१॥ श्री-वालचन्द्र मुनिपादपयाज...... जैनागमान्वुनिधिवर्द्धन-पू......दः। दुग्धान्वुराशि-हर-हा

# ुपृष्ठभाग)

.. मलिश्रतं (बहु) कैवल्यमेम्बस .....ल्पमिनिते नेर्गिरियं विश्वम.. रिव महिमेथि वर्द्धमा, जिन-पतिगे वर्द्धमान-मुनीं ""सुर,नदिय तार हा" सुर-दन्तिय रजतिगरिय चन्द्रन बेलिंग पिरितु वर.. द्ध्यानर परमत्तपोध ..रकीर्ति ...मृहं जगदोल्ल ॥

'''च्छिष्यर ॥

तीरवाधीश्वर-व

[इस लेख में भानुकी तिं, बाळचन्द्र मुनि धौर वर्द मान मुने का बहु कहें। अप्राहोने के कारण लेख का प्रयोजन ज्ञात नहीं हो सका।]

[ प्रष्टभाग का त्रयम पद्य प्रस्प रामायण व्याध्वास १ पद १४ से भिलता है।]

#### १८५ ( ७२ )

## चन्द्रगुप्त बस्ति में पार्श्वनाथ जिनालय के श्रेत्रपाल के पादपीठ पर

( खगभग शक संव १०६७ )

|     |   |       | 1-91       |     |    |   |  |
|-----|---|-------|------------|-----|----|---|--|
| লনি | e | रखिला | माला-शिलीर | दुख | वि | - |  |
|     |   |       | ******     |     |    |   |  |

र्वाच्छत्या गुण '' त वितरचारित्र-चक्रेश्वरः दर्षः-व्या''दि-यास्त्र-निपु'' माहित्य-विद्या-नि''' मिथ्या-वादि-मदान्ध-सिन्धुर-घटा-सह् .....रबं भन्याम्योज ( यहां पापाण दृष्ट गया है ).....॥२॥

## ( उसी पीठ के वायें पृष्ठ पर )

ं जिन शुभकी त्ति-देव-विदुषा विद्वेषि-माषा-विष-ब्ब्बाला-जाडु लिकेन जिह्मत-मित्वर्वादी वराकरस्वयं ॥३॥ घन-दर्पोन्नद्व वेद्वि-चितिघर-पित्रयी बन्दनी वन्दनी बन्दने सन्-नैष्यायिकाचितिमर-तरिणयी बन्दनी-बन्दनी बन्दने सन्-मीमां सकाचत्करि-करिरिपु थीव न्दनी बन्दनी बन्दने पो पो वादि-पेगेन्दु लिबुद्ध शुभकी त्तीं द्व-की ति-प्रयोष ॥ ४॥

वितथे।क्तियत्तज पशुपति शार्ड्डियेनिप्प मूवरुं शुभकीर्त्त-व्रति-सन्निधियोल्ल नामे।चित-चरितरे ते।डईडितर-वादिग-सन्नवे॥ ५॥

सिङ्गद सरमं केल्द मतङ्गजदन्तल्लकल्लादे सभेयेल्ल पोड्गि शुभकीर्त्ति-मुनिपनेलिङ्गल नुख्यिलके वादिगलो-ण्टेल्देये।

पेा :: खुदु बादि वृथायासं विबुधोपहासमनुप्ताने।प-न्यासं निन्नी :: वासं सन्दपुदे वादि-वजाहुशवाल् ॥६॥ सत्तधर्मिगल् ॥

[ यह लेख ट्रा हुआ है पर इसके सब पद्य अन्य शिलालेखों से किये जा सकते हैं। इसके दहों पद्य शिलालेख न० १० (१४०) रद्य ६,७,६८,६८,४० श्रीर ४२ के समान है।] १८६ ( ७५ )

## कत्तले वस्ति के चन्मुख चट्टान पर।

( लगभग शक सं० ५७२ )

मसास्तुपान्व.....स कले.....गद्गुकः ।
क्याता वृषभनन्द्रित तपा-झानाव्धि-पारगः ॥ १ ॥
प्रम्तेवासी च तस्यासीदुपवास-परा गुरुः ।
विद्या-सिलल-निद्ध्रित नेपुपीको जितिन्द्र्यः ॥ २ ॥
...स.. त तपा.......तपसैर्व्याग-प्रमावोऽस्य दु
वन्द्योऽनाहित-कामना निरुपमः क्याता स...ना..।
दृष्टा ज्ञान-विन्नोचनेन महता स्वायुष्यमेवं पुनः
पू.....गृदं गुरुरसौ यो...श्वित...वशः ॥ ३ ॥
....कटवण्प-शैल शिखरे सन्यस्य शास्त्र क्रमात् ।
ध्यान....दा...मिण-मुले प्रचिष्य क्रम्मेंन्धनं ।
....दिव्य-मुलं प्रशस्तक-धिया सम्प्राप्य सर्व्वेधरमानं...न्दिमद किमन्न तपसा सर्व्वे मुलं प्राप्यते ॥ ४ ॥

(vv) 039

( लगमग शक सं० ६२२ )

सिछम्। श्री। गति-चेष्टा-विरद्धं ग्रुमाङ्गदे धनम्मारिष्टमान्त्रिष्टुवल् यतियं पेस्द विधानदिन्दु तेरादे कल्बिण्यना शैलदुल् प्रियतार्थिष्यदे नान्त निश्चित-यशा स्मायु:-प्रमा...यक् स्थिति-देशा कमलोपमङ्ग सुममुम् स्मल्जीकदि निश्चितम् ॥

[ इस लेख में किसी के समाधिमरण की स्चना है।]

१६१ (७८) सहदेव साथि।

१६२ ( ७६ )

( लगभग शक सं० ६७२ )

सुन्दरपेन्पतुप्रतपदेशिवः.....वार्द्धदिनन्द्यमेन्दु पिन् वन्दतुरागविन्दु वलगे...एडु महोत्सवदेरि शैलमान् । सुन्दरि शैवदार्य्यदेरदे...दु विमानमे।डिप्पि चित्तदिम् इन्द्र समानमप्प सुख.. एडदेः चलदेरिद स्वर्गावा ॥

[सीचदार्डा (१ श्रुद्वसुनि) ने व्याकर हर्ष से पर्वत की बन्दना ती क्रीत क्षनत में यहां ही सरीर स्वाग किया।

१६३ ( ५० )

( लगभग शक सं० ६२२ )

महादेवन्मुनिपुङ्गवन्नदर्ष्यिकत्तु पर्देप महातवन्मरसम्पे तनगा... कमु कण्डे...

महागिरि म ...गलेसिलिस सत्या...निवन्ती महातवदेग्नु मलेमेल्वलवदु दिवं पेशकः

[ महादेव मुनिपुद्भव ने मृत्युकाळ विकट आया जान पर्वत पर प्रमार्ग्य किया चार स्वर्ग-गति शास की । ]

#### १स्४ (८१)

#### (लगमग शक सं० ६२२)

बोध्यातिरेच्य-केवस्य-बोध-प्राहि-महीजसे । द्विशानाय नमा यागि-निष्ठायार परमेष्टिने ॥१॥ ...रे कित्तर-सङ्घस्य गगनस्य महस्पतिः । परिप...चारि.....घ .......वार्य..... ख्यया... १-६५ ( ८२ ) ब्रुजदेवाचार्य्यर पाउम्ममा । १-६६ ( ८३ ) स्त्रस्ति श्रो पद्मनिदमुनिप .....ध्रतुस ..... ...दिनमा क्रतदेवा... प्रभव ..देप .......भा... . ... . . . . নুর १६० ( ८५ ) श्रीपुष्पर्णान्दिनिसिधिने । १८६ (८६) ःक नतम्म ः ःगे। १६७ (८७) श्री बाट। २०० (८६) कनादो \cdots 🕟 गान्वेशा - कल्बरिपन्दुर्गा · · · · ः २०१ ( ६० ) श्रो वम्म । २०२ (६१) दल्लग पेल्ड्यनमाल... २०३ ( ६२ ) स्रक्षि के। नात्तुर मङ्घदि विशोकमटारर निसिधिगे।

२०४ ( ६४ ) श्रोमद् गीष्ठ देवर पाद । २०५ ( ६५ ) ......व साधु-म ... व धीरस्रत-संयता ... मन इन्द्रनन्दि भावार्य ... मे ...म्मं झामेह ... न्तूरिदेर्ण प्रव लान्तरि......सान्यमन्विष्पेन् , ण्डे... . हि मोहमगल्द् इ-वल्-विषयङ्गल्जनात्म-वश-क्ममविद्व काट......हिष्यता-राधिता...विमु .....श्वररि..... नन,,...रेन्द्र -राज्य-विभूति-सास्वतमेटिददान् ।

[ संयमी इन्ह्निन्दि श्राचार्य ने मोह विषयादि की जीतकर कट ' ( बप्र ) पर्वत पर समाधि मरण किया। ]

२०६ ( ६६ ) खस्ति श्री के बिन्तूर सङ्घदा देव...सन्त-

२०७ ( २७ ) निमलूरा सिरिसङ्घद् आजिगणटा राज्ञी-मती-गन्तियार्

ष्प्रमत्तम् नस्तद शीलदि गुणदिना-मिक्कोत्तमस्मीलेदेार् । नमिन्दं।स्तिदु एन्दु एरि गिरियान्सन्यासनं योगदेाल् नमो चिन्तरदुसे मन्त्रमण्मिर ए स्वर्गालयं एरिदार्॥

[ नमिल्र संघ, श्राजिगण की साध्वी राज्ञीमती गन्ति ने पर्वत पर संन्यास थारण कर स्वर्ग-गति प्राप्त की । ]

२०८ ( र्-् ) श्री स्वस्ति तनगे मृत्यु-वरवानिरेदे पैत्वीय-वंशदोन् कालिगेकसुदे...धिन राज्य वीवितन् । घा...क...मोदसु...ते......मता कचि नि-धानम....सुर...ग-गतियुल् नेले-कोण्डन् ।

[ इस लेख में पेर्त्वाण वंश के किसी व्यक्ति के समाधि-मरण का बहुत्व हैं ]

# चन्द्रविरि पर्वत के अवशिष्ट लेख

| ₹१८  | चन्द्रिगिरि पर्वत के ष्यवशिष्ट लख                                |
|------|------------------------------------------------------------------|
| ;    | २०६ (१००) प्रवितमल ।                                             |
|      | २१० (१०१)मते-मेल् श्रम्महाग्रोल                                  |
|      | २११ (१०२) जञल निवल् प्रतंकगुणदा अ                                |
|      | सह्य६                                                            |
|      | मनित्तलकशाराचार्यर।                                              |
|      | मिमानमेय्दे तारदेन्दे। राग-सीख्यागति                             |
|      | ददीन्दु पश्चपददे दे।पं निरासं                                    |
|      | निवलूर संघ के किसी आचार्य ने संन्यास धारण कर प्राप्तास           |
| विहय | T 1]                                                             |
|      | २१२ (१०३) स्त्रति आमत् निवल्र् सङ्घद पुरासेन<br>चारिय निसिधिर्ग। |
|      | २१३ ( १०४ ) श्री देशचार्यंनिसिधि ।                               |
|      | २१४ ( १०७ ) श्रो                                                 |
|      | बन्दनुरागदिनेरदु प्रन्थेगस क्क्रमदरिशैल                          |
|      | वन्दनु मार्गादिने तिमिरा विधिये निवलूर स · · ·                   |
|      | चेन्दरे युद्धिय हारमनि तियुंय मावि-श्रव्तेगल्                    |
|      | ··· · लिप्पि नज् सुरर सैाल्यमनिम्भोडगोण्डराष्ट्रमुम् ।           |
|      | [ नविन्द्र संघ के मानि श्रव्ये ने समाधि मरण किया । ]             |
|      | २१५ (१०-६) ओ -                                                   |
|      | मेवनन्दि सुनि तान् नामलूर्व्वर सहुदा                             |

चन्द्रगिरि पर्वत के घवशिष्ट लेख

370

श्रीपृरान्वय गन्धवर्मनमित-श्रीसङ्घदा पुण्यदी-सन्पौरा...निदे.. रिवलघं...री-शिला-तल.....

......मान्नेरदुप......इ .......

[इस लेख में श्रीसंघ, प्रान्वय के पूज्य गन्धवर्मा द्वारा इस शिला पर कुछ किये जाने का बहेल रहा है।]

कत्तले बस्ति के पीछे चट्टान पर २२१ (४१२) चन्द्रय्य ।

चामुण्डराव बस्ति के द्वारे के दक्षिण की णिला पर २२२ (११६) श्रीमत् लक्खण देवर पाद। चामुण्डराय बस्ति के द्वारे के दोनों बाज

२२३ (१२२) श्री चामुण्डराजं माहिसिटं

## चामुण्डराय वस्ति के द्वारे से बार्यों श्रीर जिला पर

२२४ (१२३) (नागरी घचरों में) सान्तवान्दि देवर पाद २२५ (१२४) " श्रीमतुचनद्रकीर्त्ति देवर

पाद।

तेरिन वस्ति के बायों खोर एक स्तम्भ पर २२६ (१३५) स्वस्ति श्रोभत्वरमगम्मीरस्याद्वादामोधलाञ्छनं । जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥

## तेरिन बस्ति के नवरङ्ग में एक टूटे पाषाण पर

२२७ (१३६) तः .....ति कल्विप्पिनिम्नः । सलद कुमारणिन्दभटारर सिषित्तियर् सायिव्वे-कन्तियर..... विपिदिगल् ।

( एक बाजू में ) विल्ल ' ' ' स ' ' सर्व्व ' ' '

## तेरिन बस्ति के मम्मुख

२२८ ( ४२-६ ) · · स्वरेट बद्र · · नरगेद के।स २२८ ( १३७ )

#### तेरिन बस्ति के चम्मुख 'तेरु' के उत्तर मुख के जपरी भाग पर

(शक सं० १०३-६)

भद्रं भूयाजिनेन्द्राणां शासनायाध-नाशिने। कु-तीर्त्य-ध्वान्त-सङ्घात-प्रभिन्न-धन-भानवे॥१॥ **एक वर्षं** साथिरद्धं प्रकटमेनल्मूवत्तीम्मत्तु<sup>ं</sup> नहेयुतिरलु सुकरमेने **हेमलम्बि**योल्

े भक्तबद्भद **जेष्ट-सुद्ध-गुरु-तेरसियो**छ ॥ २ ॥ ३ ॥

धरणी-पालकनप्प **पाय्सलन** राज-श्रेष्ठिगस्तम्युति-र्न्बरेनल् **पाय्सल-**सेट्टियुं गुख-गखाम्मोरासियेम्वोन्दु सु- न्दर-गम्भीरद नेशि-से [हि] युमिव श्रीजैन-धर्माके ताय-गरंगल् तामेने सन्द पेम्पसदलम्पर्विन्तु भू-भागदे।ल् ॥३॥

#### कन्द ।।

ष्रमल-यशरमल-गुण-गण-रमिलन-जित-शासन-प्रदीप करेने पे-स्पमिहेरे पेर्यस्त-सेट्टियु-समेय-गुणि ने मि-सेट्टियुं सुखिदिनिरलु ॥ ४ ॥ ध्वतर जनतियरेनस्की-शुवनतर्लं पेरगले माचिकक्षेयुमुद्यद्-विविध-गुणि शान्तिकक्षेयु-मवर्गालु जिन-जननियशर्गविकादेख् ॥ ५ ॥

#### ( उसी 'तेरु' के पश्चिम मुख के जपरी भाग पर )

जिल-गृहमं मनी-गुददे माडिसि मन्दरमं विनिन्मिसि-ईनुपम-मानुकोत्ति -गुनि-से दिन्य-पदाब्ज-मृज्ञदेाल् । मनमोसेदिर्व्यरं परम-दान्तेयतीप्परे ताल्दिदक्जीग-जन-वित कीर्त्तिसल्के मरु-देवियु [मिम्] बिने सान्तिकब्बेयुं ॥ ६ ॥

श्री सूजसङ्गदेशज् मः चा-महिमोन्नतमेनिप्प देसिग-गणदेश्ल वामिर्व्वसमस्त्रिल-गुणो--हामेयरेने नेगईरिन्तु नेान्तस्मोलरे ॥ ७॥ जिन-पतिगे पृजेयं स-न्मुनि-पतिगल्लगन्न-दानमं भक्तियोलि-म्बिने **पाय्स**ल-सेट्टियुमोल्-पिन कथियेने **नेसि**-सेट्टियुं माडिसिदर्॥

[ पोयसळ नरेश के प्रसिद्ध सेठी पोयसळसेट्टि श्रीर नेमिसेट्टि की माताश्रों—माचिकक्षे श्रीर शान्तिकब्षे—ने जिनमन्दिर श्रीर नन्दीश्वर निर्माण कराकर भानुकीर्त्ति सुनि से दीखा जी। उक्त सेठियों ने मक्ति-पूर्वक जिन-पूजन किया श्रीर दान दिये। }

### गम्धवारख बस्ति के समीप एक टूटे पाषाण पर

२३० (१४४) नमस्सिद्धेभ्यः । शासनं जिनशासन .....भ-वन्द

#### गन्धवारण बस्ति की चीढ़ियों के पाच

२३१ ( ४२८ ) श्रोमतु रविचन्द्र देवर पाद

## इक्षेब्रह्मदेवमन्दिर के मार्ग पर

२३२ (१४६) नेमगन पाद।

२३३ ( १४७ ) श्रीसिवगाटय ।

२३४ (१४८) श्री **क**लय्यन् ।

२३५ (१५०)

इरवेब्रह्मदेवमन्दिर के द्वार की दक्षिण बाजू पर। ने सेवल्कुन्द गुबु...दिसि पट्टमं गुलिय...सिगेयिले सले गङ्ग- राज्य......नेमदे मन्त्रि नरसिङ्ग...तङ्गिलयं विशेपदि ॥

**एरेगङ्ग-**महामात्यं

...रेदं नत-गङ्ग-महिगे सफल-मतेयिं

गुलिपालनातनलिय

नेरे नेगल्दं नागवम्मेनवनीवलदेशल् ॥ १ ॥

ष्पातन पुत्रनिध-वृत-धातृयोत्तितने रामदेव ..न्

ईतने वत्सराजनिलेगीतने तां भगदत्तनागिषिल्यातयसं तगुल्द कु...म तोरेटुलेरे नोन्तुमेतु

( शेष भाग दृट गया है )

[ गङ्कराज्य के मन्त्री नश्सिह के जामाता । ऐरेगङ्क के प्रधान मन्त्री :— जामाता नागवर्म के पुत्र ने—जो रामदेव, वरसराज व भगवृत्त के समान जगध्यसिद्ध थे—वैराग्य धारण कर .. ]

### उसी द्वार की बायीं बाजू पर

२३६ (१५१) .......िष्पडिदुल्ल.....मारहो,..... ...देंदि...हगचोल स्राके जेगदि ......विमा...माडिसिद्...

### उसी मन्दिर के सन्सुख चट्टान पर

२३७ (१५२) चगमचण्चकवर्त्तं गोगिय साव-नत्य.....र

२३८ (१५३) (नागरी श्राचरों में ) चन्द्रकीर्ति । २३६ (१५४) श्रोमतु राचमल्ल देवर लक्ष्मि सेनबीव सुवकरण्य वन्दिसिद

#### काञ्चिन दोणे के आस-पास

२४० ( १५६ )..... गुढिपिदरवर गुड्डि **सा**यिक्वे निसिदत्त **पो**टनुट्येकान्तियर्गे.....गे।

२४१ (१५७) श्रीमतु गण्डविसिद्धान्तदेवर गुडुं श्रीधर बोज।

#### २४२ (१६०)

श्रा-पु.......माथ-गुयगले २४३ (१६१) श्रीधनकोत्तिंदेवर मानस्वन्मद कस्म । २४४ (१६२) मानम ग्रानन्द-संवच्छद्दिल कट्टि-सिद देखियु ।

| ३२६ | चन्द्रगिरि पर्वत के भ्रवशिष्ट लेख               |
|-----|-------------------------------------------------|
|     | २४५ (१६३) वम्मव्यङ्गे परीचविनयनिशिधि ग्रीम-     |
|     | रङ्गी परे।च-विनय तम्मवेगे परे।च-                |
|     | विनयनिशिदि ।                                    |
|     | २४६ (१६४)दिल कगी                                |
|     | गाल गहुनिसिदिगेय <b>निरिसिदन्</b> ।।            |
|     | इगमदेगिलय                                       |
|     | सगि                                             |
|     | मद्रबाहु गुका के जाग्ने य कान पर                |
|     | २४७ (१६८) श्रीमतु लाख्मीसेन महारकदेवर शिष्यर    |
|     | मुल्लुसेन-देवर निसिधि ।                         |
|     | चन्द्रगिरि की चोटी पर चरण-चिह्न के नीचे         |
|     | २४८ ( १६-६ ) श्री भद्रवाहुमलिखामिय पाद ।        |
|     | चन्द्रगिरि के मार्ग पर चरण-चिह्न के नीचे        |
|     | २४६ (१७१) [ तामिल अचरों में ]                   |
|     | कीदइ-शङ्करनु मलयशारगलिङ्गु निन्दं               |
|     | कलनिक्छ मेर्कु निन् पुलिक्कु निर्दे।            |
|     | तारनगम्ब के बायक्य में जिल-सूर्ति के पास        |
|     | २५० (१७२) सामहेनह                               |
|     | वासुण्डराय शिला पर सूर्तियों के नीचे            |
|     | २५१ (१७३) श्रीकानकर्नान्द देवक पश्चि देवक मिलि- |
|     | देवह                                            |

## चन्द्रगिरि की सीढ़ियों के बाई' श्रोर

२५२ (१७४) श्री नरवर जिनालय केरे। २५३ (४-६१) श्री रखघीर

#### चन्द्रनाथ बस्ति के ख्राम-पास

२५४ ( ४१३ ) .....चामुण्डय्य २५५ ( ४१३ ) सेहपय्य २५६ ( ४१५ ) सिवमारन वसहि । २५७ ( ४१६ ) बसह

#### सुपार्यनाथ बस्ति के रन्सुख

२५८ (४१७) श्रो वैजय्य २५६ (४१८) श्रीजक्कय्य २६० (४१६) श्री कहुग २६१ (४२०)..... ..चनमा।

#### चामुण्डराय बस्ति के दक्षिण की छोर

२६२ ( ४२१ ) महामण्ड... ..ख... .. २६३ ( ४२२ ) श्री बास २६४ ( ४२३ ) बसवय्य २६५ ( ४२४ ) श्रीमर..... २६६ ( ४२५ ) नरग्रय्य २६७ ( ४२६ ).....रसप वम.....य निषिधिगे

# इरुवेब्रह्मदेव मन्दिर के सन्सुख

र६८ ( ४३१ ) विशेषजा र६६ ( ४३२ ) मेलपण्य २७० ( ४३३ ) श्रो पृथुव २७१ ( ४३४ ) चन्द्रादितं ( चरणचिह्न् ) २७२ ( ४३५ ) नागवस्मैं बरेदं २७३ ( ४३६ ) ..निगरजेयण वंशवत्रगण्ड २७४ ( ४३७ ) पुलियण्न २७५ ( ४३८ ) सीलय्य २७६ ( ४३६ ) केसवय्य २७७ ( ४४० ) नमोऽस्तु २७८ ( ४४१ ) श्री ऐचर्यं विरोधिनिष्ठुर २७६ ( ४४२ ) वास

एरडुकट्टे बस्ति के पूर्व में

२८० ( ४२७ ) क्रगूत्तर

## शान्तीश्वर बस्ति के पीछे

२८१ ( ४३० ) श्रीमत् फन्मरचन्द माचिरग

### काञ्चिनदेागे के पास

२८२ ( ४४३ ) गुरु कल्ल कादस्य तरिसि.....

परकाटे के पूर्वी द्वारे के पास

२८३ ( ४४४ ) जिनन देखे

लक्किदेाणे की पश्चिमी शिलापर

२८४ ( ४४५ ) श्रो जिन मार्गेश्रोतिमम्पन्नन्सर्पनृहामि।

२८५ (४४६) श्री बिहरव्य

२८६ (४४७) श्रोमट् अकचेयं

२८७ ( ४४८ ) श्री परवेण्डिरण्नन् ईश्वरय्य

२८५ ( ४४६ ) श्री कविरत्न

२८६ ( ४५० ) श्रो मचय्य २६० ( ४५१ ) श्री चन पैास

२-१ (४५२) श्री नागति घाल्दन दण्डे

२-६२ (४५३) श्री बासनण्न न दण्हे

२-६३ (४५४) श्री राजन चट्ट

२-६४ ( ४५५ ) श्रो बहवर बण्ट

२ ६५ ( ४५६ ) श्रो नागवर्म

२ ६६ ( ४५७ ) श्रो बत्सराजं बालादित्यं

२६७ (४४८) श्रीमत् मले गोल्लद् ख्रारिहनेमि पण्डितर् पर-समय-व्वंसकः।

२६५ (४५६) श्री बहवर वण्ट

२६६ ( ४६० ) श्री नागय्यं

३०० ( ४६१ ) श्री देचव्य ३०१ ( ४६२ ) श्री सिन्दव्य

३०२ (४६३) श्री गोवसाय्या न्यित-चतुर्म्युकं

३०३ ( ४६४ ) श्रो...गिवर्म्स बावसि मला...ति मार्र्तण्डं

#### ३०४ ( ४६४ )

श्री सलधारिदेवरय्यनप्प श्री नयनन्दिविमुक्तर गुङ्गे घुवय्य देवर वन्दिसिद**े**॥ विध-विध्वधर-हास-पया-म्बुधि-फोन-वियचराचलोपम-यशन-भ्यधिकतर-मक्तियिन्द सञ्चव बन्दिल्लि देवरं बन्दिसिदं ॥

मिलधारितेव के पिता नवनन्दि के शिष्य मधुवय्य ने देववन्दना की ।

३०५ ( ४६६ ) कण्नव्यरसिय तम्म चावरवतं द्वम्महय्यतुं ी नागवर्मातुं बन्दिक्षि देवर बन्दिसिदर्॥

३०६ ( ४६७ ) श्री सन्द बेलगालदले निन्दु... हने विष्ट अन्दमारय्य मनदलु स्नागत देवरेम्बर काण्य बगेयिन्दं। श्री पेर्गोडे रेत्रयम बेहे सङ्ख्य।

३०७ ( ४६८ ) श्रीमत् एरेयप गामुण्डत् मदय्यतु वन्दिछि व्रतकोण्डर

३०८ (४६६) श्री पुलिक्षलस्य २०६ (४७०) श्री काञ्चय ३१० ( ४७१ ) श्रीमन् एतर्ग क्रियद देव बसद ३११ (४७२) श्री सारसिङ्गच्य ३१२ (४७३) कत्तव्य ३१३ ( ४७४ ) पुलिचोरव्यं महस्वजदेशन...मग्रि-विदान-देशन तेज

३१४ ( ४७५ ) श्री केतपण तीर्त्यद ३१५ ( ४८२ ) साम्रिर गद्यास

## विन्ध्यगिरि पर्वत के भ्रवशिष्ट लेख विन्ध्यगिरि पर्वत के भ्रवशिष्ट लेख

#### ३१६ (१८१)

## ग्रीक्मटेश्वर के बादें चरण के समीप

श्रो-बिटि-देवन पुत्र प्रताप-नारिमंह-देवन कय्यस्त्र महा-प्रधान हिरिय-भण्डारि हुङ्कामध्य गोमट-देनर पा..... वरवरु......दानक्कं सवगोरं बिडिसि कोट्टर्।

[ सहासन्त्री दुल्लमय्य ने बिटिदेव के पुत्र नारसिंहदेव से (गांव) प्राप्त कर गोम्सटदेव भीर दान के हेतु अर्पण किये । ]

३१७ (१८७) श्रीसूलसङ्घ देशियगण पुस्तकगञ्छ काण्डजन्दान्वय नयकोत्ति सिद्धान्त-चक्रवर्त्ति गल गुद्ध वसविसेहि माडिसिदं॥

३१८ (१८८) श्रीसूलसङ्घ देशियगण पुस्तकगच्छ कोण्डकुन्दान्वय नयकीर्त्ति सिद्धान्त-चकवर्त्तिगत गुडु बसविसेट्टि माडिसिदं।।

३१६ (१८६) श्रीसूलसङ्घ देशियगण पुस्तकगच्छ काण्डलन्दान्वयद श्रीनयकीर्त्ति सिद्धान्तचक्रवर्त्तिगल गुडु बल्लेय[द] ण्डला [य] कं माडिसिदं॥

३२० (१६०) श्री**मू**लसङ्घ देशियगय पुस्तकगच्छ काण्डकुन्दान्वयद श्री-नयकीत्ति सिद्धान्तचक्रवित्ति गल गुडु वर्ष्णेय दण्डनायकं माडिसिदं ॥

३२१ (१६१) दुर्म्मुखि संवत्सरह पुष्यमासह शुद्ध विदिगे मङ्गलवार केरापणपुरह... ..य-सेट्टि गुम्मटसेट्टि इनह...... वादह.....

३२२ (१६२) श्रीसवत् १५४६ वर्षे जेष्ट सुदि ३ रिव [ नागरी किपि में ] वासरि गोम्मट खामी की जात्रा कियो गेमट बहुपालै प्रजीसवाले कादिकवंस वमचारी पुरस्थाने पुरी वात्रुपुत्रसम,...

- ३२३ (१८३) श्रोनयकीित्तं सिद्धान्तचक्रवर्त्तं गद्ध-शिष्यक श्रीबालचन्द्र देवर गुडु स्रङ्किसेट्टि श्रभिनन्दन देवर माडिसिदं॥
- २२४ (१-६४) श्रीसूलसङ्घ देसियगण पुसकगच्छ काण्डकुन्दान्त्रयद श्री-नयकीर्त्ति सिद्धान्त्रचक्रवर्त्तिगलगुड् कन्मटद रामि-सेट्टि माडिसिद ॥
- <sup>~</sup>३२५ (१६५) श्री नयकीिर्त्त सिद्धान्तचक्रवर्त्तगल शिष्यत श्रीबालचन्द्र देवर गुडु सुङ्कर भानुदेव हेग्गडे मांडिसिद ज्यजित-भट्टारकर ॥

- ३२६ (१-६६) श्री**नयकोर्त्ति** सिद्धान्तचकवर्त्ति गत गुडु बिदयमसेट्टि माडिसि**द सु**मित भट्टारकहा।
- ३२७ (१२७) श्रो सूलसङ्घ देशियगण पुलक्षान्छ काण्डकुन्दान्वय नयकीर्त्त सिद्धान्त-चक्रवत्ति गत्न गुडु बसविसेट्टि चतुर्व्नि-शतितीर्त्यकर माडिसिद<sup>®</sup>॥
- ३२८ (१६८) श्रीनयकीर्त्तिं सिद्धान्त चक्रवर्त्तिगत् शिष्यरु श्रीबालचन्द्र देवर गुडुक्तन्नतेय महदेव सेट्टि मिल्लिभट्टारकरं माडिसिद॥
- ३२६ (१६६) शक वर्ष १२०२ नेय प्रमाधि संवत्सरह कार्तिक शुद्ध १० सोमवारदन्तु श्रोमतु-महा-पसायत तिरुमप्प.....धिकारि सम्भुदेवण्न-नवर...लु सल्लण्ननवरु-श्रीगान्मट.....मङ्गल महा श्री श्री॥
- ३३० (२००) सर्वधारि-संवचर चैत्र-सुद्ध-पाड्य बृहवार दन्दु श्रीगीम्ट-देवर निद्धा-भिषेकक्के बिटेयन हिल्य मेथासिन सीथि सेटिय मग मादिसेटि कोह...चार्य १ पया २ हालु मान ॥

३३१ (२०१ )संवत् १६३५ ..पिमतीच-स । फ [नागरी क्रिपि में ]सुदीय सेनवीरमतजी श्री-जगतकरतजी पदासहोदराजी प्ररसटीवदव...च... मधीपदे श्री-स्थसीरघजी।

३३२ (२०२) संवत् १४४८ पराभव सं. जे. सुइ ३ [ नागरी किपि में ] सूक्षसङ्ख ग्रागुषजे श्री-जगद् त…झाकपड ......तं तडमत् मेदाराजद् सतराष्

३३३ (२०३) संवत् १५४८ वर्ष चैत्र वदि १४ द [नागरी क्रिपि में] ने भटारक श्री श्रभधचन्द्रकस्य शिष्य ब्रह्मधर्मरुचि ब्रह्मगुग्रासागर-पं॥ क्री का यात्रा सफल।

३३४ (२०४) गेरसोपेय छाप-नायकर मग लिङ्गण्यानु साधाङ्गवेरगिदनु

३३५ (२०५) स्नामाची रक्तम ठऊ [ठेऊ] [नागरी किपि में ][र] तुमची कम घऊ [घेऊ]

[ २२६ से २५० तक के लेख नागरी अचरों में हैं ]

३३६ (२०६) श्री गण्शाध नस शास्त्रो हरस्वन्द्रहस्ती श्वस १८०० मीगशर वीदी १३ गराङ ।

[ श्री गणेशाय नमः । माव दृरशयन्त्रदासजी संवत् १८०० सगसर पदि १३ गुरे। ] ३३७ (२०७) श्री गयासा श्रम नमः साग्री कपूरवन्द मेतीचन्द शतीदी रा सावत १८०० सगशरा वदी १३ गरास ।

[ श्रीगर्योशाय नमः। साव कपूरचन्द्र मोतीचन्द्र शतीदी रा सवत् १८०० मगसर वदि १३ गुरी ]

३३८ (२०८) सवत १८४२ मह सद ५ स्रातदस ज्यागरवल दलवल पनपथय व सट भग-वनदस जतरक प्रय ।

[सबत् १८४२ माह सुदी १ श्रातदास श्रगरवाला दिल्लीवाला पनप्रिया वो सेठ भगवानदास जाजा को धार्य ]

३३६ (२०६) सवत १८०० पेस वद १४ सङ्गराय बालकीसनजी तेसुवकी खण्डेलवाल बुधलाल गङ्गरामज करणी भेग.....

३४० (२१०) सवत १८०० मत घसड सह १० सन-चरवर सतघ रथज बलकसनज व्यज-दतज चनरथ व दनदयल घनट ब्राज-दतज इक जतर इसथन पठक धरारवल धरवर पनपथक रायलगत ध्रयथ

ि सबत् १६०० मिती श्रापाड़ सुदि १० शनीचरवार सन्तोपरायजी बालकिसनजी श्रजीतजी चैनराय व दीनद्याल व बेटा श्रजीतजी एक जातरा स्थान पेठका श्रगरवाला सरावगी पानीपत का गोयल गोत्री श्रापे थे ]

| रेरे६ विन्ध्यागार पवत क ष्यवागष्ट लख                                                                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ३४१ (२११) सवत १८०० पस वद ६ मगलवर<br>वनतरलल दनदयल क नट।                                              |  |  |  |
| ३४२ (२१२) <b>सवत १८१२</b> वसह सद ११ वर मगल                                                          |  |  |  |
| बलरम रमकसन क वट म्रा [गरव]<br>लसर [वगक]स रयग[कल]                                                    |  |  |  |
| गढय वसहहर                                                                                           |  |  |  |
| [ संवत् १८१२ चेसाख सुदि ११ वार मद्गळ बत्तीराम रामकिसन<br>का वेटा प्रगरवाळा केसोराय गोकळगढिया वैसाख] |  |  |  |
| ३४३ (२१३) सवत १८४३ मत सह वद ३ लप [म]                                                                |  |  |  |
| ण-रयक वट तहर मल नरठनवल नत-                                                                          |  |  |  |
| मल ग्रावरम धनपै                                                                                     |  |  |  |
| दत परपनरक सृहनवल्ल                                                                                  |  |  |  |
| [ सवस् १८४१ मिती माह बिद् ३ लक्ष्मियराय का वेटा तोडरमन<br>नरदनवाला ( ? ) [ वस ]य[ सल गनीराम धन ]    |  |  |  |
| ३४४ ( २१४ ) सवत १८१२ मन वसह वद ८ वर सन                                                              |  |  |  |
| सठ रजरम रमकरसन मगत रथक वर                                                                           |  |  |  |
| ग्यल गतर सरपत्त सभन्य वर                                                                            |  |  |  |
| नयक वट ।                                                                                            |  |  |  |
| ३४५ (२१५)सद सगत वर नय                                                                               |  |  |  |
| नरयनज वहड स्थय                                                                                      |  |  |  |
| जहतच रमद्वमल कसद्वमद्                                                                               |  |  |  |
|                                                                                                     |  |  |  |

| विन्ध्यगिरि पर्वत के भ्रवशिष्ट लेख ३३७            |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|
| कसद जैनदरयजवंनग                                   |  |  |
| रत्तम                                             |  |  |
| ३४६ (२१६) कसवराय का वेटा सवत १८१२ वसव             |  |  |
| सद ११ वर मगल-वर सम्द-मलक वट मन-                   |  |  |
| रम गगनय सहनगह प्नपथय धगरवत्।                      |  |  |
| ३४७ (२१७) समृत १८०० जट सद ३ करवधक सट              |  |  |
| इमण्पन थनय यसहर                                   |  |  |
| रतसरायरयत इसरमज लसनय                              |  |  |
| हतसरय <b>ब</b> त्तकदस सरवग अगरवत                  |  |  |
| पनपथ ग्रारगगत वत्तय सननय।                         |  |  |
| ३४८ ( २१८ ) उदसग वगवल रतत रजप                     |  |  |
| प वस्त ।                                          |  |  |
| ३४६ (२१६) सवत १८१२ वसह सद द नवलस्य                |  |  |
| स्करदसक वट श्रयथ ।                                |  |  |
| ३५० ( २२० ) सवत १८९२ मत वसव सद ८ सनव-             |  |  |
| रक दन सतपरयः सगनरमक वट जहकर-                      |  |  |
| नक पत <b>स</b> रवग                                |  |  |
| ३५१ ( २२१ )                                       |  |  |
| श्रष्ट-दिक्पाल मण्डप की छत के                     |  |  |
| मध्य भाग में गीलाकार                              |  |  |
| ( इत्तर ) भ्ररस्-स्रादित्यङ्गवाचास्विके गवेलिविनि |  |  |

| ३३८ विन्ध्यगिरि पर्वत के ध्रवशिष्ट | लेख |
|------------------------------------|-----|
|------------------------------------|-----|

- पृद्धिदर् एपमपराजं हरिदेवं मन्त्रि-मूथाप्रिष गुणि बल-
- ( पूर्व ) देवण्यानेन्दिन्तवर्म्मूवरुमुर्ग्वी-ख्यातःकण्नीटिक कृत-तिलकम्माचि-राजङ्गे मावन्दिरराखु च्चण्ड-शक्तर-
- (दिच्या) -िक्कनपति-पद-भक्तम्मेहाधारयुक्तर ॥ सकल-सिचन-नायः साधिताराति-यृथः । परिहृत-पर-दारा
- ( विश्वम) ......भारती-कण्ठ-हारः । विदित-विशद-कीर्त्तिव्विश्रुतीदार-मृत्ति -स्स जयतु बलदेवः श्री जिनेन्द्राह्नि सेवः ।

[ श्रारसादित्य (व नृष ग्रादित्य) और आचान्त्रिक की सुख वाले तीन पुत्र अरवल हुए—एम्एराज, हरिदेव और मन्त्रि-समृह में अप्रगण्य, गुणी बळदेव । ये लेक-प्रसिद्ध कण्यांटक कुळ के तिळक, माचिराज के पिएल्य, शत्रुओं के लिए प्रचण्ड-शक्ति, जिन-पद-भक्त महा साहसी थे। समस्त मन्त्रियों के नाथ, शत्रुओं को बश करनेवाले, परस्री-व्यागी, सरस्त्रती देवी के कण्डहार, विश्वद्ध कीर्त्तं, प्रसिद्ध और यदार-मुक्तिं जिनेन्द्र-पद-सेवी बळदेव जयवान् हो।

३५२ (२२२) कालायुक्त संवत्सरद माघ व १२ छ गुन्मि सेट्टि मग.....सेट्टि दर्शनव धादनु ॥ कालायुक्त संवत्सरद माघव १२...पुट्टण्य मग चिकण्ननु दर्शनव धादरु ॥

.....साचिगलुन.....हिलय...बाल मल्ले देवर नज्जेगबुड हिन्दल .....ह कोत्तनगबुह **ब**सट्टर गबुह.....इलिय विर्त्तवन मुखि मर्ग्या

[यह किसी ग्राम का वैनामा सा ज्ञात होता है। ]

३५५ (२३१) पिण्डत देवक माडित्तु माहामिषेकदेगलगे
हालु-मोसरोगे २ पृजारिगे १ भागि केलसिगलिगे कलुकुटिगरिगे भागि २ मण्डिकारङ्गे १ सिण्यदवर के सास्ति चक्र हरियाणी

ि जेस का भावार्थ कुछ संदिग्ध है। शायद इसमें महाभिपेक के लिए व पुजारिया, कारीगरी श्रीर मजदूरों की पण्डित देव के दान का उरलोप है।

३५६ (२३२) श्रोमतु व्यय संवत्सरद माग सुद्ध १३ नेथ त्रयोदसियलु करिय-कान्त्रणसेट्टियर मक्कलु करिय-जिक्मण सेट्टियर तम्म करियगुम्मट सट्टियर जिल्लियिन्द सङ्गव कुल्लिकोण्डु जेलुगुलदलु गुम्मटनाथन पाइद सुन्दे रज्ञत्र-यद नोम्पिय उद्यापनेय माडि सङ्घ्रपृजेय माडि कोर्त्तिंपुण्यवनु स्पार्जिसकोण्डर श्री।

[रण निथि को वरिय कान्ताण मेहि के पुत्र व करिय विरम्भण सेहि के आगा गुम्मटमंटि ने एक संव महित बेलुगार की बन्दना की श्रीर साम्मटनाम के दर्शन कर नीर्त्त श्रीर पुण्य का स्पार्जन किया।

२५७ (२३३) श्रीमतु क्षरिय द्यान्माण्गे गुन्मटनाष ने गति कं। ३५८ (२३६) संवत १८०० कत सद ६ सवत १८०० (नागरी किपि में) पह-स २ पत दव पनपथ दनचद परवल क बप।

३५६ (२४८) सब १८०० मत पह सद ८ मगत्तवर (नागरी लिपि में) कट रह व ग्रधर तत वजमत क बट व सगतरय कट रथक बट बंगमल गमट सम क नत कर।

३६० (२५१) (यह लेख, शिलालेख नं० ६० (२४०) के प्रथम १५ पद्यों की हुबहु कापी मात्र है)

३६१ (२५२) खिस्त श्रीमतु बहुन्यवहारि मौसल्लेय...
वि-सेट्टियत तातु माहिसिद चवीसतीर्त्यकर श्रष्टविधार्न्यनेने वरिषनिवन्धियागि
माग्रिक्यनकर.....शस-नकरङ्गलु काहु
पहिप...ने हाग।...व-सेट्टि खाचिसेट्टि
चिक्त बाचिसेट्टि प २ अम्मेलेय केटि
सेट्टि चन्दिसेट्टि गुन्मिसेट्टि चिक्ततम्म,
प २ आदिसेट्टि चीहिसेट्टि १ बाचिसेट्टि
श्रियविसेट्टि चाक्रियेट्टि श्राविसेट्टि
श्रियविसेट्टि चाक्रियेट्टि हिस्सेट्टि
बाचि सेट्टि मारिसेट्टि विमर्सेट्टि प २
माचि सेट्टि निक्तिसेट्टि मसिसेट्टि हिर्यमसेटि कोम्मिसेट्टि आदिसेट्टि हिर्यम-

सेट्टिप २ पट्टण खामि चन्देसेट्टि सोम-सेहि केतिसेहि प २ से। डिलिसे सेहि बाकवेचिह... . ...केमि सेहि प १... ..द....चिक ..हेरगडिति खामि मिलिसेटि कामवे पर बन्मेय नायक देशचने नायिकित्ति चिक पट्टग स्वामि प २ बाहुबिलसेट्टि पारिषसेट्टि समविसेट्टि बरत बाहुबित प २ सडू-सेहि एचिसेहि चै।डिसेहि बाचिसेहि सकिसेट्रि प २ नागिसेट्रि करियशान्ति-सेहि बवणसेहि बेएपसेहि प २ मेलि- ' सेट्टि सहदेव सेट्टि हारवसेट्टि प १ काविसेहिय पारिषसेट्टि स्नादिसेट्टि प १ स्त्रीडियच्चसेट्रि जिक्कसेट्टि प १ तिष्पसेट्रिय बसविसेट्रि चिक्र तिष्पि-सेहि प १... .... य पदुसनसामि-मेहि बगन्चि पदुम प १ देसिसेहि कालिसेट्टि फोतिसेट्टि विम्मसेट्टि प १... यटद राचमश्रसेट्टि यर पट्टा स्वामि जनसम् होरसलसेटि बीबसेटि पट्टण म्वामि मलिसेहि चाकिसेहि दासिसेहि प १ नेमिसेट्टियर प २ नाविसेट्टि देवि-

सेंद्रि चद्रिसेंद्रि कातवेसेंद्रिति प २ पट्टणस्वामि बीप्पिसेट्टि बीकिसेट्टि तम्म बौप्पिसेट्टि बसविसेट्टि बाहुवितसेट्टि जाक्रवे ग्रात्तियक प २ अड्डारिक कालि-सेट्टि सामिसेट्टि चन्दिसेट्टि देविसेट्टि चिक्क का लिसेट्टिप २ से विसेट्टि चिद्गिसेट्टि बन्मिसेट्टि प १ है। त्रिसेट्टि पारिष सेट्टि कुप्पने प २ माचिसेटि चिट्टिसेटि गिङ्ग-सेहि कालिसेहि भारिसेहिप २ मिक्न-सेड़ि वर्द्धमानसेड़ि पारिषसेड़ि पर काविसेहि देविसेहि वन्मसेहि प १ गुन्मिसेहि साकिसेहि गान्मटसेहि माचिसेट्टिप १ ससियसेट्टि लकुमि-सेहि प १ बहिसानेय बन्मवेय केटि-सेड़ि प १ दनसेडिय म ... वसेडि देमि-सेट्टि चामवे प २ बाचिकवेय बन्मि-सेहि पारिषसेहि चिक पारिषसेहि बेलि-सेहि सामसेहि गाम्मट सेहि केतिसेहि पर सहदेवसेडिय चेडिसेडि रामिसेडि चडि-सेहि प २ पद्मसेहि ही रजेसेहि गाम्मट-सेंह्रि लक्कमिसेट्टि पाचन्म नाकिसेट्टि महदेवसेट्रिप २ नागर-निवतेय केति-

सेहिय सग बन्मिसेहि गुज्जवे प २ सेतिह सेट्टि ससिंगसेट्टि सहादेवसेट्टि प १ वासुदेव नायक रामचन्द्र पण्डित विक वासुदेव प २ सेनबोव-तिब्बसेट्टि प १ ज्यपिसेहि विम्म सेहि पदुमिसेहि चिक्क अयिपसेटि प २ अङ्गस्थि सहदेव-सेहि गोन्मटसेहि महदेवि सोमक प २ केतिसेट्टिय भादिसेट्टि प १..... . य्य , ...मग ग्राज्ञहिष्प पहि...होड्डी गवास नास्क को दुवर ४ वर्द्धमान हेगाडे नागवे हेग्गडिति बाहुबलि कलवे प २ केंद्रार वेगाडे कन्नवे हेगाडिति जक्कण्न हुरिय कडलेय केति सेट्टि जिक्किसेटि पर कालिसेट्रि मरुदेवि चागवे हेगाहिति वाकवे-हमाहिति प २

भिासने के बहुव्यवहारि बसिब सेहि के प्रतिष्ठित कराये हुए चहुनि-श्रांत सीगंद्वरों की अष्टिया प्तार्चन के हेतु उपयु क सन्जनेते ने उपयु क वार्षिक चन्दा देने की प्रतिज्ञा की 1

<sup>३६२ (६५७)</sup> श्रीमत्यरमगम्भीरस्याद्वादामाघलाञ्छनं । जीयात्त्रीनोम्यनाथस्य शासनं जिनशासनं॥१॥ स्यन्ति श्री **शासत्वर्ष १३७१** नेय युव मंबत्मरद वैशास्य शुद्ध १० गु. खस्ति श्रोमतु चारकीर्त्ति पण्डित देवरु-गहु श्रवर शिष्यरु श्राभिनव-पण्डित-देवरुगहु वेह्यगुह्न नाड गवुडुगहु मासिक्य नख-रद इत्तरु पण्डितु स्थानिकर वैद्यरु....

.....वह

[ यह लेख अधूरा है । इसमें बेलुगुठ के चारकीर्त्तं पण्डितदेव श्रीर श्रीमनव पण्डित देवका उल्लेख है ]

३६३ (२६०) सके १६५५ आधीज वदि ७...खेरा-(नागरी जिपि में) मासा पुत्र......मखीसा ...... श्री सक.....वानापोसा ..........

३६४ (२६१) सके १६५३ आश्वीज-वद ७ खेरामासा (नागरी किपि में)पुत्र होरासाछा पखेतुस्यका जात्रा सफल। ३६५ (२६२) सके १६६३ माश्वीज वद ७ खेरामासा (नागरी किपि में) पुत्र धरमासाछा पैत्र जागा......

जात्रा सफल ॥

३६६ (२६३) सके १६४३ पीस विद १२ शुक्रवारे (नागरी विषि) भण्डेवेड की चिंसिहत उघरवल जाती हीरासाह सुत हाससा सुत चागेवा सीनाबाई राजाई गामाई राधाई मनाई सहित जात्रा सफल करी कारज कर।

३६७ ( २६४ ) वेथ नाम संवत्सरह कार्तिक सुद्ध भ्रष्टमी (श्रहण्डवागिल के थि गुरुवार ॥ नरामदे में ) ३६८ ( २६७ ) खिला श्री सूल सङ्घ देशियगण (हारे के पास भुज- पुस्तकगच्छ श्रीगण्डविमुक्त सैद्धान्तदेवर यक्तिसामी के पार- गुरुवकगच्छ श्रीगण्डविमुक्त सैद्धान्तदेवर पिठ पर ) गुडु भरतेश्वर दण्डनायक माडिसिद ॥

[ लेग्य न० ३६८ के ही समान ]

(हारे के पास भाते-ध्वा के पावपीठ पर)

३६६ ( २६६ )

३७० (२७०) श्रीमतु श्रास्थैज सुद्ध ६ ल्ल बेगूर गामेय नरसप्पसिट्टयर मग बैयग्रानु खामि-दरु-सनव माडि ई-कट्टे कट्टिय प्रस्वटिगे निलिसिटक ॥

[इफ़ तिथि को येगृर के गामेय नरसप्पसेष्टि के पुत्र वैयण ने स्वामी के दर्गन मिये, यह कुण्ट बनवाया श्रीर उस पर छुप्पर दलवाया।]

३७१ (२७१) से।मसेन देवर गुरु गे।पय वैचक ३७२ (२७२).. भुवनकीर्त्तिदेवर शिष्य.....कीर्ति-देवर निशिधि।

३७३ ( २७४ ) चनवासिवस्ता ......रद ..रा..... ' ३७४ ( २७६ ) **सिंहनन्दि** श्राचार्य्यक ॥ ३७४ ( २७८ ) प्रताबार्ट......जगदाई वसास जात्रा

(नागरी सिनि में) समन ।

३७६ (२७८) पू ननाई पुत्र पण्डि...पू...

(नागरी लिपि मे)

३७७ (२८०) श्रोमतु झास्त्रै बहुलं १ यल्ल भारगवेय नागप्प-सठर मग जिन्नयतु बेलुगुलद चारुकीर्ति भटार श्री पादव के थिसि-दक्ष श्रो ॥

[ नं०३७८ से ४०७ तक के जेख नागरी लिपि में हैं।]

३७८ ( २८३ ) चीतामनस ख्वरा माणकर ई-कर

३७६ (२८४) सके १६४२ वैसाप वदी १३ बु ग्रहासा धर्मासा कोष्ट्रसा सो मानीकसाच नमस्कार (कनाडी लिपि मे) माणिकसा

३८० (२८५) ... .सा.....प्र....को १६४२... क वदी १३ सिरवहीरा जात्रा सफला।

३८१ ( २८६ ) श्री काष्टसङ्घे ॥

३८२ (२८७) श्रक १५६७ पार्थिय-नाम संवत्सरे वैशाष मासे श्रक्ष पक्षे चतुर्दशी दिवसे श्री काष्ट-सङ्घे विषेरवाल जातीय गानासा गोत्रे सवदी बाबुसार्या जायनाई तयो पुत्री द्वी प्रथमपुत्र सन्नोजसार्या समाई तयो पुत्रा यरु...मध्य सीमा सङ्घवीन्या सङ्घवी-ज्यार्जुनसीत प्रामे सन्प्रग्रमित द्वितीय पुत्र सङ्घवी पदर्जायार्था तानाई तयो पुत्री द्री विद्वमार्थ्या क्समताजा पुत्र एशोजा पदाजी सङ्घवो द्वितीय पुत्र गैसाजीति सन्प्रथमति हीरासा धरमासा माडगडी।

३८३ (२८८) **साके १५०४ नैत्र सुधी ५ धारधा।** जगस **वा**ल्वान्त-पुसा त्याचे भाक गीनसा समसनी धर्म वप्रत धा॥

३८४ ( २८६ ) **सक १५७४ चै**त्र बद १० प। **जी**नासा सुत जीनहास

३८५ (२६०) चैत्रवही ६ पं। सक १५७४ सा। ऋ-त्रीसा नात्रा सफता।

३८६ ( २६१ ) श्री काष्टसङ्घ माडवगडी १५७७ मनमध नाम संवदसरे कार्तीक वदी १५ हीरासा युमाईछ पुत्र धरमासा ईराई पुत्र सानसा व हीरासा वप्तगडेसा वप दमा कांधे जात्रा सफल मानाई चे जात्रा॥

३८७ ( २६२ ) सके ९५७७ सनमय नाम संवत्सर कार-तिक वदी पाहिन १ तलीची मारमा कालाना मारमा जीनामा जीनाजी पाही घानयजी नानदीका जामखेडकर साता कातीमा करका जाना ।

३८६ (२६३) सके १६७४ चै, वदी ६ ध्रवादसा मानीकमा अत्रा सफली ॥ ३८६ (२६४) १७६४ सुरजन साफल

३६० (२६५) सके १७५४ चैत्र नदी ५ जत्र करी सफल

३-६१ ( २-६६ ) सुपुजीश नेमाजी सामजी सरत थोगोई

३६२ (२६७) सके १६४० फालगुन सुदी १ गु. दे-मासा मानीकसा गविल (कनाड़ी मे)

देमासा रजा

३६३ (२६८) सके १५८४ वेशाव सुदो ७ श्री काष्टा-सङ्घे पीतलागोत्रे लापसा पुहीरासा रामसा जात्रा सफल।

३-६४ ( २-६६ ) ब्रह्मरङ्ग सागर पं। जसवन्त ।

३-६५ (३००) प गोविन्दा माथ गङ्गाई

३६६ (३०१) **संवत् १७१८** वर्षे वैशाष सुदि ७ चन्द्रे श्री काष्टासङ्घे पण्डित

३६७ (३०२) सके १५६८ सावछरे फालगुन वदि ६ तदा....स....पुत्र चीछक..... वायसा.....धगर.....ध रघु.....

३६८ (३०३) स्थाम्ब्याजी का जन्माजी का तप ३६६ (३०४) साथ सुदि ६ पेटेक...त्रा घडे...जात्रा सफल ॥

#### ३५० विनध्यगिरि पर्वत के अवशिष्ट लेख

- ४०० (३०५) सवित् १५६६ पार्थिव नाम संवत्सरे माघ श्रदी पादिव माचा.....पुत्र धावर...जाज्ञा सफला।
- ४०१ (३०६) सके १५६६ पार्थी नाम संवत्सरे मेगने-मासा तसे मायो जीवाई भीवम्हा जेट / सुष ३
- ४०२ (३०७) १३५ जीवा सङ्गवी १३५ घ्राहु सङ्गवीचा गोगासा
- ४०३ (३०८) हा शापसाजी हा। रत्नसागर
- ४०४ (३०६) गुडघटिपुर...गोविन्द जीवापेटी सबडी सफली।
- ४०५ (३१०) १५६२ श्रीमतु पार्तिव संवस्तरद वैशास सुद पश्चमी कमल परद कमन्वीव्येनिम सुरप नगपन बल्लभ नम गोत्र मग जिनप सुरप इगवर्ष चिख्यद सेटि...
- ४०६ (३११) हालेजन मसग्रेय किंटु विडुवर गण्ड वोडेयर हेण्डतिय गण्ड बोयसेट्टिय मद
  - ४०७ (३१४) जिन वर्मन कङ्खरिय ध्वति किविनुगं दुर्जनङ्गे भयमुं सुजनङ्ग ध्रनुरागसुसुदै-सुगुं धननाददिनेन्तु इसेगं नवितिङ्गं

- ४०८ (३१५) कोलिपाके माणिक्यदेवन गुडु जिन-वर्म्स जीगि कङ्करि-जगदाल मीरमूर स्नादिनाथ नमोऽस्तु।
- ४०-६ (३१६) श्रामत् रूवारि बिदिगइ कम्मटद् सुत्तेरिद सुट्टिइर मेथिजाथिते पेरगगिन्।
- ४१० (३१७) परनारी पुत्रक मण्टर तोस्तु केलेगे कुप्पति
  पिमुणगढसप्पीतोदस्दर बीव वावन वण्ट
  मुण्डचक जेडुगं
- ४११ (३१६) स्वस्ति श्री पराभव-संवत्सरद मार्गिशिर श्रष्टमी शुक्तवारदन्दु कीमरच ग्रा श्रकत तम्म मत्ते श्रात-श्रप्पाडि नायक इज्लिद्ध चिक्कवेट्टक्षेच्च ॥
- ४१२ (३२०) गहिन गहेगे क ४०
- ४१३ (३२२) विजयधवता । ४१४ (३२३) जयधवता ४१५ (३२४) स**के १५७५** मास्त्रा पाण्डव गोकेस्ता-(नागरीतिपि में) सस्तोजीन्त्रो सफत्त जत्रा ।
- ४१६ (३२५) साधि-वीरमद्रन पण्डरह नवा...कत वैरव वीरेव...हिव...न...वन...
- ४१७ (४७६) झों नमो सिखेन्य ॥ श्री गोमटेश प्रसन धरणपासूत्र ॥ हुन्नत्ति स्मरणार्थ चि । मातप्या प्ररपण हुन्नत्ति ।

#### ३५२ विन्ध्यगिरि पर्वत के अविशाष्ट लेख

[यह तेख एक घण्टे वर है। घरखप्पास्क की स्मृति में मातप्पा ने श्रपंण किया]

४१८ (४७७) श्रोमित्वसेट्टियमगत्नाद र...थिगत निसिधि
४१६ (४७८) काल .कर...इ...त नेक्वाद...ल्
प्रमर...चगे...चते...कस...य गहे
गीरुग...नण्टर प ...न बान......रिद युगल न... चन्द...एं केच्छगीड गक

#### ४२० (४७६) पण्डितस्य

४२१ ( ४६५ ) विरोधिकतुसनस्तर जो ह शुद्ध १० श्री सूलमह देसिगण पुस्तकगच्छ की ण्डकुन्दान्नयद
श्रीमद् ग्राभिनन परिद्धताचार्य्यर शिष्य सम्यकतन्द्रामणि एतिसिद आभव्योत्तमनु तलेहद
नागि सेट्टिय सुपुत्र पाउसेटि श्री गुन्मटनाथ
म्वामिय पृजेर्ग सम्पांच मरन विल समर्पसिद पलदिन्द जिनेश्वरन चरणस्मरणान्त-करणनु सुस्व समाधियन्द सुगति प्राप्तनाहुदक्षे मङ्गल महा श्री श्री श्री।

४२२ ( ४८६ ) म्बल्ति श्रामतु जिनसिनि महारक पहा-चार्यंक केनिछापुरद वरू सङ्घ सहवागि रैीडि संबत्तरद चैजारा सुद १० सक- वार दिन दश्यानव माखिदक ॥ सि...द .....कोष्ट्र.....

४२३ (४-६७) श्री ठ्यं संवत्सरद साघ सुद्द १३ नेय चयोदशियलु स्नीजकुल...लसेटि पदा-वती वज कचा...क.. मण नाड श्रह मन्दि के...थ......दके......द...

४२४ ( ४६८ ) .....श्री व्यय संवत्सरद माघ सुद्दश्य नेय व्ययोदसियल किरिय कालन सिटि-यर श्रलियिन्दिर सेट्टि नेमणसेट्टियर मग-सेट्टि ब्रंमयसेट्टि गाम्मटनाथन पादद सुन्दे तसा...यनागि कम्बय.....दिदन्न।।

४२५ (४-६६) सुभमस्तु। चिकम नाम संव ...... राज्य.....सक......न नमि...

## श्रवण वेल्युल नगर के श्रवशिष्ट लेख

४२६ (३३१)

श्रक्कन वस्ति में पार्श्वनाथ की सूर्त्ति पर

श्री-सूलसङ्घ-देशिगण-पुस्तकगच्छ-के।ण्डकुन्दान्वस्रके सिद्धान्त-चक्रवर्सी नयकीर्त्ति-मुनीश्वरो भाति ॥१॥ विच्छत्योत्तम-बाल चन्द्र-मुनिप-श्री-पाद-पद्म-प्रिया सर्व्योर्व्धी-सन्द्रमौति-सिचवस्यार्द्धाङ्ग-सन्दर्मीरियं। आचाम्बा रजताद्रि-दार-दर-दासे।चचरोा-मन्तरी-पुन्तीमृत-जगत्रया जिन-गृहं भक्त्रा मुदाकारयत् ॥२॥ ४२७ (३३२).. वातीराव सुदीपरा...पमघदेव ४२८ (३३७) श्रीमत्पिखताचार्य्य गृद्धि देवराय महारायर रावि भीमादेवि मादिसिद ग्रान्तिनाथ स्वामि श्री॥

४२६ ( ३३८ ) श्रीपिएडतदेवर गुड़ि वसवायि माडि-सिद वर्द्धमान स्वामि श्री ॥

४३० ( ३३८ )

मङ्गायि वस्ति के द्वितीय दरवाजे की चोखट पर

स्वित श्री सूनसङ्घ देशियगण-पुत्तकगच्छ-कोण्डकुन्दा-न्वय श्रीसद्-अभिनव-चास्कीर्त्ति-पण्डिताचार्यस् शिष्ये सम्यक्त्वचूड़ामिश रायपात्र-चूड़ामिश बेलुगुलद सङ्गायि माडिसिद चिभुवनचूड़ामिश येम्ब चैत्यालयके मङ्गल-महा श्री श्री श्री ॥

श्रि मूलसङ्घ देशिय गण, पुस्तक गच्छ, कोण्डकुन्दान्वय के श्रमिनव चारकीर्त्ति पण्डिताचार्य के शिष्य बेलुगुळवासी सम्यक्तव चूड़ामिक मङ्गायि द्वारा निर्मापित त्रिभुवन चूड़ामिक नामक नैश्यालय का मङ्गल हो । ]

| ४३१ ( ३४८ ) | छनंशासनंपरोच                 |
|-------------|------------------------------|
| ·····देव    | द्भुनुडि                     |
| लान्तरक     | .खायदेवक वित्सम्यच्य         |
| दाता        | वित्सिष्य                    |
| स्रभेयनि    | द्सिद्धान्ति देवर            |
|             | द्धान्तिदेवक                 |
| वचन्द्र     | सुरकीत्ति त्रैवि             |
| चन्द्र भट्ट | ागुणचन्द्र                   |
|             | भट्टारकभट्टा-                |
| रकर         | .कटकाव                       |
| 4 * 4 *     | त कमलप्रह                    |
| *******     | ध्याह्नकल्पष्टच <b>वा</b> सु |
| <b>ų</b> .  | .यसिचितिकशी                  |
|             | योगि तिल                     |

| दं श्रीमात्या                          |
|----------------------------------------|
| त्मक तत्त्रचे ॥ श्रोकृयव               |
| तायम                                   |
| चन्त्रयाभिधान चिधनय स्वार च चतु        |
| ,…चक्रवर्त्ति                          |
| मा र स्प्रमे                           |
| <u></u>                                |
| ************************************** |
| ष.पढि                                  |
| ४३२ ( ३५० ) पित्तल-स द ५ ल म           |
| गया पुस्तन्दान्वयद्                    |
| र्त्ति पण्डिताचा,तरफलगुर               |
| मदवितागं किद्विपूर दन                  |
| मि सैण्टियर बेलुगुलकं व                |
| ४३३ (३५३)                              |

पूर्चिया की सनद जो कागज पर लिखी हुई वेल्गुल के मठ में है

शुक्त-संवत्सारद फाल्गुन ब ८ बुधवारदछ श्रीमत्तु पूर्वीयनवक किक्कंरि स्नामील गबुहैयगे वरसि कल्लहिस्त कार्य

भदागि स...द कलगण धर्मस्तलदिन्दा के।मारहेग्गिडयवर अवर्षा बलगुलक्कं देवर दरुशनक्के बन्दु यिद् इजूरिगे बन्दु यिद् प्रिरिक्षे-माडिकोण्डटु पूर्वेक्के कृष्णराज-बडयरवरु श्रवणवलगुलदल्लि यिरुव चिक्क-देवराय-कल्याणि-समीपद दान-रयालि-धर्मक्के किक्केरि-तालूक कवालु यन्त्र प्राम-वन्नु नडसि-कोण्डु वरुवन्ते सन्नदु वरशि कोट्ट्यु द्वाजरु यिथे यन्दु तन्दु ते।रिशि दरिन्दा कट्ले-माड्सि थिधितु यी-कवालु-प्रागद हुट्टु-वित्त यीग गु ८०-यम्बत्तु वरहायिरु-बद्दरिन्दा श्रवण बत्तगुत्त-इल्लि यिरुव चिक्क-देवराय-कल्याणि-समीपदल्लि नडव दान-श्यालि-धर्माकके गोमटेश्वर पूजिगे अवगा बलगुलदक्षि यिखव मटद सन्न्याशि चारकीति-पण्डिताचार्यर मटक्के द वेच्चक्के सहा प्रामवञ्ज प्रमोदूत-संवत्सरद ग्रारव्यात्राम यिवर ताबे माड्सि नैम्मदि-गूडि नडिश कोण्डु वहवदू यी प्रामदिल्ल पालु-वृमि सागुवलि माड्सिकीण्डु केरे कट्टे कट्टिसि कीण्डु प्रामक्के राजपन्तु तन्दु येनु जास्ति हुद्दुवित यिवर माडि कोण्डाग्यू सदिर वरह मटह वेच्चक्कं देवर पुजिगे हान-स्यालिगे सहा चपयोगा-माडिको-छुवदे होरतु सरकारद तण्टे माड केल्स-विद्वा सराग-गृष्टि नडसिकोण्डु वस्त्रदु तारीकु २८ ने माहे भार्चि साल १८१० ने विस नीयल्लु सहि वरद मेरिगं नदै-शिकीण्डु वरुदु श्री ताजाकल यी-सन्नदु दप्तरक्के वरिश कोण्डु श्रसल सन्नदुन्ने हिदक्के कांडुवदु क्जु श्री पैवस्तकि पाल्गुग व १० शुक्रवार स्तल दाकल ।

[ धर्मस्यल के कोमार हेगाहि न श्राकर कृष्णराध यड्यर के समय की एक सनद पेश की जिसमें कि केरि तालुका के कश्रालु नामक श्राम का वेल्गुल के चिक्कदेवराय के समीप की दानशाला के हेंतु दान दिये जाने का उल्लेस था। इसी सनद के श्रनुसार उक्त तियि की पूर्णय्य ने यह सनद दे दी कि उक्त श्राम की श्राय, जी उस समय मा बराह थी, उक्त दानशाला चीर वेल्गुल के मठ के हेतु काम में लायी जाय। अविज्य में श्राय में जी हाँद्व हो वह भी इसी हेतु रार्च की जाय यह सनद उक्त तिथि की सरकारी दफ्तर में नकल कर ली गई।

#### ४३४ (३५४)

### सुम्मडि कृष्णराज श्रे।डेयर की सनद उसी मठ में कागज पर

श्रीकण्ठाच्युत-पद्मजादि-द्विपद्-वक्रोद्ध-तेजःछ्दा-सम्भूतामतिभीपख-प्रहरख-प्रोद्भासि बाहाष्टकां । गर्जत-सैरिभ-दैत्य-पातित-महा-शूलां त्रिलोक्ती-भय-प्रोन्माय-त्रत दीचितां मगवर्ता चामुण्डिका मावयं ॥१॥ निदानं सिद्धानां निवित्तं जगतां मूलमनघं प्रमायां लोकाना प्रणय-पद्मप्राक्ततिगरां । परं वस्तु त्रीमत् परम-करुणसार-भरित प्रमोदानस्माकं दिशतु भवतायप्यविकत्तं ॥ २ ॥ हरेलीला वराहस्य दंष्टा-दण्डस्य पातु नः । हमाद्वि-कत्वशा यत्र घात्री छत्र-त्रियं द्धां ॥ ३ ॥

नमस्तेऽस्त वराहाय जीलयोद्धरते महीं। ख़ुर-मध्य-गते। यस्य मेरुः कणकणायते ॥ ४ ॥ पात् त्रीखि जगन्ति सन्ततमकूपाराद्धरामुद्धरन् क्रीडा-क्रोड-कर्लेवरस्स भगवान्यस्यैक-दंष्ट्राह्नरे । कूर्म: कन्दति नालित द्विरसनः पत्रन्ति दिग्दन्तिनो मेरुः कोशति मेदिनी जलजति ज्योमापि रालम्बति ॥५॥ स्वस्ति श्रो विजयाभ्युदय-शालिवाह-शक्त-वर्षगल १७५२ सन्द वर्तमान-विकृति-नाम-संवत्सरद श्रावण ब० ५ सामवारदञ्ज मात्रेय-सगात्र भाषलावन-सुत्र रुकशाला-नुवर्तिगताद यिम्मडि-फुष्णराज-वडयर वर पौत्रराद चामराज-वडयरवर पुत्रराद श्रीमत् सुमस्त-भूमण्डल-मण्डनायमान-निखिल-देशावतंस-कर्नाटक-जनपद-सम्पद्धिष्ठानभूतःश्रीमन्महीसुर-महा-संस्थान-मध्य-देदीप्यमानाविकल्-ऋलानिधि-कुल् - क्रमागत-राज -चितिपात्त-प्रमुख- निखित्त-राजाधिराज-महाराज-चक्रवर्त्ति-मण्ड-त्तानुभूत-दिग्य-रत्न-सिहासनारूढ श्रोमद्-राजाधिराज-राज-परमेश्वर प्रौढ-प्रतापाप्रतिम-बीर-नरपति बिरुद्देन्तेम्बर-गण्डले किंश-वीर यदु-कुल-पय:पारानार-कलानिधि शङ्ख-चक्रांकुश-कुठार-मकर-मत्स्य-शरम-साल्व-गण्ड-मेरुण्ड-घरावीवराइ-हनुमद्- गरुड-कण्ठीरवाद्यनेक-विरुद्दाङ्कितराद महीशूर श्री कृत्याराज-वहयर-वर अवण बेलगुलद चारुकीर्त्ता-पण्डिताचार मठकके अवण चैलगुलद देवस्थानगल पहितर-दीपाराधने बग्गे दागदेाजि-फेलसद बग्गे सहा बरिस कोट्ट शाम-दान-शासन-क्रमवेन्तेन्दरे।

किन्कोरे-तालुकु श्रवणवंतगुल दल्लिकव देाडु-देवक १ श्रासिकव चिन्नरे-देवस्थान ७ चिक्कवेट्टद मंखे यिख्व देवस्थान १६ ग्राम-दक्षिक्व देवस्थान ८ सप्ता देवस्थान ३२ के सप्त पहितर-दीपा-राधने-वर्गे नहेयुव नगदु वर्स्ताकु १२०-शिवायि चारुकीर्त्त पण्डिताचार्र मठक्के नहयुव कव्यालु-प्राप्त १ यिटरित पडितर-दीपाराधनेगं सालुवदिख्नवाद्दरिन्द मठक्के नहेयुव कब्वालु-प्राम १ यिदरिख पर्डितर-दीपाराधनेगं मालुव-दिख्नवाडरिन्द भठक्के नहेयुच कच्यालु ग्राम मात्र कार्य माहिसि पहितर दीपाराघने नडेयुव वाये अवण चेलगुल प्राप १ उत्तैनहिल प्राप्त १ हीमह-ल्लि प्राप्त १ थी-मूरु-प्राप्तवन्नु सर्व्य मान्यवाति श्रापक्षे-क्रोडि-सुवेकंन्दु धरमने समुरवद सन्मी-पण्डितक द्वजूरन्तरिकं-मार्डि-काण्डहरिन्द सह नगदु तम्तीकु मोचीप माडिसि बिहु यी-मूह-प्राम-गत्नमु सह सदिर देवस्थानगत पडितर-दीपारादने मुन्ताद बन्ये चारकीर्त्ति-पण्डिताचार मठद हवालु-माहिकीर्दु ई-प्रामगत्त बेरीजु पञ्चसालु हुद्दुविल पटि कलुहिसुवन्ते तालुकु मजकूर श्रामीलगे निरूपप्रप्यखे-कोट्टिइ मेरे श्रामीलन रुख मोहर दप्तर दाखले नीसि श्रर्जियल्जि मलफूपागि वन्द पष्टि पराम्वरिसि कट्ले-माडिसिश्व विवर वेरीजु ( ) कसवा अवया वेलगाल माम घसिल १ दाखले कीप्पल २ करे १ कहें २ के सहा बेरीजु ( ) पैकि बजा जारि यिना-मित-(यहाँ तीने। प्राप्तो की ग्राय का पाँच साल का पूरा व्योग दिया है 1

यी-मेरे यिक्व प्रामगलु यिदर दाख़लो-प्राम करे कट्टे मुन्तागि सदरि वेत्रगुलदछिरुव दोडु-देवरु मुन्तागि ३२ देवस्थान मलयूरु-बेहद मेले यिरुव देवस्थान १ सञ्चा मूवत्त-मूरु-देवस्थानद पिंडतर दीपाराधने रथोःसव मुन्ताद बग्ये यी-देवस्थान गितागे वर्षम्प्रति दागदोजि ब्रागतक्कद् माडिसतक्क वग्ये सहा आत्रेय-सगोत्र आधलायन-सूत्र सूक-शासानुवर्ति गलाह यिम्महि-कृष्णराज-वहयरवर् पौत्रराद चामराज-वहयरवर पुत्रराद श्रीमःसमस्त-भूमण्डल-मण्डलायमान-निश्नित-देशावतंस-कर्नाटक जनपद-सम्पद्धिष्ठानमृतः श्रोमन्-महीसूर- महासंस्थान-मध्य-देदीप्यमानाविकतः कलानिधि-कुतः क्रमागत-राज- चिति-पाल-प्रमुख-निखिल-राजाघिराज-महाराज-चक्रवति<sup>९</sup>- मण्डलानु-भृत-दिन्य-रत्न-सिद्दासनारूढ़ श्रीमद् राजाधिराज राज परमेश्वर प्रौढ-प्रतापाप्रतिम-वीर-नरपति विरुद्देन्तेम्बर गण्ड लोक्षेक-वीर यहु-कुल-पय:-पारावार-ऋलानिधि शङ्ख-वऋाड्वुश-कुठार-सकर-मस्य-शरभ-शास्त्र-गण्डमेरुण्ड-घरणीवराइ हनूमद्-गरुड-कण्डीर-वाद्यनेक-विरुदाङ्कितराद महीसूर श्री-कृष्णराज-वहचरवरु सर्वमान्यवागि अप्पर्ध-कोहिसि-घेवेयाद-कारण यी-प्रामगलन् यी-विकृति-संवत्सरदारभ्य मठद इवालु-माडिकोट्टु निरुपा-धिक-सर्वेमान्य-वागि नडसिकोण्डु वक्वन्ते तान्नुकु मजकूर श्रामीलगे सन्नदु श्रप्णां-कोडिसिधीतागि सदरि सन्नदिन मेरे यी-मूरु-प्रामगत्त यही चतुरसीमा-वत्तगम् गहे बेहलु मने हम केम्पु-नूजु डिप्पन मोले योचलु-पैरु पुर वर्ग येरु-काणिके नाम-

काणिकं गुरु-काणिकं काणिकं वेरिकं कविवगद पान्यु प्राच-पेम्गु हिंह पेम्मु मार्ग-करगविः सुत्र पारम् ताति-कृट समयाः चार हुन्तु इस चरादाय देशाहाय सीत मंत्रि पराद्र वीष्पति गिढ-गावलु बाह्यम् निर्वेशन शुद्र-निर्वेशन मे।पित ताट विण्पे-इस्त श्रीगन्य द्वीरताद गर वित फार-मृत्व गहिक गुन्वाद माः संबल स्वाम्यवञ्ज रुदिसि कं।स्तुत्ता अग्रक वेनगुन-मामदिसः -नेरेयुव मन्ने-सुद्धद्वतृहु चित्रयन्नुतंग हु है।ल्तुता यी-ऐवजिनिन देवर सेवेगे उपयोग-माहिकाल्लुचा वकारहु धा-प्रामगलिक होसदागि करे कट्टे कास्त्रे धर्म मुन्तागि कट्टिमि वाजे-नायु सुन्तामि बाव वाविनल्नि यंतु हैच्यु हुद्गुनलि माहिन्द्रीण्टाग्यु सदिर देवर सेवे मुन्ताहक्कं उपयोगः-माधिकाल्तुवदु यम्बदागि श्रवण बेलगुलद चारुकीर्त्त-पण्डिताचार यठककं श्रात्रेय-मगात्र भाश्वतायन-सृत्र ऋक-शाराानुवर्त्ति-गलाद यिम्महि-कृप्णराज वडयरवर पीत्रराद चामराज-वडेयरवर पुत्रराद श्रीमत्ममन्त-मूमण्डल-मण्डनायमान - निस्तिल - देशायतंम- कर्नीटक - जनपद-सम्पद्दिष्ठानमूत-श्रोमन्मडीशूर-महासंस्थान-मध्य-देदीप्यमानावि-कत्त - कत्तानिघि - कुल-कमागत-राज- चितिपाल-प्रमुख- निखिल-राजाधिराज-महाराज चक्रवि -मण्डलानुमूत-दिन्य-रह्न-सिष्ठा-सनारुद् श्रीमद्-गानाधिराज राज-परमेश्वर प्रौढ-प्रतापाप्रतिर्म-चीर-नरपति विरुद्देन्तेम्बरगण्ड लोक्षेक-त्रीर यदु-कुल-पय:-पारा-वार-कल्लानिधि शङ्ख-चक्राद्रुश-कुठार-मकर-मत्स्य-शरभ-सास्व-गण्डमेरुण्ड-घराणो-वराष्ट-हन्मद्रुरुष्ड-कण्ठीरवाद्यनेक-भिरुदाङ्कि-

तराद महीधूर श्रीकृष्णराज-वडयर वरु बलगुलद देवस्थान गल पिटतर दीपाराधने रथोत्सव वर्ष म्प्रति ग्रागतक्क दाग-देाजि-केलसद वग्ये सहा वरेसि कोट्ट सर्वमान्य-प्राम-साधन सहि॥

प्रादित्यचन्द्रावनिलो (नलश्च

चौर्भ मिरापा हृदयं यसश्च ।

प्रदक्ष रात्रिश्च उमे च सन्ध्ये

धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्त ॥ ६ ॥

खदत्ताद्विगुणं पुण्यं परदत्तानुपालनं ।

परदत्तापहारेण स्वदत्तं निष्पालं भवेत् ॥ ७ ॥

खदत्ता पुत्रिका धात्री पितृ दत्ता सहोदरी ।

धन्यदत्ता तु माता स्याद् दत्तां भूमि परित्यजेत्।।<।।.

खदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम्।

षष्टिं वर्ष-सहस्राशि विष्टायां जायते कृमिः ॥ ६॥

मद्वंशजाः परमद्वीपतिवंशजा वा

ये भूमिपास्सततमुख्यत्वधर्मित्ताः।

मव्धर्ममेव सततं परिपालयन्ति

तत्वादवदायुगलं शिरसा नमामि ॥ १० ॥

व तारीख़ दे ने माहे आगिष्ठ सन् १८३० ने यिसवि व्लच अरमने सुबराय मुनशि इजूरु पुरन्त सदिर अपगे-कोडि-सिरुत मेरिगे असिल-प्राम मूरु दाखिल-प्राम यर्ड्ड केरे वन्दु कटे मूरक्के सद्द जारि थिनामित सिवायि सालियाना कण्ठि-रायि वम्मैन्द्र-अरुततारु वरहाल ज्याले बेरीजु उरल यी-प्राम- गल्लन्नु निम्म हवालु-माडिकोण्डु देवस्थानगल दौषाराधने पित्रतर वत्सव सुन्तामि निरूपाधिक-मर्वमान्यवामि नहिम-क्रीण्टु धरुवर्डु रुजु श्रीकृष्ण ।

( यहा मुहर सर्गा है )

[ इस सनद का सावार्थ लेख नै॰ १४१ में गर्भित हैं । ]

४३५ ( ३५५ )

#### मह में खनन्तनाथ स्वामी की प्रभावित की पीट पर

(शक स० १७७८) (शब धीर तामिल)

#### श्रीमदनन्त्रनाथाय नमः

प्रष्टासप्तत्यधिकारमप्तयातीत्तर-सहस्र ताद्गुणिते । यानिनाहन-शक-सृप-सनस्तरके समायाते ॥ १ ॥ एकाजनिशतिगुतासप्त-शत-सहस्य गुरमकाद्गुणिते । श्री वर्द्धमान-जिनपित-मोचगतान्दे च सक्ताते ॥ २ ॥ एक-स्वृत-यानाद्धिप्रमवादि-गसान्दकं सनुणिते । एक प्रवर्तमाने चल्ल-नामान्दे समायाते ॥ ३ ॥ मीने मासि सिते पचे पूर्णिमायान्त्रियौ पुनः । प्रवाद्धार्याति विक्यात-बेल्गुले नगरे चरे ॥ ४ ॥ मण्डार-श्री-जैन-गेहे श्री-विद्वारोत्सवाय च । प्राजवक्षत-नाशाय स्व-स्वरूपोपक्षन्वयो ॥ ५ ॥ श्रो चारुकीर्ति-गुरुराडन्तेवासित्वमीयुषाम् । मनोरथ-समृद्धर**ै सन्मतिसागर**-त्रर्थिनां ॥ ६ ॥ धरखेन्द्र शास्त्रिणा शुम्मत्क्रम्मकोणं उपेयुषा । श्रनन्तनाथ-विस्त्रीऽयं स्थापितस्सन्प्रतिष्ठितः ॥ ७ ॥ श्री-पञ्चगुरुभयो नमः ।

४३६ (३५६)

### उची मठ में गोम्मटेखर की मभावलि की पीठ पर

( शक सं० १७८० )

( प्रन्थ ग्रीर तामिल )

#### 🔻 श्री श्रो-गोमटेशाय नमः

श्रक्ष-विश्वस्थिक-सप्त-शते।त्तर-महस्र-सङ्गुणित-शालिवाहन-शक्ष-वर्षे एकविंशस्यधिक-पश्चशते।त्तर-द्विसहस्त-प्रमित-श्रोमहित महावीर-वर्द्धमान-तीर्र्थद्वर-मोत्तगताब्दे एकपश्चाशद्गुणित-प्रभ-वादि-संवरसरे-सित प्रवर्तमान-काळ्युक्ति नाम-संवरसरे दिचणा-यने मीष्मकाळे श्राषाढ-शुक्त-पृणिमार्या शुभितयौ श्रो-दिचण-काशी-निर्विशेष-श्रीमद्-बेल्गुल-मण्डार-श्रीजिनचैद्यालये निद्य-पुजा-श्रोविद्यारमहोत्सवार्त्य श्रीमञ्जाककीित्तं पण्डिताचार्य-वर्यामान्तेवासि-श्रो-सन्मितसागर-वर्णिचां श्रभीष्ट-ससिद्धप्रश्रं श्रोमद्-गोमटेश्वर-खामि-प्रतिकृतिरियं श्रोत्वक्रवरीमधिवसद्भगं गोपाल-म्राटिनाथ-मानकान्या प्रतिष्ठापूर्वकं स्थापित ॥ भट्टं भूयात्॥

#### ( ७४६ ) ७६४

# नवदेवता सूर्त्ति के पृष्ठ भाग पर

( मन्थ भीर तामिल )

श्री शालीबाइन श्रकाट्दाः १७८० प्रभवादि गताव्दाः ५१ त् शेरुलानिन्द कालयुक्ति नाम सवस्मर ख्रापाट शुद्धः पूर्णिमा-तिथिविल् श्रीमद् बेर्गुलमठित्तिल् श्रीमन् नित्य पूजाः निसिक्तं श्रीमत्पव्यपरमेष्ठि प्रतिविन्यमानदु तक्तनगरं पेतमाल् , श्रावकराल् सेव्यित्त अभयं।। वर्द्धतां नित्य मङ्गलं ।।

[ वेक्पुल के मह में नित्य पूत्रम के जिए तजा, तरार के पेरुमाल आवक ने यह पश्चपरमेही की मुर्त्ति उक्त तिथि की अर्थित की ।]

8\$C ( \$XC )

गगधर मूर्त्ति के पृष्ठ भाग पर

( मन्य भीर तामिल )

वृष्यसेन गराधरन भरतेश्वर चकत्र ति गौतमगराधरन श्रीया महामण्डलेश्वरन (कत्रह में ) कहारा दल्लिहन पदुमैय्यन धर्म ४३८ (३५e)

# पञ्चपरमेष्ठि सूत्ति पर

( प्रन्य ग्रीर तामिल )

वेलिगुल मटत्तुक्क मन्नाकीविल् सिन्तु मुदलियार् पेण्शादि पद्मानिवयम्माल् अभयं धुभं।

[ मन्नाकोंबिल के सिन्तुमद्क्षियार्की भार्या पद्मावतियम्माल् ने बेस्पुल सठ को ऋर्षित की ]

880 ( ३६० )

# चतुर्विंग्रति तीर्थङ्करमूर्त्ति के पृष्ठ भाग पर

( प्रनथ और तामिल )

स्वस्ति श्रो बेरगुलमठस्य तच्चूरू-धाजिकाधर्मः

४४९ (३६१)

## ख्रनन्ततीर्थंकर प्रभावली के पृष्ठभाग पर

( प्रन्थ भीर तामिल )

श्री शालिवाहन शकाब्दाः १७८० श्रीमत् पश्चिमतीर्त्यः -र मीचगताब्दः २५२१ प्रभवादिगताब्दः ५१ ल् शेल्लानिन्र तालयुक्तिनामसवत्सर श्चापादशुखपूर्णिमातिश्रियिल् श्रीमत्वे-गुलनगरभण्डारजिनालयक्तिल् श्रनन्तवृते।द्यापनानिमिक्तं श्री युपभाद्यनन्ततीरथैकरपर्य्यन्तचतुर्देशजिनप्रतिविम्बमानदु तज्ज-नगरं ग्रात्तिरं ग्रप्पाबु श्रावकराल् शेटिवत्त उभयं वर्द्धतां निरयमङ्गल ॥

[ येरागुळ नगर की मण्डार वरित में अनन्तव्रत के पूर्ण होने पर उक्त तिथि का तञ्जनगर के शक्तिरम् अप्पाद श्रावक ने प्रथम चतुर्देश तीर्थकरें। की मुर्नियां श्रापित कीं।]

४४२ ( ३६३ ) श्री चामुण्डरायन वित्तय सीमे । ४४३ ( ३६४ ) श्री नगर जिनालयद केरे । ४४४ ( ३६४ ) श्री चिकदेवराजेन्द्रमहास्वामियवरकस्याणि ४४५ ( ३६६ ) स्वस्ति श्रीमन्महामण्डलेश्वर त्रिभुवनमञ्

वलकाङ्गेष्ट सुजवलवीरगङ्ग विष्णुः वर्छन द्वीयसलदंबर विजयराव्यमुत्तरीः त्तराभिष्टद्विप्रवर्द्धमानमाचन्द्रार्कः...

#### ८४६ (३६७)

## जिह्मिक्ट्टे के दक्षिण में एक चट्टान पर जिन-सूर्त्ति के नीचे

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामाघ-लाव्छन । जीवात्त्रीतीस्यनाघस्य शासनं जिनशासनं ॥

श्राभूष्ममृह देशियगण्यद पुस्तकगच्छद ग्रभचन्द्र-सिद्धान्त-हेवर गुड्डि दण्डनायक-गङ्गराजनत्तिगं दण्डनायक-वेशपहेवन वायि जक्षमञ्ते मोन्च-तिलकमं नोन्तु नोम्बरे नयणह-देवर माडिसि प्रतिष्ठेय माडिसिहरू मङ्गलमहा श्री श्री ।

४४७ ( ३६८ ) खिला श्रोमत्मुभचन्द्रसिद्धान्तिदेवर गुड्डं श्रीमतु महाप्रचण्डदण्डनायक गड़-प्रय्यगत्तिनो शुभचन्द्र देवर गुड्डि जिकि-मञ्जे केरेय कडिसि नयणन्द देवर माडि-सिदक मङ्गत्तमहा श्री श्री ॥

४४८ ( ३६६ ) पुट्टसामि चेत्रलन कोल्लद मार्ग ।

४४-६ (३७०) चेत्रयन कोलद मार्ग ।

४५० (३७१) पुटसामि सट्टर मग चेत्रायन हालुगील ।

४५१ (३७२) चैत्रणन अमृतकोल ।

४५२ (३७३) चेत्रणन गङ्ग बावनी कील ।

४५३ ( ३७४ ) श्री पुट्टसामि सट्टर मकल्ल चिकणन तस्म चैत्रणन श्रदि-तर्तद कील जय जया।

चत्रयान श्राद-वतद काल जय जया।
४५४ (३७६) श्री गीम्मट देवर श्रष्ट विधार्च्चनेगे, हिरिय
...विकूल .....द...लजन कथिकन्तिय
...ज विट्ट दिचय श्रीमन्महा...चार्यक
हिरिय नयकी ति-देवक चिक्कनयकीर्ति देवक श्रापन्द्रार्क्वारंबरं सिल्युतिहक मङ्गलमहा श्री श्री श्री स्वयसंवत्सरद चैत सुद्ध ७ छा। श्रीमन्महामण्डलाचार्यकं
हिरियन्यकीर्तिदेवर सिष्यक चन्द्रदेवर

### सुतालयद चतुर्किंशतीर्थकरिगे.....रिय कथ्यल सासनद सारिगे.....

[ यह बेख श्रम्रा है। इसके ऊपर श्रीर नीचे का भाग बिल्कुल ही घिस गया है। बेस से बतुर्धिंशति तीर्धक्रों की अष्टविध प्रतन के बिए वक्त तिथि के। कुछ सूमि के दान का बलेस है। इस दान के। ज्येष्ठ नयकीर्त्तिंशीर लघु नयकीर्त्तं श्राचन्द्रार्कतार नियत रक्तें।

#### ४५५ ( ४८० )

### मठ में वर्द्धमान स्वामी की प्रभावली के पृष्ठ भाग पर ( प्रथ भीर तामिल )

श्रीवर्द्धमानायनमः । शालीवाहन श्रामाञ्दः १७८० श्रीसत्यव्यमतीर्थह्नरते।चगताव्दः २५२१ प्रभवादिगताव्दः ५१ ल् रोळानिन्द कालयुक्ति नाम संवत्सर प्रश्नपाढ शुद्ध पृण्यिमा तिथियिल् श्रीमद् बैल्गुमठित्तिल् नित्यपूजा-निमित्तमाग श्री , सन्मितियागरवणिगल्दैय भगीष्टसिद्धर्र्यं श्रीवीर-वर्द्धमान स्वामिप्रतिविम्वं किन्वदेशं श्रीण्ययम्त्राक्क ग्राप्पासामियाल् सैठिवत्त दभयं
एषता नित्यमहन्त ॥

#### ८४६ ( ८८४ )

### चन्द्रनाथस्वामी की मभावली पर

(अथलिपि मे)

( शक स० १५७८ )

श्री चन्द्रनाथाय नमः ।

भ्रष्टा-सप्तत्यधिकात्सप्त-शतीत्तर-सङ्खकाद्गुणिते ।

शालीवाहन-शकनृप-संवत्सरके समायाते ॥ १ ॥
एकान्न-विंशति-युतात्पच्चशतसहस्रयुग्मकाद्ग्यिते ।
श्री-वर्द्धमान-जिनपति-मोच-गताब्दे च सक्जाते ॥ २ ॥
एकन्यूनशतार्थात्प्रभवादिगताब्दके च संगुयिते ।
एवं प्रवर्त्तमाने नलनामाब्दे समायाते ॥ २ ॥
मोने मासि सिते पचे पृष्धिमायान्तियौ पुनः ।
प्रवाक्-काशीतिविख्यात-वेल्गुले नगरे मठे ॥ ४ ॥
श्रीचाक्कीर्त्ति-गुक्रावन्तेवासित्वं ईयुवां ।
मनोरथ-समुद्धरे सन्मतिसागर-वर्धिनां ॥ ५ ॥
कुन्भकोया-पुरस्था श्री-नेक्का आवकी ग्रुमा ।
स्थापयामास सद्विम्वं चन्द्रनाथ-जिनेशिनः ॥ ६ ॥
प्रतिष्ठा-पूर्वकतित्य-पृजायै स्वोपलब्धये ।
पन्ध-संसार-कान्तार-इहनाय शिवाय च ॥ ७ ॥

भद्रं भूयात्।

४५७ ( ४८२ )

### नेमिनाथस्वामी की प्रभावली के पृष्ठ भाग पर

( प्रन्थ धन्नरों में )

( शक सं० १७७८ )

श्री नेसिनाशाय तमः।

श्रष्टासप्तत्यधिकात्सप्तशतीत्तरसहस्रकाद्गुणिते । शालीवाहनशकनृपस्तत्सरके समायाते ॥ १ ॥ पक्षान्नविश्वतियुतात्पश्चशतसहस्रयुग्मकाद्गु शिते ।
श्रीवर्द्वमाननिनपतिमोच्चगताव्दे च सञ्जाते ॥ २ ॥
एकं प्रवर्त्तमाने नलनामाव्दे समायाते ॥ ३ ॥
सीनं सासि सिते पचे पीर्धमास्यान्तियौ पुनः ।
प्रवाक् काशीतिविख्यातवेलगुन्ने नगरे वरे ॥ ४ ॥
भण्डारश्रीजैतगेहे श्रीविहारोत्सवाय च ॥ ४ ॥
श्रीचारकीर्त्तिगुरुराङ्ग्वेवासित्वमीयुषां ।
प्रनन्तभवदावाग्नीशमनाय शिवाय च ॥ ४ ॥
श्रीचारकीर्त्तिगुरुराङ्ग्वेवासित्वमीयुषां ।
प्रनार्थमसुद्धी सन्भतिसाग्रवर्धिनां ॥ ६ ॥
श्रीनेमिनायविस्वोऽयं स्वापितस्य प्रतिष्ठितः ॥ ७ ॥
श्रीनेमिनायविस्वोऽयं स्वापितस्य प्रतिष्ठितः ॥ ७ ॥

#### ४४८ ( ४८३ )

# परिडत दीर्बलिशास्त्रि के घर शान्ति-नाय सूर्त्ति के पृष्ठभाग पर

(नागरी अचरों मे )

सं १५७६ व॰ शा॰ १४४१ प्र॰ कर प्र० कु॰ सहित पीं। मासे ओउस॰ जा॰ सोनीसीहा मार्था धर्माई नास्ता पुत्र से सिह्यारीया श्रेयाह । वि.. मासे० शु० प० ६ सोमे श्रं शीवलनाथ विस्य कारित । प्र० शो० यु० त० पाप । श्रीवि स्नामुम्करिभिः। ४४६ ( ४८४ )

### गरगट्टे विजयराज्यव्य के घर जिनसूर्त्ति के पाद पीठ पर

श्रीमद् देवणन्दि भट्टारकर गुड्डि सालब्बे कडसतवादिय तीर्त्थद बसदिगे कोट्टल्

४६० ( ४८४ )

### गरगट्टे चन्द्रय्य के घर जिनमूर्त्ति के पादपीठ पर

श्रीमत्क्रणनचे कन्तियस क्रातसत्तवादिय वीर्ल्यद वस-दिगे कोहर्

४६१ (४८६) सल्लिपेशा। ४६२ (४८७) वीरण्न।

४६३ ( ४८८ ) चिकण्यत तम्म चेत्रण्यत कोलः।

४६४ ( ४८६ ) पुटसामि चैन्नणन मण्टप कील तीट ।

४६५ (४-६०) चिकणन त.....चेत्रणन कील !

४६६ ( ४-६३ ) हालोरित ।

४६७ ( ४-६४ ) श्रीजिननाथ पुरद सीमे ।

४६८ ( ५०० )

### मठ के दायीं ओर तेरिन मण्डप में रय पर

. शालिवाहन शक्त १८०२ ने विक्रमनामसंवत्सरद माघ शुद्ध ५ रलु वीराजेन्द्रप्याटेयरलू इक्तव रायण्नशेट्र श्रक्तिगे जिल-मन शेवर्क्त ।

[ वीर राजेन्द्रप्याटे के रायण्यसिष्टि की भावन ने प्रदान किया ]

## ग्रवणवेल्गुल के ख़ासपास के ग्रामों के शिलालेख। जिननाथपुर के लेख

४६६ (३७८)

#### **शान्तीश्वर बस्ती के द्वार पर**

गहुर प.... जिनतीत्थेद वा. स्तत्व्-ध्रश्रगण्यतु... त्र चोल-स...पढवरिगं ॥ ..सन्दनाग, .... त्रिलेगजन ..स्दत ... त्रु यवनल्प चन्दम .. गु .... दागि .... यदि जिन-प्लेयनेय्दं माडिदं ॥ ... त्रुगचित्र .... त्तनग ... विद .... ल स ...... त . दि महसन्यसनं गय्यनिष्ण ..स्त्र ..दिन धर-नेरय त मसु...

....दिरन.....म, प नेट्टन्दवदि ...सङ्ग नि ...जर्बिलों... वनंद ..गविगनातम येन्तल् चित्त...कुडेदेयनिरि....माह... [ इस श्रत्यन्त टूटे हुए जेख के प्रथम भाग में चोट शीर गड़ के नरेशों के बीच घोर युद्ध का श्रीर श्रन्तिम भाग में किसी के समाधि-मरण का उल्लेख है ]

#### ৪७० ( ३७६ )

### उसी बस्ती के रङ्गमण्डप में एक स्तम्भ पर श्री ग्रुममस्त् ।

खित सङ्घुदय शालिवाइन सक वहस १५५३ प्रजेत्पत्य सवत्सरद पाल्गुण सुध ३ ल कम्ममेन्य लेशिहत गोत्रद नर्ल सिल सेट्टि मग पालेट पदुमण्णातु यि-वस्ति प्रतिष्टे जीनीदार माडिदर सङ्गल महा श्रो श्रो श्री

[ उक्त तिथि को कम्ममेन्य लोहितगोत्र के नर्लमिकसेटि के पुत्र - पाजेद पहुमयण्या ने इस वस्ति का जीयोद्धार कराया ( )

#### ४७१ ( ३८० )

#### शान्ती खर बस्ति में शान्तो श्वर की पीठिका पर

स्वस्ति श्री सूलसङ्घ-देशियगण्-पोस्तकगच्छद कोण्डकुन्दा-न्वय कोल्लापुरद सावन्तन वसदिय प्रतिबद्धद श्री-साधन न्दि-सिद्धान्त-देवर शिष्यक सुभचन्द्र-त्रैविद्य-देवर शिष्यरप्य साग-'रणन्दि-सिद्धान्तदेवरिगे वसुधैक-वान्धव श्रोकरणद रेचिमय्य-दण्डनायकक शान्तिनाथ-देवर प्रतिष्ठेयं माडिधारा-पृर्व्वकं कोष्टक

४७२ ( ३८१ ) सङ्गम देवन कीडिंगिय मने ४७३ ( ३८२ ) श्रोमतु चिकालयोगिगलु मठ मोदलो-

#### ३७६ श्रामपास के शामी के श्रवशिष्ट लेख

लिर्देरु श्री सूलसङ्घद प्राभयदेवरु नाम... दे तम्मुचिपदव...र इद् ॥

४०४ (३८३) खरित श्री विजयाभ्युदय शालिवाहन

शक्त वरुप १८१२ नंय विरोधि नाम
सनस्मरद वैशाख वहुल पश्चिमयल्छ
श्रीमद् वेलगुल निवासियागिह मेरुगिरि
गोत्रजराद श्री वुजवलीय्यनवरिगं निशेष
सुखाभ्युदय प्राप्त्यर्थ-वागि प्रतिष्ठेयं
माडिसिदं॥

[यह केल घरेगछु वस्ति की प्रतिमा पर है] ४७५ (३८५)

## जिननायपुर में तालाब के निकट एक चट्टान पर

साधारण-संवत्सरह श्रावण सु १। श्रा। श्रीमन्महाम ण्डलाचार्यक राज-गुरुगल्लमप्य हिरिय-नयकीर्त्ति-देवर शिष्यरु नयकीर्त्ति-देवर तम्म गुरुगल्ल बेक्कनल्ल माडिसिद वस दिय चेज-पारिण्वदेवर ष्रष्ट-विधार्चनेगे दिरिय-जिक्क्यवेय-केरेट हिन्दण नन्दन-धनदोल्लगे गदे मलगे ख र...व्वेक साडिकोष्ट्रभू मङ्गल-महा श्री श्री श्री।

िउफ तिथि को महामण्डलाचार्य राजगुरु हिरिय नयजीतिंदेव व शिष्य नयकीतिंदेव ने अपने गुरु येक्क की बनवाई हुई गस्ति के चेन्न पार्ण्यदेव की अष्टविध पूजन के लिए उक्त मूक्ति का दान दिया।

\* 1

#### ४७७ ( ३८६ )

### उसी ग्राम में एक चट्टान पर

........स्त्र......श्री......मन.......गरे माहि... ......दत्रतिय...... मुनिशाजरिन्द......विल्लु ......भरदिन्द समाधि...सुं नाहुं प्रभु त्रातमुं।

नेरेदिन्तेल्लरुमिर्दु कोष्ट्रमलाम्भोराशियुं मेरु मृ-घरमुं चन्द्रतुमक्केतुं वसुधेयुं निल्वन्नेगं सल्विनं ॥ १ ॥

इन्त् ई-धर्ममं किडिसिदवरु गङ्गेय विडयलेक्कोटिमुनीन्द्ररं किवलेयुं त्राक्षणुरुमं कोन्य त्रहात्तियलु होहरु।

[ इस दूरे हुए खेख में किसी दान का उन्नेख है जिसके विच्छेद से गङ्गा के तीर पर सात करोड ऋषियों, कपिन्ना गौको और बाह्मणों की हत्या का पाप होगा।]

४७७ (३८७) श्रीमतु सिड्ग्यपनायकरकोमरन निरू-[काबे गौड की भूमि में] पदिन्द बैक्कन गुरुवप सावपनालगाद प्रभुगलुचामुण्डरायन बस्तिगे समर्पिसिद सीमे श्री।

[सिंह्न्यप नायक की आजा से वेकन के गुस्वप सोवप आदि'प्रसुश्रों' ने यह सूमि चासुण्डराय वस्ति को खर्पण की । ]

४७८ (३८८) श्रीविष्णुवर्धन व्देवर हिरियदण्डनायक गङ्गपय्य स्वामिद्रोह घरट्ट श्रीबेलुगुलद ३હ⊏

तोर्त्तदेलु जिननाघ-पुरवमाटि य...स्तयस
.....रदेलु .....ह-घरटुनेस्य कालग...
जगलवाहिद.... विष्णुवर्द्धन देवर...
का परिहार ॥ द्रोहघरटु-नेच्च कालु ।

[इस टूटे हुए जेस में विष्णुवर्द्धन नरेश के प्रधान दण्डनायक / गङ्गवस्य द्वारा बेल्गुल में जिननाधपुर निर्माण कराये जाने का उल्लेस हैं ]

४७६ (३८६)

जिननाथपुर में श्रान्तिनाथ बस्ति से पश्चिमात्तर की श्रीर एक खेत में समाधिमण्डप पर

(शक सं० ११३६)

श्रों नम. सिद्धेभ्य ।

खरित श्रीमन्महामण्डलाचार्थ्यत राज-गुरुगज्ञेनिप बेलि-कुन्बद श्रो-**नेभिचन्द्र**-पष्टितदेवरेन्तप्परेने ॥

वृत ।

•

परमजिनेश्वरागम-विचार-विशारद्दनात्मसद्गुयो
रक्कर-परिपृण्नेनुत्रत-सुखार्त्यं विनेय-जनोत्पत्त-प्रियं ।

निकपम-निखकीर्त्ति-घवलीकृत . ..चेन्दु लोकमा
दरिपुदुसूरि . निधिचन्द्रमनं मुनि-नेमिचन्द्रनु ॥

अवर प्रिय-शिष्यरप्प श्रीमद्भालाचन्द्र-देवर तनयन स्वरूपनिक्रप ......चन्तण्यन वाग्विलासवार्ष्य ....

तण्यान सच्चरित्र... गदोलु ॥ जन-जिन-मिया. निहा
...कं.....नियवे...न रूप-यौवन-गुणसम्पत्तियिन्दातं
वित्तगु.....भुवन-मूष्य-बालचन्द्र...कहक ल च
... वहल-चदु... गजराज.. तीव्र-व्वरो...ककर्कशः
प्रतिका...रियः..सक-वर्षद १९३६ नेय श्रीमुखसंवत्सरह कार्तिक शुद्ध ५सो । प्रभात-समयदोल्सन्यसनसमन्वतं॥

कन्द ।

पश्च-नमस्कार मन सश्चलिसद्देन्तोप्पुदु सकल...

.....र दिविज-त्रधुगे वल्लभना**रं**॥

...य यहलकं ॥ श्रन्तु...देवर घि.. यर दहन-स्तानदे।ल् परोक्त...निमित्तवागि वैराजनिं माडिसिद वालचन्द्र देवर मग...न शिलाकूटं ॥ मात......शोल-नत... गुण....द विभव....भूतलदे।ल् कालक्वेये सीतेगे क्षिमणिगे रितगे सिर देगरे सम.....वेनिसिदा-महासित चिय....स्तानमनिरदे.....भाव-संवत्सरद जेष्ट-व । द्वि । निशान्तदे।ल् सल्लेखन-विधियं समाधिय पडेदु स्तर्गा-प्रात्तेयाद्वन्नु ॥ श्रीशान्तिनाथाय...॥ [इस हुटे हुए बेख में त्रोलेकुम्य के महामण्डलाचार्य नेमिचन्द्र पण्डित देव के पिय शिष्य व बालचन्द्रदेव के तनय के उत्त तिथि के। समाधिमरण का बलेख है। उनकी शमशानभूमि पर यह शिलाकृट बनवाया गया। लेख के श्रन्तिम माग में साध्ती कालकों के समाधि-मरण का बलेख है।]

## जिन्नेनहल्लियाम के लेख

४८० (३६०) श्रा शक्तवर्ष १५८६ प्रमादी च सवत्सरह वैशाख बहुत ११ यद्धि समुद्रादीश्वर
स्वामियवर नित्यसमाराधने नित्योत्सह
कोलतेह मण्डपद सेवेगे पुटमामि सेट्टियर
सम चैन्नग्रमु बिह जिन्नेयन हिन्नय प्राम
मङ्गत महा श्री श्री श्री ।

[ उक्त तिथि की पुटसामि के पुत्र चेखण ने समुद्रादीम्बर ( चन्त्र-नाप ) स्त्रामी के नित्य पूजनेत्सव के व कुण्ड, उपवन और मण्डप की रचा के हेतु जिलेयन इन्हि माम का तान किया ]

४८१ ( ३६१ ) श्रो चामुण्डरायन वस्तिय सीमे ॥ श्री

### हाजुमत्तिगट्ट ग्राम के लेख

४८२ ( ३६२ ) रुख...... विक.....वरु...सङ्कणनगं कोडिंगि तेट.....दा सिला ससन..... करण वि...कन... सङ्कणनगव् चिकसङ्ग्रा...प्र...न वरकोट कोडग... ....... ला ससन महल महा श्री श्री।

[इस टूटे हुए लेख में एक उद्यान के दान का उछेल है ]

४८३ ( ३-६३ ) दे.....य-नायकन मग साहेय नायक माहिसिद नन्दि

[मादेय नायक ने नन्दि निर्माण कराई ]

### करठीरायपुर ग्राम के लेख

४८४ (३६५) श्रीमतु परिस्ततदेवस्थल गुहु्गलु बेलु-गुलद नाड चेत्रण-गीण्डन सग नागगीण्ड सुत्तगदहोत्र... लिय कल्लगोण्ड बैर गोण्ड-नेलिगाद गैलुगलु मङ्गाचि माडिसिद बस्तिगे कीट्ट वोट्टर कट्टेय गद्दे बेदलु यि-धर्म्मके तिपदवरु वारणासियलु... इसकिपिलेय कोन्द्र गापके होड़......लु-महा श्री श्री श्री।

[ पण्डितदेव के उक्त शिष्यों ने मङ्गायि की बनवाई हुई बस्ति की ब्हरकोटे की भूमि प्रदान की। जो कोई इस दान का विच्छेद करे उसे बनारस में एक हजार कपिठा गाँखों की हत्या का पाप हो।

४८५ ( ३-६६ ) श्री चामुण्डरायन वस्ति सीमे ।

#### श्रासपास के ग्रामा के भवशिष्ट लेग

352

### सार्गन हल्लियाम के लेख

४८६ ( ३६७ )

(शक मं० १०४१)

श्रीमत्परम-गम्भीर स्याद्वादामीष-लाव्छन । जीवात्त्रे लोक्यनाथम्य शासन जिन-शामनं ॥ १ ॥ भद्रमस्तुजिनशासनाथ मम्पद्यताम्प्रतिविधान-हेतवं । श्रान्यवादि-मद-इस्ति-मस्तक-स्काटनाय घटने पटीयमे ॥२ सम: सिद्धेभ्य ॥ नमे। वीतरागाथ ॥ नमे। श्रमहन्तायां ॥ स्वस्ति श्री-कोण्डकुन्दाल्ये विल्याते देशिकं गर्णे । सिंह्यान्दि-मुनीन्द्रस्य गङ्ग-राज्य-विनिर्मितं ॥ ३ ॥

[ आगो लेख की १ से ४० पिक तक गद्भराज का वहीं वर्णन हैं जो लेख न ६० (२४०) के तीसरे एच में आगो १४ वें पद्म तक ' पाया आता है।

खिं समधिगत पश्चमहाशब्द .. ..न्म्मीडि धन्यनली ॥ १५॥

इससे भागे-

श्रन्तु बेहिकोण्डु श्री पार्श्वदेवर पृत्रेग कुक्कुटेश्वर-देवर्गी विदर सक-वर्ष १०४१ नेय विलिक्ब-संवरसरद फाल्गुणा र् सुद्ध दसमि ब्रह्मारदन्दु शुभचन्द्र-सिद्धान्ति-देवर कालं किर्च विदु-दित्तिय गोविन्दवाढिंगे मूडल-सीमे ईशाझ-दिशेय एरेय की.. तेर्राण्टगोरेय निकह क्षेत्र्लाइनइल्लिंग होद बट्टेय दिञ्चेय सारण हुलुमाहिय गिंड तेडूलु अर्हनहिल्लियन्दा...
मिदपुरक्तं हिरिय-देनर वेट्टक्तं होद हेञ्बट्टेये गिंड हहुनलु
हिरिय...इल्ल न् जुगेरे वेक्कननिप...बडकलु गङ्गसमुद्रक्के
चल्यद हहुवण दिण्नेयिं पहुनलु गिंड यिन्ती-चतुरसीमेथं पृन्धिं
...चक्कन . नुं प्रत्यधिवासद...पहु....गोम्मटपुरद पट्टणस्वामि मिल्ल सेट्टियह...सेट्टि गण्डनारायण-सेट्टियुं मुख्यवाद
नकर-समूहमुमिद्ं माहिद मर्ट्यादे यिन्तीधर्म्यमं प्रतिपालिसुवर्गो महा-पुण्यं प्रक्नुं ॥
वर्षो ॥

प्रियदिन्दिन्तदनेय्दे काव पुरुषमायुं महा-श्रीयुम-क्केयिदं कायदे काय्व पापिगे कुरुचेत्रोव्वियोत्त वारणा-शियोत्तेक्कोटि-मुनीन्द्ररं कवित्तेयं वेदाह्यरं कीन्दुदो-न्दयसंसान्गुमेनुक्ते सारिदपुदी-शैताचरं सन्ततं॥ १६॥ विरुद्द-ह्वारि-मुख-तित्तकं गङ्गाचारि खंडरिसिदं॥

[इस लेख में खेल नं० ६० (२४०) के समान गहराज के की सिंवर्णन के पश्चात् उछेल हैं कि अन्होंने विश्ववद्दं न नरेश से गोविन्द्वाहि प्राप्त को पाकर उसे पार्वदं व और कुनकुटेरनर की पूजा के हेतु उनत तिथि को शुमच इ सिद्धान्त देव का पादमचालन कर दाव कर दिया। जो कोई इस दान का पालन करेगा वह दीर्घायु और वैभव सुख भोगेगा पर जो कोई इसका विच्छेद करेगा उसे कुरुचेत्र व बनारल में सात करोड़ श्वरियों, क्षित्वा गौओं व वेदज्ञ पण्डितों की हसा का पाप होगा। जेल को गहाचारि ने उस्कीर्य किया है।]

४८७ ( ३६८ ) ...रिसिदेवगे बिट्ट दत्तिय गहेय.....

न्नडेत्ति कवि सेटियु मटना विट गट सत्तमे स्रोन्ट कंत्तम ।

[इसमें कवि मेटि के उद्घ भूमि ने दान रा व्हन्त र'] ४८५ (३६६) श्रो वृषमस्त्रामि

( राण्डित मिर्स वे पादपीट पर )

४८६ (४००) श्री मूलसङ्गद देशिगगद पीम्तक गन्छद श्रा सुभवन्द्र सिद्धान्त देवर गुड़ि ज-म्कियन्वे दण्डनायिकिति सादिति ... देवर्गो प्रतिष्टेयं माडि जिक्कियवं .. . हर मग प्यमगद स .. . चुनरय ... दवाहिय यलु मलगे वंदले कालग ५ गोविन्द-पहिच कालग १ वेदले कण्डम।

[ शुमचन्द्र सिद्दान्तदेव की शिष्या जिल्पटा न सित्ते की स्थापना वराई और गोविन्ट बाढि की उक्त भूमि शर्पण दी । ]

### सुगडहल्लियाम का लेख

840 (800)

.. सवत्सरद मार्गाशिर शु १ = ब्रहवार न्महामण्डलाचाट्य के नेसिचन्द्र पण्डितदेवक ....पट्टणखामि नागदेव हेमाडेवु केच्यागैडनु न मग सार गौड करेथं किट्ट्स्तलेथेन्द्र भात
हारिसुनुदिस्त वा तेस्व अय्टु हण्यित
हो .. वेहले ह्रुवण मुत्तेरि सीमे
भातन म . पय्यन्त सल्लुवन्ताणि
कोट पतले पलिहिस्स कविलेथ कोन्द्र॥

[यह लेख कुष भूमि का पहा है। इसमे महामण्डलाचार्व्य नेमिचन्द्र पण्डित देव का बहेल करके कहा गया है कि मारगींड ने एक तालाव बनाया, इसके लिए नागदेव हेग्गडे श्रार कंञ्चगाँड ने उसे सदा के लिए क्वत भूमि का पहा हे दिया।]

## वेद्स्याम में वस्ती के सन्मुख एक पाषाण पर

( शक्त सं० १०६५ )

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोधस्ताव्यतः । जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥ १ ॥ श्रीकान्तापीनवच्चोक्हगिरिशिखरे।व्जून्भमानं विशालं लोकोद्यतापलोपप्रवस्तविलसित बीरविद्विड् मद्दीपा-नेकव्यामुक्तसञ्जोवनबहुलितोद्यस्युस्सोममुक्ता-नीकं निष्कण्टक निश्चलमेनलेसग्ं है।यस्तचन्न-वंश ॥ २ ॥

भदरोत्मीकिकदन्ते पृष्टिदनिलापालीधचूडामणि-त्वदितुराद्गुणशोभीथं स्वकचिथि सद्वृत्तराराजित- त्वदिनत्युत्रतज्ञातियि सममेन सङ्गामग्द्रामग्द्रामग्द्राम् सदवहैरिकुलप्रतापिविनयादित्यं भराधीश्वरं ॥३॥

क ॥ विनयादित्यन तनयं

जनतुतन् एरेयङ्गमूभुजं तननुः।

विनुतं विष्णुनृपालं

मनिख तदपत्यं नेग . नरिमंहं ॥ ४ ॥

ष्टु ॥ नतनरपालजालक विशानविज्ञाम्भतग्रासुरेग-द्धतित्त .... गननाष्ट्यरङ्गरामनः

विजेतनिजपुण्यपुश्वयनमाधितमर्व्यः.....

.....महोन्नतिकंबिन्देसंदं नरिसंह भृभुजं ॥ ५

क ॥ **या-तरसि** हनृवाङ्ग

भूनुतं पट्टमहदेवि तत्सतियादल् । मानिनिय् राचल देवियं

दानगुग्रख्यातकस्पलतेवोल् प्रा . ... ॥ ६ ॥

ष्ट्र ॥ त्रत्नालीलेगे मुझवेन्तु मदनं पुट्टिहेना-विप्णुगं वित्तसच्छ्रोवध्रविङ्गवन्ते नरसिंहचोखिपालङ्गव् ए-चलदेविप्रयेगं परात्र्थचरित पुण्याधिकं पुट्टिदं वत्तवद्वैरिक्जलान्तकं कयमुझ बल्लाला मुपालकं ॥ ७ ॥ गतलीलं लाजनालम्बितवहल्लभयोप्रक्यरं सूर्व्जरं सन्धृतस्त्र गीलनङ्गीकृतकृत्रत्वरसम्पष्टव पल्लवं। प्रोक्मितवील चीलनाद कदनवदनदोल् भेरियं पेट्रस् राहितम्भूवनालकालान्त्वततुल्भुनं वीरसङ्गालदेवं

रिपुराजद्राजिमम्पत्मरसिरुद्द शरत्कालसम्पूर्णाचन्द्रं रिपुभूपापारदीपप्रकरण्डुतरोद्भूतभूरिप्रवात् । रिपुराजन्यीय...म्बलसां.....लोप्रप्रतापं रिपुष्टर्वापालजाल चुभितयमनिवं वीरबल्लालदेवं ॥ शा खित समधिगत पञ्चमहाशब्द महामण्डलेश्वर' । द्वारावती-पुरवराधोश्वरं । तुल्लववलजलदिवलयानिलं । दायाददुर्गा-दावानलं। पाण्ड्यकुलकुलकुषरकुलिशदण्डं। गण्डभेरुण्डं। मण्डलिकवेपटेकार । चौलकटकसुरेकार । सङ्घामभीम । कलि-कालकाम । सक्तवन्दि जनमनस्यन्तर्पेण प्रवण्तरवितरण्विनादं । वासन्तिकादेवीलव्यवरप्रसादं। यादवकुलाम्बरस् मणि। <sup>मण्डि</sup>जिकचूडामिषा । कदनप्रचण्ड । **म**लपरोल*् गण्ड नामा*दि प्रशस्तिसहित'। श्रोमत् चिभुवनमञ्ज तलकाडु-केांगु-नङ्गिल-ने जिन्नवाहि-बनवसे-हानुङ्गत्तुगण्ड भुजवत्तवीरगङ्गप्रतापहे । उत्तलब्छालदेवरु दिच्चणमहीमण्डलमं दुष्टनिमद-शिष्टप्रतिपालन-पृष्वेकं सुखसङ्क्षयाविनोदि दोरसमुद्रहोल् राज्यं गेय्युत्तिरे ॥ वित्पतामइ विष्णुभूषालपादपद्योपजीनि ॥ ध ।। तुते लोकास्विके माते रूढजनकं श्रीयचराजं यशो-न्विते यी-पद्मलदेवि वस्त्रमे जगद्विख्यातपुण्याधियं। सुतनी श्री नरसि हदेवसचिवाधीश जिनाधीशनी-म्सितदैवं तनगेन्दोर्डे विदितनो श्रीहुन्नुदण्डाधिपं ॥ १० ॥

क ॥ जनकतनुजातेयिन्द

वनजाद्भववनितेयिन्द्वगगलवेनिपल् ।

जनतुत पञ्चलदेविय---नन-पनित्रनष्टिमगलगतुरनेपिन्दः ॥ ११ ॥

तस्पुत्र ।।

वितुत-नयको स्ति-मृतिपद-वनम्दभूद्व विद्यान्यनिताद्वं कनकाचलगुणतुद्वं वनवैरिमदेभमिष्टनी-नर्सि हु ॥ १२ ॥

स्वति श्री मूलमञ्जनिसयमूनसम्भरं निर्गराविणानष्टम्भरं
देशियाण गजेन्द्रमान्द्रमद्धारावभासम् । परम्मयसमुन्यादित-सन्त्रायरं । पुस्तकगन्त्रस्वन्द्रस्वरसीमगेजित्रराजमानर् । केशव्यक्रन्द्रान्ययगगनदिवाक्षरम् । गाम्भोग्यंग्द्राक्षरम् । तपस्त्रीकन्द्रसम्य गुणाभद्रसिद्धान्तदेवर गिर्थ्य स्महामण्डमा चार्च्य नयकीत्ति सिद्धान्तदेवरेन्तप्यंग्टडं ॥ वृ ॥ स्मरणसाम्बुजदण्डचण्डमद्येतण्टं द्यामिन्धु वन्धुरमूश्रद्वरनुद्धमोद्धवहलाम्भोरासिक्रम्भोद्भव । धर्यास्ता नेगस्यकीत्तिदेवगुनिषं सिद्धान्तचक्रेश्वरं ॥१३॥ तिव्यस्यरं ॥

> चरगेन्द्रचीरजोराकररज्ञतिगरिश्रीसितन्छत्रगङ्गा-इरडासैरावर्तेभस्फटिकवृपभग्नुश्राश्रनीद्वारहारा-मरराजक्वेतपङ्के रुइइलंघरवाक्श्रहृहंसेन्दुकुन्दो-

कामपास के प्रामा के धवशिष्ट लेख ३८-६ त्करचञ्चत्कोर्त्तिकान्तं बुधजनविनुतं भानुकीर्त्ति-वतीन्द्र ॥ १४ ॥

सिद्धान्ताद्धतवार्द्धिवर्द्धनविधा शुक्लैकपव्वीद्रत-स्ताराणामधिषा जितस्मरशरः पारास्थ्येपारङ्गतः । विख्याता नयक्तीक्ति देवसुनिपश्रोपादपद्मप्रिय-स्स श्रीमान्भुवि भानुक्तीक्ति सुनिषा जीयादपाराविधा।१५॥

शक वर्षद १०६५ नेय विजयसंवत्सरद **याष्ट्रयनहुल** चातिमञ्जलवारदन्दु उत्तरायण सङ्क्रान्तियन्नि भानुकीत्ति सिद्धान्त देवरनिधपतिगलागि माडि तद्गुरुगल्य नयकीत्ति -सिद्धान्तवक्रवर्त्तिगलांधारापूर्वकं माडि ॥

ष्ट ॥ श्रवलत्रोयुतरो ग्राम्यदेशविभुगं श्रोपार्श्वदेवङ्गवुग्र-चतुर्विशतितीर्धकर्गावेसवी-सत्पूजेगं भागकं ।
किचरात्रोत्करदानक मुददे विद्वं वेकनेन्त्रूरतुग्र-चरित्र सत्ते मेक्वुल्लिनेगवी-ब्ल्लास्मूपोत्तमं ॥ १६ ॥
असदि नेगन्यद्वीर्त्थपजेगवशेषाद्वारदानकव-

कमिद नेत्रिम्मटतीर्त्यपूजेगवशेषाद्वारदानकवु-त्तमर मुख्यरतागि माडि विदित श्री भानुकीर्वीश्वर । विमदङ्गी-नयकीर्त्ति -देवयतिगाकल्पं सत्तल्वेकनं सुमनस्कं विभुहुञ्चपं विडिसिद्धं श्री वीरवङ्गालिन ॥१७॥

शाम सीमे ॥ (यहाँ सीमा का वर्णन है) इटु बेक्कन गतुरक्षीमे ॥ स्वदत्तां परदत्तां वा (इस्रादि)

### [ चन्नरायपट्टन १४६ ]

िलेख न० १४४ के समान होयमल वन के परिचय व वीरयहार हैं व के प्रतापवर्णन के पश्चात चहाल नरेन के एक्टाधिपति दूस का परिचय है। हुछ पद्धराज बीर लोकास्थिक के पुत्र थे। उनकी पर्मी का नाम पद्मलदेवी और पुत्र का नरसिंह मचिवाधीश था। हुछ जिन-पद्मक थे। इसके पश्चात कहा गया है कि उक्त निधि को गुग्ममंद्र के रिप्य नयजी मिं के शिष्य भानुकी में बतीन्द्र को प्रहाल नरेश ने पार्म श्रीर चतु विवस्त तीर्यंकर के पूजन के हेनु मारहिछ प्राम का दान दिया। इसके जुळ, पश्चात हुछए ने प्रहाल्यं से बेयक प्राम का भी हान दिखा।

४स्२

### हत्ते बेल्गोल में ध्वंस वस्ती के समीप एक पाषाण पर

( शक स० १०१५ )

भद्रमस्तु जिनशासनाय सम्पद्यतां प्रतिविधानद्देतवे ।
श्रन्यवादिमदद्दक्षिमस्तकस्फाटनाय घटने पटीयसे ॥ १ ॥
स्वित समस्तुमनाश्रय-श्री-पृथ्वीवश्रम महाराजाधिराज परमेश्वरपरमभट्टारक स्वाश्रयकुत्तित्वक चालुक्याभरखं श्रामत्
चिभुवन-सञ्चदेवर राज्यमुत्तरोत्तराभिवृद्धिप्रवर्द्धमानमाचन्द्राकं
सञ्जतिमरे तत्पादपद्योपजीवि । समिधगतपत्वमहाशब्द महामण्डलेश्वरं द्वारावतीपुरवराधीश्वरं यादवजुलाम्बरद्युमिख

सम्यक्त्वचूडामि मलपरालगण्डाचनेकनामावलीसमालहूत श्रीमत् चिभुवनमञ्ज-विनयादित्य-पोय्सलं ॥

श्रीमद्याद्ववंशमण्डनमणिः चोणीशरचामणि-रुर्णचमीहारमणिर्नरश्वरशिरःशोत्तुङ्गशुम्मन्मणिः । जीयात्रोतिपथेचदर्प्यणमणिर्छोनैकचिन्दामणिः

श्रीविष्णुर्विनयान्यितो गुणमणिस्सम्यक्तचूडामणिः

11 7 11

एरेद मनुजङ्गे सुरभू-मिरुहं शरखेन्दवङ्गे कुलिशागार'। परविनितेगनिकतनेयं

धुरदोल्पोग्धर्दङ्गे मित्तु विनयादित्यं ॥ ३ ॥

र्ककस-पीरसत्तनेम्बा-

रक्करमं बरेहु पटमनेत्तिद्दिदिरील् । लक्कद समलेक्कदे मरु-

वक्कं निन्दपुवे समरसङ्घट्ट एदे । । ।।

वलिद्दे मलेद्दे मलपर

त्तलेयोल्बालिङ्जवनुदितभयरसवसदि ।

विलयद मल्यद सलपर

वलेचोल्कैथिडुवनोडनं विनयादित्यं ॥ ५ ॥

थ्रा-**पो**टसलभूपङ्गे म-

शोपालकुमारनिकरचूडारत्नं ।

#### ३-६२ श्रामपाय के प्रामी के अवशिष्ट लेख

श्रीपित निजभुजविजय-महीपित जनियिमिदनदटन् एरेयङ्ग नृषं ॥ ६ ॥
वृत्त ॥ अनुपमकीर्त्ति सूरंनेय मारुति नालकनेयुप्रविद्धयय्
देनेयम मुद्रमारं तय पूराखेये लानेयुव्येरं प्रानेख्
दनेय कुलाद्विया स्थाने स्वत्यार् एरेयङ्गदेवनं ॥ ७ ॥
अरिपुरं लिक्षान स्वति अन्यागिले स्वद्धाति स्य स्थाने स्वति जनित्या स्थाने स्वति जन्म स्वति जन्म स्वति स्वति उति स्य स्थाने स्वति उति स्य स्थाने स्वति उति स्थाने स्वति स्वति स्थाने स्वति स्वति स्थाने स्थाने स्वति स्थाने 
कन्द ॥ मुररिपुव पिडिव चकद

हतिगं कंमरिगमा-फणिष्वसिय वि-ष्फरितनखहतिग**मेरेगन** 

करवारगमिदिचिर्च बर्दुहुनाप्पेरुमालं ।। सा ।। इम्मेंड दर्धाचिम्नानेगं प-

दिम्मीडि गुत्तगं वासदत्तगत्तत् । नुम्मीडि रित्रसूनुगं सा-

सिम्मीढ मेल दानगुण्दिन स्रेयद्भन्तृष् ॥ १० । श्रा-महामण्डलेश्वरन गुरुगलेन्त्रत्यरेन्दहे ॥ श्रतोक ॥ श्रीमतो वर्द्धमानस्य वर्द्धमानस्य शासने । श्रीकाराङकुन्दनायाभूनमूलसङ्खाप्रणी [गर्गी] ॥

वस्यान्वयेऽजनि ख्याते विख्याते देशिके गर्छ ।

गुणी देवेन्द्र सेद्धान्तदंवी देवेन्द्रवन्दितः ॥ १२ ॥
जयित चतुम्भुखिदेवी योगीश्वरद्धदयवनजवनदिननाथः ।
मदनमदक्तिमकुम्भरणनदत्तनीत्वणपिष्टप्रनिष्दुरसिष्दः॥१३॥
सन्दिर्धा गोपनन्द्यात्वं वसूव भुवनस्तुतः ।
वाणीभुवान्युजात्वाकभाजिष्णुमणिद्ष्पेणः ॥ १४ ॥
जयित भुवि गोपनन्दी जिनमतल्लमञ्जलिवतुष्टिनकरः ।
देशियगणामण्या भव्यान्युज्ञपण्डवण्डकरः ॥ १५ ॥
वृत्त ॥ तृङ्गपगोभिरामनभिमानसुवण्णीधराधरं तपी-

मङ्गलल्ह्मबल्लभनिनातलयन्दित गोपनन्दिया-बङ्गम-साध्यमप्य पलकालटे निन्द जिनेन्द्रधर्मार्ग

गङ्गनृपालरन्दिन विमृतिय रूडियनेट्दे माहिदं॥१६॥ जिनपाटाम्भोजभृङ्गं सदनमदत्तरं कर्म्भीतर्म्भूलनं वा-

ग्वनिताचित्तप्रियं वादिकुलकुधरवन्नायुधं चारु विद्व-जनपात्र भन्त्रचिन्तामणि सकलकलाकं।विदं कान्यकचा-मननन्तानन्ददिन्दं पोगले नेगल्दनी-गोपनिन्द-व्रतीन्दं ॥ १७॥

मलेयदं साङ्का महिमर भौतिक पेाह्नि कडिह बागदि-त्तील तेल बुद्ध बाद्ध तलेदेग्ददे वेष्णव डह्नडह वा-गमरह पेडिप्पु वेड गड चार्ब्बक चार्व्यक तिम्म दर्पमं सलिपने गेर्पनिन्द्रमुनि पुड्नवनेम्ब मदान्यसिन्धुरं ॥१८॥ तगेयल् जैमिनि तिप्पिकाण्ड परियल्वेशेषिकं पोगदु-ण्डिगे योत्तल्सुगतं कडिह बलेगेयल्क् स्राचपादं विडल् ।

### धासपास कं त्रामों के ध्रवशिष्ट लेख

348

पुगे **लो**कायतनेय्दे साङ्ग्य नडसल्कम्मम्म पट्तर्क वी-धिगले।स्तृत्दितु **गे।पनन्दि**दिगिभन्नोद्वासिग-न्धद्विपं ॥ १<del>८</del>॥

दिट नुश्चिन्यवादिमुखमुद्रिवनुद्धतवादिवाग्वले।द्रटजयकालदृण्डनपशन्दमदान्धकुवादिदैस्यूर्य्द्रजिटिकुटिलप्रमेयमद्वादिभयद्भानेन्दु दण्डुलं
स्फुटपदुधेष दिक्तटमनेटिवतु वाक्पद्धगापनिन्द्य ॥२०।
परमतपोनिधान वसुधैवजुदुम्बंक जैनशासनाम्बरपरिपूण्यीचन्द्र सक्कलागमतत्वपदार्थशाख-विक्षरवचनामिराम गुण्यस्रविभूष्ण गापनिन्द् निकोरेगिनिसप्य देरिगिक्कियो गायोनिक्लावलाग्रदेाल् ॥२१॥

क ॥ एननेननेले पंस्वेनण्य स-

न्मानदानिय गुणवतङ्गळ् । दानशक्तियमिमानशक्ति वि-ज्ञानशक्ति सळे गोपनन्दिय ॥ २२ ॥

वच ॥ इन्तु नेगस्द केगण्डक्रन्दान्वयद श्रोमूलसङ्घद देशि गणद गेगपनिन्द पण्डतदेवमो १०१५ नेय श्रोमुखसंवत्स-रदंगाष्यगुद्ध १३ श्रादिवार सङ्कान्तियन्दु श्रीमत्-चिशु-वनमञ्जन् एरेगङ्ग-नेग्यसत्तं गङ्गमण्डल्यां सुखसङ्कथाविनी-सदि राज्य गेरयुत्तमिहुं बेल्गोल्य कन्वप्पुतीत्थेद वसदिगल्य जीण्णोंधारणकं देवपूनेगं बाहारदानकः पात्रपावुलकं राचनहत्व सुमंबेल्गोलपनेरद्धम धारापूर्वकं माडि विद्व दित् ॥ (खदत्तां परदत्तां वा—इत्यादि श्लोको के पश्चात् श्रीमन्महाप्रधान हिरिय दण्डाधिप......मय्यङ्गे......

### [ चन्नरायपट्टन १४८ ]

[इस लेख में होरसल नरेश निनयादिल और उनके पुत्र प्रेयङ्ग की कीर्ति के पश्चान् कहा गया है कि त्रिभुवनमळ एरेयङ्ग ने उक्त तिथि की करवरपु पर्वर्षत की वस्तिमें के जीर्योद्धार तथा प्राहारदान व वर्तन वस्त्र आदि के लिए अपने गुरु मूलसंघ देशीगण कुन्दकुन्दान्त्रय के देवेन्द्रसैद्धान्तिक व चतुन्मु खदेव के शिष्य, गोपनन्दि पण्डितदेव के राचनहळ व बेल्गोल १२ का दान दिया। लेख में गोपनन्दि प्राचार्य की खूब कीर्ति वर्यात है। अन्होंने जी जैनधर्म स्थागत ही गया था उसकी गङ्गनरेशों की सहायता से विभूति बढ़ाई। उन्होंने साङ्ख्य, मौतिक, वैशेषिक, बाद, वैस्थ्य, चार्वांक जैमिन आदि सिद्धान्तवादियों के प्रास्त किया इस्यादि। ]

상순국

## चल्लग्राम के बियरेदेव मन्दिर में एक पाषाण पर

(शक सं० १०४७)

श्रीमत्परमगम्मीरस्याद्वादामोघलाञ्छनं । जीयात्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ॥ १ ॥ स्वरित समधिगतपश्चमहाशब्द सहामण्डलेश्वरं द्वारावती-पुरवरेश्वरं यादवकुलाम्बरद्युमणि सम्यक्कचूड़ामणि मलप- रोह्य गण्डतुद्ग्डमण्डलिकशिरागिरिवम्रदण्ड' तलकाङ्गाण्ड' वीर-विष्णुवर्द्धनदेवनातनन्वयममं यहुमादलादनेकराजा सन्तानकदि वलिक्क ॥

यदुकुलकुलाद्रिशिखरदेख

उदिविसिदं दुर्तिरीचतंजोहत म-

म्पद्रातिराजमण्डल-

नुदाचगुणस्त्रवार्हि विनयादित्य ॥२॥ मातन तनयं सकत-म-

श्वीतल साम्राच्य लिंदमयुं तनगेकः

श्वेतातपत्रमागे पु-

रातननृपरेखेंगं वन्दन् एरेयङ्ग नृप ॥ ३ ॥ धा-विभुग नंगर्द् एचल-देविगभादत्तंन् भवःविरुलाल-

श्रोविष्णुवर्द्धन-

राविकपिनिधिगत्तुज्ञन् उद्यादित्यं ॥ ४ ॥ नेनेयस्पापचय नोहिदाहिभमत ससिद्धि सद्भक्तियन्ह सतमेल्दाराधिसर हासुक्रतक्षेत्रक्वेत्सुदेभ्वन्नेगम्सु-

त्रिन पुण्य बीररप्पा-नत्ननहुपरोत्तन्यूननाद जगत्पाव-नसत्यत्यागशौचाचरणपरियातं वीरविष्णुचितीशं ॥५॥ निर वद्यचत्रधर्मान्वितरेनिष महाचित्रयह्नौकदोल्ना-ल्बरेमुत्र श्रीदिलीपंद्शरवतनय कृष्णराज विलक्का-

<sup>ें</sup> यहां एक पित की क्यों है

यर साहश्यक्के वन्दं यदुकुल तिलकं वीर विष्णु चितीशं ॥६॥
स्मित्यमने। दिदेश्यमने रोहिसि कल्तु नृसिंह वस्मेनोः
हिदनवने। दमं गुणिसि चेहिर चेहिरियां कल्तु कोः
ण्डददिन को हुरा-नेगर्द के दिहुर नीचिसि पाण्ड यने। दिदं
यदुतिलक के विष्णु धर्णापितगों हराईरिशेश्यों ॥ ७॥
॥ सन्ति देयमनदृदले दुन्ति हवस्मेसि हमं कटन देशि चहि वैरिगल शिरोगिरिंगलं देशि ण्डव क्रवण्डदिन्दलर ये। यदु कल् पाल कुलमं कल्कुलं माडि तगुल्द हुरन सप्ता हुसुमने लक्किनगोण्ड दिच्या समुद्रतीर वरं समस्त मुम्युमने कच्छत्र छ। येथि प्रतिपालि सुत्तु तल्वन पुरदेश सुखस हुया विने। दिद्या गाज्यं गेय्युत्तिरे।।

श्रोबीर विष्णुवर्द्धन-

देवं वटतक वण्मुख ग्रीपाल-

त्रैविद्यत्रतिगी-जै-

नावसत्तमनधिकमक्तिथि माहिसिद ॥ ८ ॥

पे।सतेने ता माडिसिदी-

वम दियुमं वाडमिदरनम्वन्धियेन-

स्केसेवा .....

वसदियुमं वीर्त्यदिल्ल कोष्ट्रं सुदि ॥ ६ ॥ धाकुलतिलकङ्गे गुरुकुलमाद श्रोमद्द्रिमग्रागण्ट नन्दिम-हृद-रुङ्गुलान्वयदाचार्य्याविलयन्तेन्दोडं ॥

कम ह...ज्ञहावीर-

३६८ श्रासपाम के ग्रामा के श्रामिष्ट लेग

खामिय तीर्त्यस्कं मैतिमर्गाणधरस्यः । विभिन्नतिकारः म-

भ्रा-मुनिथि चलिकाट म-

शन्महि मरेनि..... ॥ १०॥

श्रुतकेचिलगतु पनवक-

मतीतरादिम्यनि हमें तत्मन्ताना-

न्नतियं समन्तभद्र-

त्रतिपत्तेलदन समस्तिविद्यानिधिगन् ॥ ११ ॥

श्रविष्यं एकसिन्ध-सुमित-भट्टारकरवरि विनिधे वादीमसिंद श्रीमदकलङ्कदेवरति वक्तग्रीवाचार्व्यरवरि श्रीणन्याचार्व्यं ..यतं राज्यवामुददि सिह्नन्द्याचार्व्य-रवरि श्रीपालभट्टारकरवरि श्रीकनकसेन वादिराज-रेव-

रवरिं वित्तिक सं ।।

इतर ज्या...लेकं म...मनितुमिसु...प्रभा-स-इतिथिन्दे वय्सुतिर्पर्द्धनद्...प्रधिक्रमे-

य्दिदं किश्चित्करिकश्चित्नयूनमेन्दुं.....

......ने।प्पद .....जगत्पृतमाश्चर्यभृतं ॥ १२ ॥ भवरिं श्रीविजयर्व्भुवनविज्**वर धान्तिदेवर** वरिं... ..

वनद..... न झतिपरः ॥

भा-पुष्पसेन सिद्धान्तदेवरि बलिक ॥

गतसर्वेज्ञाभिमानं सुगतनपगताप्तप्रसादं कषादं

व..... पादा-

नतनादं भर्त्यमात्रङ्गस्त नुहिगलोस्न नेनसल्पिन्त्रं लोको-

त्रतनाय्तर्हन्मताम्भोनिधिविधुविभवं वादिराज...।१३॥
.....धान्तिषेखदेवरवरि विलक्षः ॥
पेरतें सप्तिक्षे वि सम्भविकुमोदवुगुं प्रातिहाय्येङ्गलंहलं
नेरेदिक्क्वे रीतिथिन्दे-समवसितियुमी-कष्टकालप्रभावं ।
पेरपिङ्गलकी-महायागियोलेने तपमुं योग्यतालिह्मयुं कथ्देरेदन्तागिर्धुदिन्दन्दनुपममपरातीतदिन्यप्रभावं ॥ १४ ॥

कन्तुवनान्तुमेय्दे ... यदोडिसि दुर्म्मदकर्मवैरि-वि-कान्तमनेय्दे लिड्डिसि महापुरमाग दि...। ...ना-तीर्थनाथरेने रुटियनान्त कुमारसेन सै-द्धान्तिकरादमुज्वितिसदिर्जिनधर्म्मयशोविकासमं॥ १५॥ सले सन्द थोग्यतंथ......

...लेसेद दुर्डंरतपोविस्तिय पेस्पि । कित्रयुगगण्धररेन्युदु नेलनेलं सल्लिषेण मलधारिगलं ॥ १६ ॥

हरास्याद्वादम्भृद्धुवनसुपमषट्-वर्क्कभाखन्नसम्पा-य्दुश्चद्दप्पीन्धवादिद्विरदनघटेयं विक्रमप्रीडियिन्दं । विद्यासिंद्वीरतिज्याप्तियोले सुखियसुत्तिप्पुद्ध उत्साहदि है-विद्य-श्चीपाल-योगीश्वरनेनिप महावादिमत्तेभसिद्धं ॥१९॥

भावन विषयमा षट् त-क्कांविनवहुभाङ्गसङ्गतं स्रोपाल-२६ त्रैविद्यगद्यपद्य-व-

चाविन्यासं निसर्गाविजयविनासं ॥ १८ ॥ तमगाज्ञावशमादुदुत्रतमहोशृत्कोटि वि-

ण्यमर्दत्ती-धरेगेटदे तस्य मुखदान्यट्-तक्कीयासि-वि-भ्रममापोशनमात्रमादुदेनलीमातनगन्त्य प्रमा-

वसुमं कोल्पहिसित्तु पेम्पि. .ग्रो पाला-यागीन्द्रन॥१०॥ वर्गासागद सुचित-

मार्गोपन्यासदत्तवु मार्फोललन्ता-भर्गाङ्गरिदेनहरे नि-

रमीलमादत ..वीर्थ्यं व्रतियोल् ॥ २०॥

इन्तु निरवद्यस्याद्वादभूषण्यः गण्यपोपण्यममेतरुमागि वादी-मसिंद्व वादिकोलाह्ल तार्षिकचक्रवर्त्तियेम्ब निजान्वयनामङ्गले-नीलकोण्डु अन्वयनिस्तारकरं श्रीमदकलाङ्क-मतावलम्बनरु षट् तर्षेषण्युखरुससारसंसारव्यापारपराङ्गुखरुमाद श्रीपाल त्रैविचदेवर्गे॥

शल्यत्रयरहितर्गी-

श्चल्यप्राममनुषमं क्षीटृरिनृपह्-श्यल्यं सकतकत्तान्वय-

फल्यं श्रोविष्णुमिक्यं ता मेरेदं॥ २१॥ अन्ती-वसदिय खण्डस्फुटितजीण्योद्धारकमी-सम्बन्धिय रिष्तिमुदायदाहारदानकं किष्योण्ड वीरगङ्ग विष्णुवर्द्धन पीय्सक्रदेवं सक्तवर्षे १०४७ कोधिसंवत्सरद उत्तरायग्रसंक्रमणदेख कावेरी तीरद हुछ यहोलेयल शलयदुक्तं तीर्त्यदिल तन्म वस-दियुमं श्रीपालत्रै विद्यदेवमं कैयारे थेरेद श्रीवीर-विष्णु-वर्द्धनं कोष्टियूर सीमा सम्बन्धमेन्तेन्दोहे (वहां सीमा का वर्णन है) इन्तीचतुस्सीमेथिन्दोलगुल्लदं सर्व्यवाधापरिहारमागि विद्यु कोष्ट श्री वीरविष्णुदद्धनदेवं कोष्ट श्रीपाल त्रैविद्य-देवक तम्म माहिसिद ही यसल जिनालयके विष्ट तलवृत्ति बेल्दले वृत सुन्दण द्वादरिवालोलगागि मत्तक नाल्कु श्रीत्तकरेयुमं हिरियकरेय केलगे गद्दे सलगे एल तोण्ट झोन्दु देव कृष्ट्य करे वे।लगागि चतुस्सीमेयुमं वसदिने माहि बिद्धु कोष्ट भूमि थिदर सीमे मुढल केसरकरेगिलिद मणल इल तेद्ध हो। श्रमरके होद बट्टे इड्डव द्विरियकरेयोलगेरे बढग हो। श्रेमरक होद होलेय बट्टे।

चन्नरायपद्दन १४६

[इस लेख में होयसळ वंश के विनयादित्य, एरेयङ्ग और विष्णुवर्दम के भताप-वर्णन के पश्चात् कहा गया है कि विष्णुवर्द्द ने पेग्सळदेन ने कि भताप-वर्णन के पश्चात् कहा गया है कि विष्णुवर्द्द ने पेग्सळदेन ने कि सिप को वस्तियों के जीखींदार तथा ऋषियों को श्राहारदान के जिए श्रीपाळत्रेविद्यदेव को शह्य नामक माम का दान दिया। श्रीपाळ त्रेविद्यदेव द्रमिया संघ व श्रस्कळान्वय के आचाव्ये थे। इस अन्वय की परम्परा इस प्रकार दी हुई है। महावीर स्वामी के पश्चात् गौतम गियाश हुए। फिर कई श्रु तकेविद्यों के पश्चात् समन्तमद्र व्यतिम श्रुप। उनके पश्चात् क्रम से एकसंधित्यमित महारक, वादीमासंह अकळङ्कदेव, वक्रमीवाचार्य, श्रीनन्याचार्य, सिंहनन्याचार्य, श्रीपाळ महारक, कनकसेन, वादिराजदेव, श्रीविवय, शान्तिदेव, पुष्परोनसिद्धान्त-देव, वादिराज, शान्तिसेनहेव, क्रमारसेन सेद्धान्तिक मिह्नपेय मळघारि

#### ४०२ ब्रासपास के प्रामी के श्रवशिष्ट लेख

भीर त्रेविय श्रीपालयेग्गीम्बर हुए। कई बगह श्राचार्यों के नाम परे नहीं गये इसकिए पश्यश का पूरा क्रम ज्ञात नहीं हो सका।

ጸモጸ

## वेक्सेनहल्लि शाम में जैन वस्ती के सन्मुख एक पाषास पर

( शक सं० ११०४ )

श्रीमत्परम-गन्भीर-स्थाद्वादामोध-लाव्छनं । जीयात्त्रैलोक्यनायस्य शासनं जिन-शासनं ॥ १ ॥ श्रीपति जन्मदिन्देसेव यादवतंशदोलाद दक्तियो-व्वीपतियप्पनार्वे सलनेन्द्र नृपं सल्लेयिन्द कोपन-द्विपियनोन्द्रनार्व्व सुनि पोय् सल्यंन्द्रले पोय्हु गेल्दु दि-ग्व्यापि-यश नेगल्ते वहेद्दं गह पायसलनेन्द्र नामदिं

खित श्रीजन्मगेह निमृत्तनिरुपमोदात्ततेजामहीर्व्यं विस्तारान्तःश्वतीर्व्याततम्बनतम् मृत्कुलत्राणद्चं । वस्तुत्रातोद्मवस्थानकममलयशश्चन्द्रसम्मृतिधामं प्रस्तुत्यं नित्यसम्मोनिधिनिसमेसेगुं होयसलोर्व्याः शर्वशं ॥ ३॥

श्रदरोरकौस्तुमदोन्दनर्घगुणमः देवेसदुद्दाम-स-त्वदगुर्व्वः हिमरस्म्युव्वलक्षकतासम्पत्तियः पारिज्ञा- तदुदारत्वद पेम्पने।र्व्वने निवान्वं ताल्दि वानस्ते पु-

ट्टिंडुनुद्वृत्ततमे।विभेदि विनयादित्यावनीपालकं ॥४॥ बुधनिधि विनयादित्यन

वधु केलेयब्बरसियेम्बलात्मास्यविभा-

विधुरितविधु परिजन-का-

मधेतु नेगल्दल्सुसीलगुगगगाधामं ॥ ५॥

धवर्गेरेयङ्गं जनियिसि-

दवने चलदे विगादनादम्पतिगु-

दुभविसिदरजेयबरुला-

स-वीर-विष्णुप्रतापियुद्यादित्यर् ॥ ६ ॥

भवरोल्मध्यमनागियु-

मवर्गेष्ठः विष्णु पदकनायकदन्तोः

पुवनुदितवीरलक्मिय

सवित महापट्टदरिस लिच्नियधीश ।। ७॥

भूदेवसमोश्वारित-

वेदध्वनिनिरतिवाणुभूपङ्ग**ंल**-

हमादेविगमुद्यसिदं

श्रीद्रवितं **नारसिं** हदेवनृपालं ॥ ⊂ ॥

भूवल्लभविपुल्लयश-

रश्रीवद्यगनारसिं इनुपपट्टमहा-

दंवियेनस्तेगस्देचल-

देविगे बल्लालदेवनुद्यं गेयदं ॥ स॥

इसर्ज्जुङ्गियकोटेय-

नसदराभुजनलदे मुन्ने कंण्डरसुगला-

रसद्दायशूरशनिवा-

रसिद्धिगिरिदुर्गामप्रवङ्गालनवेल् ॥ १० ॥

एकाङ्गवीर श्राद्रक-

नाकारमने।जनर्त्धिसुरतक तुरगा-

नीक-वर-वत्स-राजन-

नेकपभगदत्तनस्तं बल्लासन्तरं॥ ११॥

गद्य ॥ खिंता नमधिगतपश्चमहाशब्द महामण्डनंभ्वरं । द्वारा वती पुरवराधीश्वर<sup>°</sup>। तुल्लव वलजलिध बढनान्ल<sup>°</sup>। **पा**ण्टय कुलदावानल । मण्डलिकवेण्टकार चौका कटकस्रेकार वासन्तिकादंबीलव्यवरप्रमाद् । वितरखविनोटं । यादत्र कुलाम्बरण् मिषा । मण्डलिकमुकुटचूटामिषा । शूर नृषगुणाधार"। शनिवारसिद्धि । महर्म्मेनुद्धि । गिरि दुर्गमञ्ज। रिपुहृदयसेञ्ज। चलदङ्कराम। रखरङ्गमीम सलपरालगण्ड नागादिप्रशस्तिसहि काहुनङ्गिलतलकाडु ने त्लम्बवाटि यनवासेहानुङ्गलोण **अुजबलनीरगङ्गप्रतापद्देग्यसल<b>बल्लालदे**वर्दे चिणमद्दीमण्डला सद्धर्मं परिपालिसुनुं दोरमसुद्रह नेलेवीडिनाल्सुखसङ्गध विनोदं राज्यं गंय्युत्तुमिरं तत्पाद पद्मोपजीनि ॥ भरतागमतर्फ्क्या-

करणोपनिषत्पुराणनाटककाव्या-

त्करविद्वज्जननुतनेनिप-

स्थिरपुण्यं चन्द्रमी लिमन्त्रिललामं ॥ १२ ॥ वृतवद्गालनृपालद्वितामुजादण्डं पयःपुरहा-र-तुषारस्फटिकेन्दुकुन्दकमनीयोद्यद्यशोवार्द्धिवे-ष्टितदिक्चकनपारपुण्यनिलयं निश्शेषविद्वज्जन-

स्तुतनप्पी-विभु**चन्द्रमीति**सचिवं धन्यं पेरर्द्धन्यरे

॥ १३॥

ष्मा-चन्द्र**मीलि**गखिलक-

् लाचतुरङ्गमलकी तिंगस दशविभव-

हाचारिवके गुणवाहिं स-

दाचारसमेते चित्तवक्षभेयादलु ॥ १४ ॥

इरिग्रीलोचने पङ्कजानने वनसोग्रिस्तनामागमा-

मुरे विस्वाधरे को किलखने सुगन्धश्वासे चण्चत्तनू-

दरि भृङ्गावलिनीलकेशे कलइंसीयाने सत्कन्बुक-

न्धरेयपाचलदेवि कन्तु सतियं सौन्दर्यदिन्देलिपल

118811

त्रिकुलकं ॥ सुकविसुरतरुशिखेयना-

यक चन्द्राम्बिकेय मगनेनिप सीवण ना-

यकत्य्य तायि बाचा-

म्त्रिकं देशिदण्डनायकं हिरियण्यां ॥ १६ ॥

भयलोभदुर्ज्ञम बन्मेय-

नायकतिद्धकीर्त्ति किरियण्यां सा-

४०६ स्रासपास के प्रामी के स्वविष्ट लेख

रेयनायकं भगिनि च-

लियव्यरसि कामदेवनसुगिन तम्मं ॥ १७ ॥

भूविनुवनात्मजावं

सावण्यां चन्द्रसालि पति तनगं कला-

कोविदनेन्दन्दाचल-

देवियवे।स्नोन्त सवियरार्व्यसुमतिये।त् ॥ १८ ॥

गीरितपङ्गतं नेगल्दुतुं नेरेदलाड चन्द्रमे। लिया-स्नारियगिश्वये सेवस्य पेल्पलवुं भवदे। स्निरन्तरम्

सारतपङ्गलं पहेदु तान्वेरेई गह चन्द्रमीलिय-श्मीरेथेनिष्प तलनेनिपाचलेवेलिसेविगङ्गे नीन्तरार्

118-811

तद्गुरकुत श्रीसूलसङ्घ देशियगण पुस्तकगच्छ के।ण्ड- ' कुन्दान्वयदील् ॥

ष ॥ विदित गुणचन्द्रसिद्धा-

न्तदेव सुवनात्मवेदि परमत्रमूध-

द्भिदुर नयकीर्त्तिसद्धा-

न्तदेवनेसेदं सुनीन्द्रनपगततन्द्र ॥ २०॥

परमागमवारिधिहिस-

किरगं राद्धान्तचिकनयकीर्त्तियमी-

रवरशिष्यनमल्लिनजिन-

त्परिवातनध्यातिम**बाल चन्द्र** मुनीन्द्रं ॥ २१

भरिं बेलुगुल तीर्त्यदेशल् जिनपतिश्रीपार्श्वदेशेद्धम-न्दिरमं माडिसिद्दिल्वन्त नयकीर्त्तिख्यातयोगीन्द्र-भासुरशिष्योत्तम बालचन्द्रग्रुनिपादाम्योजिनीमक्ते सु-स्थिरेयप्पाचलदेवि कीर्त्तिविशदाशाचके सद्भक्तिय

11 22 11

व ॥ शक्तवर्षद सासिरदन्रतालकनेय चलवसंतत्सरद पैषबहुत्ततिदेगे शुक्रवारदुत्तरायणसंक्रान्तियन्दु ॥
इ ॥ शीलदि चन्द्रभौ लिसचिव निजनश्रमेयाचिक्क्तनालोलस्गाचि माडिसिद पार्श्वीजनेश्वरगेइदुदृपूजालिगे बेडे बन्मेयनइक्रियनित्तनुदारि वीर-वन्नालनृपालकं थरेयुमन्धियुमुक्षिनसेटदे सल्वनं
॥ २३॥

तदवितपितत्त दत्तिय-नदनाचले वालचन्द्रमुनिराजश्रो-पद्युगम' पूजिसि चतु-

रुद्धिवरं निमिरे कीर्त्ति जिनपतिगित्तल् ॥ २४॥ अन्तु धारापृज्वकमागि कोष्ट्र तद्यामसीमे ( यहां नै। पंक्तियो में सीमा आदि का वर्णन है )

श्रीमन्महामण्डलाचार्थ्यनयकीत्तिदेवर बम्मेयनहिलयलु कन्नेवसियं माडिसि श्रीपार्यनाधप्रतिष्ठेयं माडि देवरप्ट-विधार्च्यनेगे सामसमुद्रद करेय केलगे मोदलेरियल्लि गद्दे सलगे येरडु बडगण हालिनलु वेदलु नान्हवं नयकीत्तिदेवरुं मारेय भासपास के प्रामी के अवशिष्ट लेख

805

नायकन मग सेविण्यातु भीत गैतिनीलगाद प्रजेगलं खाचन्द्रतारं बर सत्वन्तागि विदृ दत्ति मङ्गल महा श्री ॥

[ चळरायपद्दन १४० ]

[इस लेख में लेख न० १६ के समान होयसळ वंश की स्वित्त द लेख न० १२४ के समान होयसळनरेशों का बहाळदेय तक द ्रे ब्रह्मां ठंट के मंत्री चहमों कि बोर उनकी धर्मपत्नी ब्राचळदेवी के वंश आदि का वर्णन है। तत्वरचाल कहा गया है कि आचळदेवी ने कही सिक से बेल्गुळ तीथे पर पार्श्वनाय मन्दिर निर्माण कराया श्रीर इसके लिए बहाळदेव से धम्मेयनहिं प्राम प्राप्त कर उसे अपने गुरु नयकीति सिद्धान्यदेव के शिष्प बाळचन्द्रसुनि की पाद्प्ला कर दस। मन्दिर के दान कर दिया।

सेल के अन्तमान में उछेल है कि महामण्डलाचार नयकीति देव ने अम्मेयनहछि में एक नहुँ बस्ती निर्माण कराई धीर उसमें पार्श्वनाय की प्रतिद्वा की धीर कुछ भूमि का दान दिया।

8-54

#### कुम्बेन हिल्ल ग्राम में श्रञ्जनेय मन्दिर के समीप एक पाषाण पर

(जगभग शक सं० ११२२)
श्रीमत्यरम-गम्भीर-स्याद्वाद्याद्योग्ध-क्षाञ्चलं ।
जीयात्त्रीक्षीक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनं ॥ १॥
नमाऽन्त्र ॥

श्रीपतिजन्मदिन्देसेव यादववं शदोलाह दिचयोा-र्व्वीपतियएपनोध्ये सुलनेन्य नुपं सेलेथिन्दे कोपन- द्वीपियनोन्दनोर्घ्व मुनि पाय्यलयेन्दडे पाय्दु गेस्टु दि ग्व्यापियशं नेगस्तेवडेदेाण्गड पाय्सलनेम्बनामहि ॥२।

विनयादित्यनृपालन

तन्जनेरेयङ्गभूपनातन पुत्रं।

कनकाचले। त्रतं वि-

ष्यानृपात्त ... तनात्मर्ज ॥ ३ ॥

.... यं सकत-म-

द्वीतलसाम्राज्य लिस्मय.....।

श्वेतातपत्रनागे पु-

रातन नृपर्गोणिसिद...बङ्खालनृपं ॥ ४ ॥

एकत्र गुणिनस्सर्वे वादिराज लमेकतः।

तवैव गौरवं तत्र तुलायामुन्नतिः कथं ॥ ५ ॥

सत्ते सन्द याग्यतेयिन-

गालिसिद दुईरतपोविभूतिय पेन्पिं।

कलियुगगणवररेम्बुदु

जगवेद्यं सञ्जिषेगामलघारिगलं ॥ ६॥

तसगाज्ञावशमादुदुत्रतमहीभृत्कोटि तन्मिन्दे बि-

ण्यमर्दत्ती-घरेगेय्दे तम्म मुखदे।स्पट्तर्कवारासिवि-

भ्रममापोशनमात्रमादुदेनिल् मातेनगस्त्यप्रभा-

वसुम<sup>ं</sup> कील्पिडिसिन्तु पंम्पिनेसकं श्री**पाल**योगीन्द्रन॥णा

श्रवरप्रशिष्यरु श्री वादिराजदेवरु तन्म सत्यद कुन्वेयन

इब्लियल तस्म गुरुगलिंगे परोच्चविनयमागि परवादिमल्लीजनाल

यमेन्दु कन्तेवसदिय माडिसि देवरष्टविधार्च्चनेगं ग्राहारदानक हिरियकरेय गैोडियहल्लिग्हे सलगं एरडु कोलग इत्तु श्रिलि वेड्स विदि सेहियकरेयुं ग्रदर केलद वेड ने सलगं एरडुवं सर्व्ववाधा परिहारमागि विट्ट दत्ति ॥

( खरतां परदत्तां आदि म्होक )

श्रीमन्महाप्रधानं मर्व्याधिकारि तन्त्राधिष्टायक कान्मटर माच्यातुं माव खळ्ळ्यातुं देवर नन्दाद्गितिगेगं गागृद सुङ्कतं विट्टरः । काण्डधनायकन मदविलगे राचवेनायकितिय मग सुन्दाडहेगाडं नयचकदेवर वेसदि माडिसिद धमदि ॥ खिळ श्रोमन्महाप्रधान सर्व्याधिकारि हिरियभण्डारि हुळ्यद्गत मेटहुन श्रम्बाञ्यचद हेगाडे हरियण्णं कुम्बेयनहान्न्य देवर माडिसि की ह ॥

श्रोपाल त्रैनिसदेनर शिष्यक पदद शान्तिसिङ्ग पण्डित-गों सुभ्रत पुत्र परवादिमञ्जपण्डितों सुं स्वर तम्म उमेयाण्डगं भावन तम्म वादिराजदेनङ्गं वादिराजदेनक धारापृर्व्यकं माडि कोष्ट्रक ॥

[ चब्ररायपट्टन १४१ ]

[इस केख मे प्रवंबत बड़ालटेव तक होय्पल वश के वर्णन के प्रधात वादिराज मिल्रिपेण मल्यारि की कीचिं का वर्णन है थाँर फिर पड्यांन के अध्येता श्रीपाल योगीन्त्र का बड़क्त है। इनके श्रिष्य वादिराजटेव ने अपने गुरू के न्वर्गनाम होने पर 'परवादिमल जिनालय' निर्माण कराया थार उसकी अष्टविध पूजन सथा झाहार-दान के जिये उद्द स्मि का दान दिया।

महाप्रधान सर्वाधिकारी तन्त्राधिष्ठायक कम्प्रट माचय्य तथा उनके रवशुर बहुरथ ने जिनास्त्रय में दीपक के लिए तेल के टेक्स का दान दिया।

कुण्डचनायक की भावाँ राचने तथा नायकिति के पुत्र कुन्दांड हेगडे ने नयचक्रदेव की श्राज्ञा से बस्ती निर्माण कराई ।

इसी प्रकार महाप्रधान सर्वाधिकारी हिरिय भण्डारी हुछ्य के साले अरवाध्यस ठरियण्य ने कुम्बेयनहिंछ के देव की प्रतिष्ठा कराई। वादिराजदेव ने ये दान श्रीपाल जैविखदेव के शिष्य शान्तिसंग-पण्डित व परवादिमञ्जूपण्डित व दमेयाड व वादिराजदेव को दिये।

#### 8-66

## चन्नरायपट्टन में गद्दे रामेश्वर मन्दिर के सन्मुख एक पाषाण पर

(शकसं०११०८)

ि ऊपर का भाग दूट गया है ]

......श्रेष्ठगुर्णं पेग्गल्ले सत्ययुधिष्ठिर......नवसेकाररधि-ष्ठायक......वण्णनं बुधनिषियं ॥

सोगयिसुव गङ्गवाडिगे

मागमेने . न...पुददराल् ।

मिगे दिण्डिगूर शासा-

नगरं बोट्टेनिपुदस्ते मीनेगनकट्टं ॥ १ ॥

क्तनकाचलकूटदवालु

घतपथमं सुट्टि नेट्टनमद्रीप्पुविनं ।

ष्यासपास के वार्ते। के अवशिष्ट लेख

मोनेगनकटृदल्यार्जत-

885

जिन गृहमं रामदेविवसु माहिसिदं ॥ २ ॥

तद्गुक्कुलमेन्वेन्दहे । श्रीनयकी र्त्तिसिद्धान्तचकवर्त्तिगलशिष्यह ।

विदिवाध्यात्मिकवालचन्द्रमुनिराजेन्द्राश्रशिष्यर्पश-स्तिद्दवन्द्रास्मुनिमेचचन्द्रसमधनग्रीसहयासागरा-भ्युदयपेस्तिकगच्छदेशिकगण् श्रीकोण्डकुन्दान्वया-स्पददोपक्कैरमोष्युवर्ध्वसुधयोस्शस्त्रचेशहिमयि ॥३॥

यासवर्ष १९०८ नेय विश्वावसु संवत्सरहुत्तरायण संक्रान्ति-यादिवारदन्दु वनवसेकारर मोत्तदनायक्तरु दिण्डियूरवृत्तिय गावुण्डुप्रसुगछं सेलिमासिर्व्यक शान्तिनाथदेवरष्टविधार्व्यनेगं खण्डस्फुटजीर्णोद्धारक्कं ऋषियराहारदानक्क सन्वीबाधपरिद्वार-मागि सेचचन्द्रदेवगें धारापूर्वकं माडि विदृ गहेवेहलेखलङ्ग लेन्तेन्दहे । (यहां दान का विवस्ण है)

#### चित्ररायवट्टन १६६ ]

[... गङ्गवाहि के मोनेगनक्ट्रे का टिण्डिग्र एक शास्ता नगर या। मानेगनक्ट्रे में शमटेविव्यु ने एक विशास जिनास्य निर्माण कराया। रामदेव के गुरु, नयन्नीर्ज्ञियद्वान्तचक्रवर्तों के त्रिष्य श्रष्या-निष्ठ पान्नचन्द्र मुनि के प्रधान निष्य मेधचन्द्र थे। तक तिथि के। तनागे के क्रमेणारी मेशन्द्र नायक तथा दिण्डिय्र्यृत्वि के तीण्ड श्रीर प्रमुखों ने शान्तिनाथ अगान के श्रष्टियार्थन के तथा जीयोंद्वार च यादारदान के हें] रक्त मूमि ना दान मेवचन्द्रटेव की कर दिया। 840

# तगडूर याम में पुरानी नगरी के स्थल पर एक पाषाण पर

( लगभगशक सं० १०५० )

श्रोमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामोघ-लाञ्छनं । जीयास्त्रैलोक्यनाघस्य शासमं जिन-शासनं ॥ १ ॥

स्वति श्री......मेश्वर परमभट्टारक सत्याश्रयकुलतित्तकं चात्तुक्याभरण श्रोमित्नभुवनमरूल देवर राज्यस्तरोतराभिदृद्धिप्रवर्द्धमानमाचन्द्राक्कंतारं सल्लत्तिरे तत्पादपद्मीपनीवि स्वत्ति समधिगतपश्चमहाशब्द महामण्डलेश्वरं द्वारावतीपुरवराधिश्वरं यादवकुलाम्बरगुमणि सम्यक्त्रचृहामणि मलेपरोलु गण्ड राजमार्त्तण्ड कोङ्गनङ्गलि.....त्वकाडुबनवासे
हातुङ्गलुगोण्ड भुजवलवीरगङ्ग विष्णुवर्द्धन पोय्सलदेवर...
कुल्लगगनदिवामणिय् ए.....गदेवनवन मग.... विष्णु
नृषं वद्धु मीश.....वनुभवने.....वाव...।

पेसर्गोण्डावावदेशङ्गलनेशिश्वद्धवावदुर्गाङ्गलं बण्यास पेल्लत्तिपुर्वावावनिपतिगलं लेक्किसुत्तिपुर्वदेग्वोन्देसकं.....कडेवरं.....साधिसिदं मूलोक.....तिलकं वीरविष्णुचितीशं॥२॥
...सङ्कथाविनोदिं राज्यं गेर्युत्तिरे तत्याद्वयोपनीवि॥

| ११४ | आसपास के प्रामीं के अवशिष्ट लेख                    |
|-----|----------------------------------------------------|
|     | भीमाञ्जुन-सुवक्कुशरिव-                             |
|     | रीमाल्केयेनल्के वन्सुतिर्व्वर्।                    |
|     | श्रीमन्मरियानेयमु-                                 |
|     | हामगुर्या भरतराजदण्डाधिपरः ।। ३ ॥                  |
|     | श्रीविष्णु पेएसलङ्गसि-                             |
|     | त्तावनियदत्तसाधिसि।                                |
|     | . विदित्त भरत चिक्रियन्                            |
|     | विभुवेनेविसुगुमिसस्यिदेयोल्भरतं ॥ ४ ॥              |
|     | मक्वकक्रमने। दिमलुं                                |
|     | नेरे राज्यश्राविलासमं गेरेयलुनी-                   |
|     | मरियाने नेरगु                                      |
|     | ग्रेटचे पट्टदानेयुमादं ॥ ५ ॥                       |
|     | <b>प्रातन सति मुन्न् नेगल्दा</b> -                 |
|     | सीतेगरून्थितगे वा                                  |
|     | देारेयंनलश्चदे                                     |
|     | मृतलदोज्ञे जक्कगान्धेगुलिक्होरियं ॥ ६ ॥            |
|     | याने दण्णायकनेरेयनन जिक्कियव्येगे सुतरन            |
|     | परगुभरतबाहुवित्तगत्तेनिप्पर् ॥ ७ ॥                 |
| ,   | <del>प्रान्त</del> वरेन्तेनं ॥                     |
|     | श्रीमलंगाँढं माचिराजगिरियोत्पुद्दुत्ते सन्मार्गीद- |
|     | न्दामाश्रीसभदेवियेम्य निलनीवासकके सन्दाजन-         |

श्रासपास के श्रामी के श्रवशिष्ट लेख ४१५ प्रेमे श्रीजिनमार्ग्यन्देसकदानैर्मल्यदि पोर्हिदल् चाम......पैर्गाडेदेवसज्जलियं पुण्यापगारूपदि ॥ ८॥

.....रेय चामियकत सोदररापिरियचीण्डनेम्ब.....णन-न्तादरद चिन्दय...... ......दलदो-बूचियणतुमेन्दिवरप्पर् ॥ ६॥ परमजिनेश्वरं मनदोलोण्परे तन्नयकीर्त्ति नाकदो-स्परेदिरे दानधम्मीवनयव्रतसीलचरित्रमेम्बल-द्वरणद पेम्में मानसके पोण्मे दयारसमुण्मे चित्तदो-स्नुहवभिवन्दनं मनदोलागददिकर्कुदु चामियकन ॥ १०॥

भारद्वाज सुगान्तरिक्ष नेरपल्जसमं।
ताराद्रिसिन्नमं तगहूर जिनाज्ञयमदेसेये चामलेथेसेदल् ॥ ११ ॥
जिनपूजाष्ट्रविधार्चनक्के सुनियग्गीहारदानक्के तकिनन्वैत्याज्ञयजीर्णादुद्धरसकं सस्वन्तिदंशीव-गौएडन पुत्रकर्ज्जुलदोपकर्ज्जननुत्रश्रीरायगावुण्डनेासमन्दं मञ्जयनाथकं गुणगणस्यातम्भेहोत्साहिंह

श्रासपास कं श्रामा के श्रवशिष्ट लेख

धारापूर्वकदि तग-

868

दूरं वगगलवस्मगट्टवं वसदिगे सले।

घारिशियरियल्बिट्ट-

वर्भूरविशशितारमेखगलिनलिननेगं ॥ १३ ॥

परमजिनेश्वरपुजेगे

पिरिद्ध सद्गक्तियन्दे कोडियकेटव ।

वरगुण**रा**यगत्रुण्हं

निरुतं कल्यागाकी त्ति मुनिपङ्गित्तं ॥ १४॥

भूविनुतं कलि-बापं

दंबङ्ग चरुगिङ्ग नेमवेगाँडेय मगं।

भूविदितमागे कोट्टं

तावरेगेरेयल्लि गहे खण्डुग वान्द ॥ १५ ॥

फल्याणकीत्ति कीर्त्तिसु-

वल्ल्युदय' मृक्तोकम' व्यापिसि कै-

वल्यदे। हमृहि सत्ते मा-

णाल्यमुमादत्तु चिन्ते चिन्त्यङ्गतवोत्त् ॥ १६ ॥

( खदत्तां परदत्तां वा आदि श्लोक )

चित्ररायपट्टन ११८

्रिम लेख में चालुक्यविभुवनमञ्ज व विष्णुवर्द्ध न पेग्यसलदेव व राज्य में नवकीचिं के खर्मधास हो जाने पर चामले द्वारा तगहूर है जिनालय निर्माण कराये जाने व श्रष्टविधार्चन, ब्राहारदान तथ जीयोंद्वार के हेतु रायगबुण्ड श्रीर मछय नायक द्वारा 'तगहूर' श्रीर 'बम्मगुट' का दान दिये जाने का उछेल है। रायगबुण्ड ने जिन-प्जन के लिए 'कोड' की मूमि कल्याणकी चिं मुनि के। दी। लेख में अन्य दानों का भी उछेल है। श्रन्त में कल्याणकी तिं की प्रशंसा के पद्य है।

#### 8-64

# गुब्वि ग्राम के मदलहिंसिंगे नामक स्थल में एक स्तम्भ पर

( स्नाभग शक सं० १००० )

भद्रमस्तु जिनशासनस्य । स्वस्ति श्रीमन्महामण्डलेरवर-नघटरादित्य चिभुवनमरुत चोलकाङ्गाल्वदेवर पादारा-धक...तु-रावसेट्टिय मम्मगनदटरादित्य सावन्तज्ञ्ववेय नायक-तुत्तरायण संक्रमणदन्तु हडुवण तुम्बिन मोदलेरियल १५ खण्डुग वयलं २ खण्डुग श्रडुविन मण्णुमं पद्मणन्दि-देवरिगे धारा-पृट्वकं माडिविट्टु कोट्टनु । (स्वदत्तां परदत्तां धादि श्लोक)

[ होले नरसीपुर १६ ]

[ त्रिभुवनमळ चोळकोडाल्चदेव के पादाराधक व रावसेटि के पीत्र ब्रेचेय नायक ने उक्त तिथि को पन्नानन्दि देव को उक्त भूमि का दान दिया।] 844

# मललकेरे ग्राम में ईश्वर मन्दिर के मन्मुख एक पाषाण पर

(शक सं० ११७०)

श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याद्वादामोध-लाञ्छनं । जीयात्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनं ॥ १ ॥ भद्र मूर्याज्ञिनेन्द्रायां शामनाथाधनाशिने । जुतीर्व्यध्वान्तसङ्घातप्रमिन्नधनभानवे ॥ २ ॥ यहुवंशचितिपालक श्वशपुरी वासन्तिका.... मदनागिर्षिन....वुराजित...मेल्पाये शार्ं ल... ...जैन सुनीश्वरं पिडिद...... भोडेदं.....॥ ३ ॥ ध्रा होय्मलान्वयदोल ॥ ध्रा भूनाधासेञ्यपादं निखलिरपुमद्वीपालविष्यं स केली-

कीनाशं वैरिम्यृन्मगगहनदवन्ताने दुर्गप्र..... ...ना...रामनेत्रोभयश... ...श्रीललामं-तानेन्दीविश्वलोक...सलिसिदं वीरबल्लालम्

11 8

गोपतिगातपनिकर' गोपतिगे.....वागोदख'। गोपतियादन्ता ..

गोपित बल्लालगात्मजं नरसिंहं ॥ ५॥

ष्ट ॥ जित्वा वैरिनरेन्द्रचक्रमखिल संग्रामरङ्गे ५भव-न्भूचकं लग्णाव्धिवेष्टितमिद स्वीकृत्य... ... श्वर वैष्णवाहुतमहो तन्मुख्यचकं सदा श्रीसोक्षेत्रवरदेव यादव.....॥ ६॥

भामानीकामनोज<sup>\*</sup> भीमाहितदैस्रतितेगे दशरथराम<sup>\*</sup>। सेाम<sup>\*</sup> सुजनसुघाव्यिगे सेामेश्वरदेवनेन्द्र वर्ण्यापुदु जगं॥७॥

। स्वस्ति समधिगतपश्चमहाशब्द महामण्डलेश्वरं द्वारावतीपुरवराधीश्वरं विद्विण्णिशाकरविद्युन्तुदं । कलिङ्गमत्तमातङ्गमत्तकविदारणोत्कण्ठकण्ठीरवं । सेवु ( णो )व्वीपालारण्य-दावानलं । मालवमहीपालाम्मोधिकुम्भसम्मवं । वासन्तिकादेवीलव्यक्तसितप्रसाद । यादवकुलाम्बर्धुमणि । सम्यत्तवचूड्मणि । मन्नेराजराज मलेपरोलु
गण्ड गण्डमेरुण्ड कद्दनप्रचण्ड सनिवार-सिद्धि गिरिदुर्गमल्ल । चलदङ्करामनसङ्घायशूर्नेकाङ्गवीरं । मगर...
कुलिश...रं । चोलराज्यप्रतिष्ठाचार्यं पाण्ड्यकुलसंरचणदचदच्चित्रमुजं । भुजवलाव्जितानेक-नामप्रशस्तिसमालङ्कृतं श्रोमद्-गङ्गह्योय्सलप्रतापचक्रवित्तिवीरसेगिन-

स्वरदेवर दिचयामण्डलमं दुष्टनिश्रहशिष्टपरिपालनपुः रुवेकं राज्यं गेयवुत्तमिरे।

तत्पादपद्मोपजीवि सेनानाथशिरोमिणि वन्दिजन-चिन्तामिष सुजनवनजवनपतङ्गं राजदलपत...सिलगं कलिगसद्भुश स्वामि-दण्डेगनेन्तेप्पनेन्दर्हे ॥

ष्ठु ॥ श्रोय वस्तीर्धवचस्यलनिलयदो.....

श्रीय कूट्यांत केलीसदनदोत्तोत्तविं ताल्दि तिल्यातकीर्ति-श्रीयिन्दाचान्तम रिखसे निजविजय...स्वान्तजातं...

.. थ्यि सैन्याधिनाथं नेगल्दनुरुगुणस्तोमनुर्व्यातामा

11511

ष्रातननुजं ॥

का। ... र दंत.....

...सिरमं ब्रह्मसैन्यनाथं चिप्रं।

धुरदेशलतिचतुर निज-

ं वीरः तिगे सिरदा ''तिय ''।। ६॥ भारतित्र ॥

मालिनी ॥ मनुचरितनुदार वत्समन्त्रिप्रगल्भं

जिनसदनसमृहाधारसारानुशा...म्।

तनगं ... . . विषद् पृण्यांपुण्यं

जननुतविजयणां मन्त्रिगोत्राग्रगण्यं ॥ १० ॥

फ ॥ कामं कमनीयगुश

धीमन्त्रसिरोजवन्धल्लातत.....।

श्रीमिकजनपटनलिन-शि-

लीमुखनमृतांश्चविशदकोर्त्तिप्रसर ॥ ११ ॥

तज्जननीजनकरः ॥

लोकाअर्यनियोगयोगनिपुर्यं दुरगिम्त्रिकावसमं नाक्यं भुवनाभिराम च ..नेम्बनं काङ्ग-दे-शैकश्रोकरणाप्रगण्यनेसेदं तत्सून कासानु ..

शाकीण्यायतकीर्त्तिकान्तनेसेव सातं गुण्हातदि

11 88 11

#### शकामात्मज्ञ ॥

परमजिनचरखदामं

वरविद्वद्वार्द्धिसामनवलाकाम'।

करणगणात्रणी सीम

कमलवासीरामं ॥ १३॥

सुरकुजके कामधेतुगे

परसक् द्न-सुतगे सममे.....।

सुर...परिकिसे पुरुसरत

निरुपमनी-सामनमन्त्राणगणधामं ॥ १४ ॥

जीर्णाजिनमवनमं भू

वर्ण्यसञ्ज्ञदरि,,,सरमगुण-मकी चिंदिगन्ता-

कीर्णामेने धर्मसस्या-

...णी...क्षणी.....संवर्णी ॥ १५ ॥

**धा-स्रा**तण्यानेन्तपं ॥

साविशयचरितमरित

भूतभवद्गाविभन्यजनसंसेन्य ।

सातएकानमलगुवास-

भूत जिनपद्पयोजहाकरहंसं ॥ १६ ॥

प्रक्रिकामान्ते।। देवदेवन श्वान्तिनाथन गेहमं पामतागि म-द्वोधिप...श्रोत्तु निर्मिसे तत्र कीर्त्ते दिगन्तम-न्तित्रे भव्यचकोरिचन्द्रमनेन्द्रु वनदेन्ने विण्णिसन्त् कावगात्ररजं विचित्र चरित्रसातग्रीरपुर्वं ॥ १७ ।

क ।। सात्राच्यान वनिते ग्राच-

.....रत्न...दि भृतलदोल्।

नोन्तिस्रवे बीघ ..वे

सातिस.. क्यातियन्दे रिजसुतिर्पेल् ॥ १८ ॥

ष्मा-दम्पतिगल गर्भदे।-

लादवर्भकरेसेव-कास-सातङ्गल वि-

द्यादिगुण्यक्षिने।लिप-

न्दादु... . ...घरित्रिगोर्व' पहेदं ॥ १<u>६</u> ॥

खास श्रोसूनसङ्घ देसियगण पास्तकगच्छद केाण्डकुन्दा-न्वय सिदेशवर...मानानृतचाक्तचरित्रं श्रोसाघणान्दिसिद्धान्त-चक्रवर्त्ति.......त्रणं ॥

तभवप्रसृति ... रस ॥

लिगे रम्यस्थानमेम्बन्तिरे सुकृतिसुधासृतिविस्बोदयैन्द्रो-नगवे वन्दावगं रिक्जिसिटुटु वसुघाचक्रदेशन् जैनगेहं ॥२१

क ॥ म्रा-जिनभवनदे लोप्पव

मजगपतिप्रान्तिनाथः तन्नमलपदान

म्भाजद्वलालु मध्यस-

माज'..... लिगे..... नुदितीदयम ॥ २५ ॥

इन्तेल्ड्र मग्रवकरेयोल

शान्तीशनिशान्तवेसेये निर्मिस निखिला-शान्तायतकीर्ति .....

.....सातनिप्यनुव्वीवर्ण्यः ॥ २६ ॥

व ॥ प्रन्तिर्हुं वित्रष्टगोत्रमित्रपुत्रकस्त्रत्रादिसुखसम्भूतिनिमित्तं सातर्गानगण्यपुण्यप्रभावं शक्तवर्षद १९७० नेयप्नवङ्ग संवत्सरद फाल्गुण सु ५ भा श्रीशान्तिनायस्वामियं प्रतिष्ठेय माडिया-जिनपरियर्चनेगमाद्दारदानक्कमेन्दु मृति भा-नाहुसेननेव विजयग्गा-सावण्य-मदुकण्याउँ समस्तनाडुगीडगल् मुख्यवागि सीवणातु सलक्षकेरेयि माहिसिद चैत्यालयक्के बिट्ट मूमिय सीमासम्बन्धवेन्तेन्दडे

( यहाँ सीमा-वर्णन क्रीर ग्रन्तिम स्रोक है )

[ श्रकेल्युद १२ ]

[इस जेख में प्रथम होरहरूव श के ब्रह्वा छदेव, नरसिंह और सोमेंग्वरदेव का वर्णन है। सोमेश्वरदेव के वर्णन में कहा गया है कि बन्होंने कलिइनरेश का मस्तक विदीर्थ किया, सेबुक्य राजा की नष्ट किया, मालव-नरेश को जीता, मगर राज्य की नीव खोद हाली, चोल राज्य की प्रतिष्ठा की, पाण्ट्यवंश की रच्चा की, हस्वादि। इनके राज्यकाल में उनके सेनानाथ 'शान्त' ने शान्तिनाथ मन्दिर का जीर्थोद्धार कराया। शान्त की भार्या का नाम 'मीगन्दे' तथा पुत्रों के नाम 'काम' और 'सात' थे। इनके गुरु की परम्परा इस प्रकार थी:—मूलसंघ, देशीयगण, पुस्तकगच्छ, केण्डकुन्दान्वय में माघनन्दि अती हुए। इन माधनन्दि भाजुकीत्ति' और उनके शिष्य माघनन्दि भट्टारक हुए। इन माधनन्दि महारक के एक गृहस्थ शिष्य सीवरस के पुत्र सातण्ण ने मनलकेरे मे शान्तिनाथ मन्दिर का पुनर्विमाण कराया और उस पर सुवर्ण कलश की स्थापना कराई तथा उक्त तिथि को जिनार्चन व बाहारदान के हेतु उक्त भूमि का दान दिया।

४००

### से। मवार ग्राम में पुरानी बस्ती के समीप एक पाषाण पर

(शक सं० १००१)

जगदाद्यर्थमिदत्यपूर्विमिदरन्दकवजर्जं कृष्ट य-ट्टिगेयन्तिट्टमिडल्प्रिदेशेरेदने पेलेम्य काङ्गाल्य जै-तगृह नाडे वेडड्गुवेत्तद्टरादित्यावनीनाथ की र्त्तिगद्यपिर्णवालिन्तु तार्प्युदेने मन्तें विष्णपं विष्णपं ॥४॥ जगदोल्तानीव दा...नेगलल् अ**दटरादित्य-चै**त्यालयक्करं दे गुणाम्भाराशि वीराप्रणि विजयमुजाद्भासिदिव्यारुचैनमः नहु गर्डं सङ्क्रक्तियन्दं तरिगत्तितय मण्यात्त्वि नात्वत्तेरत्त्व ण्डुगनोजिक्कचनत्युःसवदिन् ग्र**दटरादित्य**नादित्यतेर्जा।५ इतितं सिद्धान्तदेवगा नुनयदरिदाचन्द्रतारं सह्यत्ते-न्वेने घारापृथ्वेकं कोष्टु दनुद्धिजलस्युलकल्लोललीला-वनिवकक्षेदे पर्व्वित्तद्निद्गुदनेनेन्द्पै दानदे।स्पा-वतुमं मिक्किप्पेनं माहिसिदनेसेये सद्धिमा केताङ्गाल्वभूपं ॥६॥ सिंत सक्तवर्ष १००१ नेय सिद्धारिथेसंवतसरं प्रवर्ति -सुत्तिरे स्वरित समधिगतपश्चमहाशब्द महामण्डलेश्वरं स्नेगरे-युर्पुरवराधीश्वरं जटाचीलकुत्तोदयाचलगमस्तिमालि सूर्य-वश-शिखामिष शरणागतवस्त्रपक्षरं श्रीमद्वाजेन्द्रपृशुर्वाके।-ङ्गाला राज्य नेट्युत् श्रोसूत्तसहृद काण्मीणद तगरिगलाच्छर गण्डिषमुक्तिसिद्धान्तदेवमें वसदियं माहिसि देवर्गारुचेता-से। गक्षे तरिगत्तनेय मानुकल्लं हेदगेदा...वित्तवर्ष्ट कोष्ट भूमि ख ४२। ( बन्तिम क्षोक ) चतुर्मावालिस्तित्वकविद्याधर सन्धि-विषद्धि श्रीमञ्जूलाय्यं वरेदं सङ्गतः महा श्री।

हिस लेख में उभयसिदान्तरलाकर प्रमाचन्द्र सिदान्तदेव के रहोस के पश्चात कहा गया है कि कोझाल्वनरेश श्रद्दरादिख ने जो 'श्रद्दरादिख चैत्यालय' निर्माण कराया था उसकी पूजन के हेतु राजा ने सिद्धान्तदेव को 'तरिगलनि' की ४२ खण्डुग मूमि दान कर दी।

चोलकुल के सूर्व वंशी महामण्डलेण्यर राजेन्द्र पृथुवीकोझालव ने सृलसंघ, कानूरगण, तगरिगल् गच्छ, के गण्डिवसुक्तदेव के लिए एक बसी निर्माण कराई और देवपुलन के लिए एक सूचि का दान दिया।

यह केख चार भाषाओं के ज्ञाता सान्धिवित्रहिक वक्कवार्य का रचा हुआ है।]

## अनुऋमणिका

(3) (5) (5) (5) (5)

इस अनुक्रमणिका में जैन मुनि, आर्थिका, कवि व संघ, गण, गच्छ और अन्योंके नाम ही समाविष्ट किये गये हैं। नाम के पश्चात् ही जो अक दिये गये हैं उनसे केख-नम्बर का अभिप्राय है। भू० के पश्चात् जो अक दिये गये हैं वे भूमिका के पृष्ट-नम्बर हैं।

इस अनुक्रमणिका में निम्न लिखित संकेताक्षरों का प्रयोग किया गया है:— उ०=उपाधि । गं० वि०=गडविमुक्त । न्नै० स०=नैविद्यक्तवर्ता । नै० यो०=र्न्नकाल्ययोगी । पं०=पंडित । पं० आ०=पंडिताचार्य । भ०= भद्दारक। म०=मल्यारी। म० दे०=मल्यारी देव।सि० स०=विद्यान्तचकवर्ता । सि० दे०=सिद्धान्त देव । सै०=सैद्धान्तिक । श्वे०=श्वेताम्वर ।

थ अकम्पन १०५, भू० १२५. . सकलंक ४०, ४७, ५०, ५४, १०८, ४९३. भू० ७९, ११२, १३५, १३७, १३९, १४४, १४५. अकर्लक त्रैविय, देवकीर्ति के शिष्य ४०. अकलंक पंडित १६९. मू॰ ११७, 943. अक्षयकीर्ति १५८ मृ० १५१. अभिमृति १०५ मू० १२५. अचल १०५ मू० १२८. धाजितकीतिं, चारकीतिं के शिष्य ७२ मू० १६२. अजितकीर्ति, शान्तिकीर्ति के शिष्य **v**₹. अजितपुराण. कविचकवर्तिकृत 990.

अजितसेन व अजितमद्वारक ३८,५४, ६०. सूर २६. ७२-७४, १४०. 942 अध्यात्म बालचन्द्र, नयकीर्ति के बिष्य (देखो वालचन्द्र) ७०, ८१, ९०. अनन्तकवि, वेल्गोलदं गोम्मटेश्वर चरित के कर्ता भू० ५, २७, ३३, ४८. अनन्तकीर्ति, वीरनन्दि के शिष्य, ४१. अनन्तामति गन्ति (आर्थिका ) २८. अनुबद्धकेवली १०५. अन्धवेछ १०५ मृ० १२५. अपराजित १, १०५ भू० ६०, ६२, 924 अभयचन्द्र, ॰नन्दि माघनन्दि के शिष्य ४१, १०५, सुर १३०, १३५. अमयचन्द्र त्रै॰च॰, गोम्मटसारपृत्ति के

कर्ता मू० ७२.

असयचन्द्रक ३३३ सृ॰ १६१. असयचन्द्रि पण्डित २२ स्॰ ११८, १५३.

असर्यदेव ४७३ भू० १५६, धमग्रनिन्द, त्रे०यो०के शिष्य ४७,५०, असर्यसूरि १०५ धर्मनवचारतीर्ति ए० जा० १३२, भू०

सम्बद्धाः पण्याच्याच्यास्य । ४६, १६०

अभिनव प० पहितदेव के जिप्य, १०५, ३६२. भू० १३५, १६१. अभिनव प० आ० ४२१ भू० १६०. अभिनव श्रुतसुनि १०५ भू० १३५. अमरकीर्ति. धर्मेन्पण के जिप्य, १११

मृ० १३६, असरनन्दि १०५, अस्टिनेमि ए. २९७ सृ० ११८, अस्टिनेमि २५ मृ० १४, अस्टिनेमि गुरु १५२ ४० १९० ०

सरिष्टनेमि ग्रुड १५२ भू० १११, १४९. सर्वेजनेनय ४९३ स्० १३६, १४८. सर्वेजनेन १०५.

अर्देहास कवि १०५ मू० ३८. अर्देद्धि७ १०५ मू० ५९, १३४. अदिदक्षणं, पदानन्दि व कुमारदेव गोह्या-

वार्यके शिष्य ४० मू० १३२. अविनीत मू० १२८. आजीगण २०७.

सार्यदेव ५४ मू॰ १३९

इंद्गुलेशबलि १०५, १०८, १२९ मू० १३५, १४६.

इन्द्रनन्दि ५४, २०५ सू० ७७, १२०, १२८, १३९, १४५, १४८, १५२. इन्द्रमूति (देगो गंतम) ५४, १०५ सू० १२५. इन्द्रमूपण, छङ्मोसेन के शिष्य, ११९.

ईशान १९४.

रप्रक्षेत गुरु, पिट्टिनिगुरु के शिष्य, ८ मू॰ १५०.

उत्तरपुराण, गुणमदक्रत, भू० ३०, ४६० उदयचन्द्र ४२,१०७,१२७, भू० १५६० उपयासपर, श्यमसन्दिके शिष्म, १८५० उद्यासपर, श्यमसन्दिके शिष्म, १८५० उद्यिक्तसम्बद्ध १९ ४० १५०

羽

ऋपमसेनगुर १४.

Œ.

एकत्वसति पद्मनिन्दकृत मू० ११२. एकस्पिधुमतिमहारक ४९३, मू॰ १३७.

क्ष कण्णब्दे किन्त (आर्यिका) ४६०. कनकचन्द्र ११३ सू० १३७. कनकनिन्द ४०, ४४, २५१ सू० ९०. १५५, १५८. कनकश्री किन्त (आर्थिका) ११३. कनकश्री , वलदेवमन्नीके ग्रुष, १५ सू० १४९.

कनकसेन-नादिराज ४९३ सू० १३७. कमलमह ५४ सू० १३९.

बर्मप्रकृति भव ५४ मूव १३५. कार्यातनांद्र, ऐरोन्डके विष्य, ४२, ¥3, 40. च्यानशीतिं, मापनन्तिके शिष्य, ५५. 10 122, 1x2. बचापशीर्तम्ति ४९७ मू० १५५. · क्षितवर्गातं, श्राजितपुराणातां भू• 110. र्रावेताकान्तः ≕गन्निनाय ५४. क्वित्स १६६, २८८ मृ० १९७. कंनाचार्य १०५ मू० १२६. राण्याम ५०० मृ० १४८. कालानियंह १३ भू० १५०. काष्टासंघ ११९, ३८१, ३८२, ३८६, ३९३, ३९६ ¥० ११९, १४८. 'कित्तरसंघ १९४ मू० १४७. क्रम्टासन ४३. • मलाधारि (गण्डविमुक्त म०) ४५, ५९, ९०, १३७, ३६० मू० १५६. इफुटेश (बाहुबलि) ८५, १३०, 936, 865. अन्दकुन्दाचार्य (कोण्डकुन्द•)=पद्म-ो निन्द ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, ७२, १०५, १०८, ४९२ मू० 920-925, 922, 928, 926 980, 988. जिनचन्द्रके शिष्य मू॰ १२८. क्रमारदेव≕अविद्वक्तणं पद्मनन्दि ४०.

क्रमारनिद २२७ मू० १५२.

क्रमाररीन से॰ ५४, ४९३ मू॰ १३७, 936, 980. कुमुदचन्द्र १२९ मृ० १५९. मृ० १४३. कुम्म १०५ मृ० १२८. कुलचन्द्र, कुलभूषणके विष्य, ४० भू० 933. कुलभूषण, पदानन्दिके शिष्य, ४०, ४१, १०५ मू० १३०, १३२. **कृतिकार्य १ ४० ६२. १२६.** कोण्डकुन्दान्वय ( कुन्दकुन्दान्वय ) 80, 89, 82, 84, 48, 44, 45, 50, 904, 992, 998, 922, 928, 930, 932, 938, 935, 390, 396, 395, 320, ३२४, ३२७, ३६०, ४२१, ४२६, 830,809,869,866,889, ४९२, ४९४, ४९९, मू॰ ९०, 925, 930, 930. कोलत्रसंघ ३३, २०३, २०६ मू० 980. कौमारदेव ४०. क्षत्रिकार्थं मू० १२६. क्षत्रिय १०५ भू० १२६. गझदेव १०५ मू० १२६. गच्छ १०५. राण १०५. मणधर ५०, १०५. गणसत् ( ह० ) मू० १४१.

गण्डविमुक्त, माधनन्दिके विष्य, ४०, २४१, ३६८, ३६९, मूल १३२, 944. गण्डविमुक्त म॰=कुक्कुटासन दिवाकरनन्दिके शिष्य ४३. गण्डविमुक्त गौलमुति=म० हेमचन्द्र, ५५, सू० १३३ गण्डविमुक्त ( वादि चतुर्मुख रामचन्द्र ) देवकीर्तिके शिष्य, ४० मू॰ ११२. गण्डविमुक्त सि॰ दे॰ ५०० मू॰ ३९, ९३, ९४, ११०, ११८, १५३. गुणकीर्ति ३० मू० १५१. गुणकीर्ति १०५. गुणवन्द्र (°भद्र) ४२, ५५, ७०, ९०, १२४, १३७, ४९१, ४९४, सू० 56, 50, 933, 986 गुणचन्द्र ४३१ मू० १५९ गुणवन्द्र म॰ दे॰, शान्तीश के शिष्य, मू० ८२. गुणदेव ४७७. गुणदेवसूरि १६० भू० १५१. गुणनन्दि, बलाकपिञ्छके शिष्य ४२. ¥3, 80, 40, 904, गुणमद, जिनसेनके शिष्य १०५ सू० uf, 938. गुणगृपित २१ मू० १५०. गुणसेन ९, ५४ म्० १४०, १५०. गुप्तिग्रप्त भू० ६५, १२८. गुम्मट, "देव, "नाय, "स्वामी, "टेश्वर, गोमट, "देव, "टेश, "टेशर इश्यादि=

बाहुबलि ४५, ५९, ८०-९६, १०३, १०५-१०७, ११०, ११३, 995, 996. 938, 934, 939, 980, इरर, ३२९, १४३, 394, ₹4€. 340. 349, 838.4 839. ३६०, ४१७, ४३३, ४३६, ४५४, ४८६. गृद्धपिञ्छ ४०,४२,४३, ५०, १०५, १०८, २२९ मू॰ १४०. गोपनन्दि, चतुर्मुखके शिष्य ५५, ४९२ मू० ५३, ७५, ८७, १३३, 982, 943 गोम्मटसारष्ट्रति (अभयचन्द्रकृत ) मू॰् ७२. गोम्मटेश्वरचरित (धनन्तकविकृत ) भू २३, २७, ४८, १०७. गोलाचार्य ४०, ४७, ५०, मू० १३१, १३२, १४२. गोवर्धन १, १०५, मू० ५६, ५७, ६०, ६२, १२५. गीतम १, ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, ५४, १०५, १०८, ४३८, ४९३, मू॰ ६२, १२९-१३१, १३६/ 936. गौलदेव, °मुनि=म० हेमचन्द्र, गोप-नन्दिके विष्य, ५५. च चतुर्मुंस ( वृषमनन्दि ) ५५, ४९२,

मृ० ११३.

चतुर्मखदेव ५४ मृ० ११२, १४०, 983. चतुर्मुख भ० १९३ मू० १३७. चन्द्रकीर्ति ४२. ४३. ५४, ९३, १०५, १०६, २२५, २३८, मू० 990, 929, 938, 942, 946, 945. चन्द्रगुप्त १७, ४०, ५४, 906. Ho 48-00. 930. 939. 936, 988. चन्द्रदेवाचार्य ३४ मू॰ १५१. चन्द्रनन्दि, गोपनन्दिके शिष्य, ५५ मृ॰ ११३. चन्द्रप्रम, हिरिय नयकीर्ति के बिष्य, ८८, ८९, ९६, १३७२० १२०, 4 946. 948. चन्द्रभूषण १०५. चन्द्राह्व १०५. चितिश्री ३ स॰ १५०. चामुण्ड, <sup>°</sup>राज, <sup>°</sup>राय, चाबुण्डराय, ६७, ७६, ८५, १०५, २२३ भू० ९, १५, २३-२९, ३२, , 36, 80, 86, v3, v8, v6, 90, 94, 908, 906, 909, चामुण्डराय पुराण भू० २८,३२,७३. चारकीर्ति ७२, ४३५, ४३६ मू० 9६२. चारकीर्ति शुमचन्द्रके शिष्य ४१, ५३, ¥ 0 930, 944.

नास्कीर्ति ख़तकीर्ति के विषय, १०५. 906, 3 67, 300, 270 900, 134, 949. चास्कीर्ति ग्रुस् भू० १०६. चारकीर्ति एं० ११८. चारुकीर्ति पं॰ ८४, ४३३, ४३४ मू॰ ३४, ४१, ४८, ५२, १६१, 982. चारुकीर्ति पं० १४२, १६१. चातुण्डराज (देखो नामुण्ड ) ७५, 96, 905. चिक्ररापरविय गुरु १६२ भू० १५१. निक्क नयकीर्तिदेव ४५४. चिदानन्द कवि (सुनिवंशाभ्युदयकर्ता) मू० २७, ४५, ५९, १०५, चिन्तामणि काव्य (चिन्तामणिक्रत) ५४, मू॰ १३८. चिन्तामणि ५४ मू० १३८. चुडामणि काव्य (वर्धदेवकृत ) ५४ मू० १३८. छंदःशास्त्र ( पूज्यपाद कृत ) ४० मृ० 989. ज जगतकरतजी=जगत्कीर्तिजी ३३१. जम्बुनायगिर ( आर्थिका ) ५. जम्बू १, १०५ सू० ६०, ६२, १२५. जय १, १०५ मू० ६२, १२६. नयघवल ( प्रंथ ) ४१४ मू० ४४. जयपाल १०५ मृ० १२६. १२७.

जयसद १०५ सू० १२६, १२७. जलजरुचि १०५. बसकीर्ति=यश कीर्ति, गोपनन्दि के शिष्य, ५५, १३३. जिनबन्द्र ५५, १०५ मू॰ १३३, 983. जिनवन्द्र, कुन्दकुन्द्र के गुरु मू० १२८. विनरेन ४७, ५०, १०५, ४२२ सू॰ 28, 06, 938, 969. क्षिनेन्द्रबुद्धि≔देवनन्दि ४०, 904, १०८ मृ० १४१. जैनासिषेक ( पूज्यपादकृत ) ४० भू० 989. सैनेन्द्र ( ज्याकरण पुज्यपादकृत ) ४०, **५५, ኯ**• **१**४१. तगरिल गच्छ ५०० मू० १४८. तत्त्वार्यसूत्र ( समस्वातिकृत ) १०५ मृष १४०. तत्त्वार्थसूत्रटीका (शिवकोटिकृत) १०५ मृ० १४१ तपोभूषण १०५ तार्किक चक्रवर्ति उ० ४९६. तीर्यद गुरु १२. त्रिविवेशसम≕देवसम १०५ त्रिमुबनदेव, देवकीर्ति के क्रिप्य, ३९, ४० मू० ९६, १५७. त्रिम्छिदेव, गोपनन्दि के बिच्य, ५५, म्॰ १३३ त्रिरत्ननन्दि, माधनन्दि के शिष्य ५५.

मृ० १३३.

त्रिलोकसार ( नेमिचन्द्रकृत ) मू॰ ३०, त्रिलोक प्रहासि ( प्रथ ) भू॰ ३०. बैकाल्ययोगी ४७३ मू० १५६. वैकाल्ययोगी गोहाचार्य के विष्य ४०, ४७, ५० मू० १३२, १४२. त्रैविस ४७, ५०, ५४, ५६. त्रेविदादेव ११४. दक्षिणाचार्य=भद्रमाहु भू० ५९, ६०. दक्षिणकुक्कुटेशर≃गुम्मट १३८ दयापाल, मतिसागरके शिम्य, ५४ मृ० 138 द्यापाळ पं॰ ( महासूरि ) ५४ भृ॰ 934. दर्शनसार ( देवसेनञ्जत ) भू० १४८. दामनन्दि, रविचन्द्रके शिष्य ४२. 83, 904, द्यामनन्दि=दावनन्दि, ( नयकीर्तिने विष्य ) १२८, १३० सू० १५६ दामनन्दि, बतुर्मुखदेवके शिष्य, ५५, मू० १३३, १४२. दिण्डिगूरशाखा ४९६ मू० १४७. दिवाकरनन्दि, चन्द्रकीर्तिके शिष्य ४३, १३९, मू॰ १५४. देवकीर्ति, वण्डविमुक्तके विष्य, ३९, ४०, १०५, जू० ५२, ९६, 994, 933 देवपन्त ४०, १०५, मू० ६०. देवणन्दि, जिनेन्द्रबुद्धि, पूर्यपाद, ४०, १०५, ४५९ मू० ७२, १३२, 138, 189, 943.

देवश्री कन्ति ( आर्थिका ) ११३. देवसंघ १०५, १०८ मू० १४५. देवसेन ( दर्शनसार कर्ता ) मू० १४८. देवेन्द्र (श्वे०) भू० १४३. देवेन्द्र, गुणनन्दिके शिष्य ४२, ५०, ५५, ४९२ मू० १३३, १५३. 🤈 देवेन्द्र, चतुर्मखदेवके शिष्य ५५, भू० 933. देवेन्द्र विशालकीर्ति १११ मू० १३६. देशभूषण १०५. वैसि. देसिग, देसियगण ४०-४३. ४५-५0, ५३, ५५, ५६, ५९, ६३, ६४, ७२, ९०, १०५, 906, 993, 998, 938, 930, 932, 930, 936, 938, 988, **२२**९, ३१७-३२०, ३२४, ३२७, 360, 364, 368, 829, 830, xxx, x09, x6x, x63, x59, ४९२, ४९४, ४९६, ४९९ सू० 929, 933, 930, 988. इसिणगण ४९३ भू० १३६, १४८. इव्यसंग्रह (नेमिचन्द्रकृत ) भू॰ ३२. द्वस्षेणक १०५, मू० १२६, १२७. ঘ वणो कुतारेवि गुरवि ( आर्थिका ) १०. धनकीर्ति २४३ मू॰ १५७. धनपाल १०५ मू० १२८. धर्म १०५. धर्मचन्द्र, चारुकीर्तिके शिष्य ११८ स्० १६१.

धर्मभूषण, अम्रकीर्तिके शिष्य ११५ मू॰ १३६. धर्मभूषण शुसकीर्तिके शिष्य मू० १३६. धर्मसेन ७ मू० १२६, १२७, १५०, धवल ( ग्रंथ ) मू० ४४. घृतिषेण १, १०५ मू० ६२, १२६. श्रवसेन भू० १२६, १२७. नकुठार्य ( छेखक ) ५००. नक्षत्र १०५ मू० १२६. नन्दिगण, "सघ, "आम्राय, ४०, ४२, 83. 80, 40, 904, 906, ४९३. मू० ६५, १२८-१३१, 935, 988, 984-986. नन्दिमित्र १०५ भू० ६०, १२५. नन्दिमनीप २१७ मू० १५१. नन्दिसेन २६ भू० १५१. नयकीर्ति. गुणचन्द्रके शिष्य ४२, ७०. vc, 69, 64, 40, 58, 90%. १०५, १२२, १२४, १२,८ १३०, 9३७, ३१७-३२०, ३२३-३२८ ४२६, ४९१, ४९४, ४९६, ४९७, मू० १३, ३५, ३७, ४५, ४६, 45, 5\$-5E, 999, 98E, 944, 944. नयकीर्तिदेव, हिरिय नयकीर्तिके शिष्य, १२८, ४७५ मू० १५७. नयनन्दिविमुक्त ३०४ मू० ११८, १५२ नामेखर, नविखर, निमिखर व मयुरसप,

२७, २८, ३१, २०७, २१२, २१५, २१८ मू० १४७, नवस्तोत्र ५४. नाग २५४ मू० १२६. सागचन्द्र १०५. त्तागनन्दि १०८. नागमति गन्ति ( आर्थिका ) २. शागवर्मकवि २९५. नागरेन १४ मृ० ११२, १२६, १५०. नानार्थं रत्नमाळा (इस्पपकृत ) भू॰ 908. नीतिसार ( इन्द्रनन्दिकृत ) मू॰ १४५, 986. नेमिचन्द्र १०५, १२९, १३७, ४७९, ४९० जू० २६, ३२, ४०, ४८, १०६, १३४, १५८. नेमिचन्द्र नयकीर्तिके शिष्य, ४२, १२२ १२४, १२८ मू० १५७, नेमिचन्द्र म० दे० ११३ मू० १३७. न्यायकुमुदचन्द्रोदय (प्रथ) मू॰ १४१. पनवाणकवि ८४ मू० २६, ३३, १०५ पहिनिगुरु ८ मृ० १५०. पण्डित, चास्कीर्तिके शिष्य १०५, १०८ मृ० १३५ पण्डितदेव, १९७, १३३, ३५५, ४२९, ४०४, मू० ४७, १६१. पण्डितयति १०८ मृ० ४६. पण्डिताचार्व ४२८ मू॰ ४६, ९०३, 940.

पण्डितार्थ ८२. १०५ मू॰ ३८, १०४, 992, 994. पण्डितेन्द्र १०५. पद्मनन्दि=कुन्दकुन्द ४०, ४२, ४३, ४७, ५० मू० १२९, २३१, यदानन्दि १०५, १९६ मू० १५२. पद्मनन्दि चन्द्रप्रमके विज्य १३७ मृष 949. पद्मनन्दि त्रविद्यदेवके विषय ११४ में 960 पदानन्दि नयकीर्तिके शिष्य ४२, १२४, १२८, १३० सू॰ १५७. पद्मनन्दि शुमबन्द्रके शिष्य ४१ स्० 993. पद्मनन्दि देव ४९८ मू॰ १५२. पद्मनामपहित, अजितसेनके शिष्य ५४ मृ० १४०. पनसोगेवलि=इनसोगेवि भू॰ १४६, 980 परवादिसह ५४, ४९५ मू॰ ८०, 938, 946. परवियगुर १६२. परिशिष्टपर्व (श्वे॰ प्रय) मू० ६६, ६७. पाण्ड १०५ मू० १२६. पात्रकेसरि ५४ मू॰ १३८. पानपमटार ६ मू० १५० पुत्र १०५ मू० १२५ पुनाटसघ भू० १४७ फु. नो. पुष्पदन्त, सहंद्वतिके शिष्य, १०५ मृष १२९, १३४.

पुष्पदन्त ( महापुराणकर्ता ) भू० ७७. 'पुष्पनन्दि १९७ मू० १५२. पुष्पसेन ५४ मू० १३९. प्रव्यसेनाचार्य २१२ मू० १५२. पुष्पसेन सि॰ दे० ४९३ मू० १३७. पुस्तकाच्छ ४०-४३,४५-५०,५३, , ५६, ५९, ६३, ९०, १०५, १०८, 1993. 998. 938. 930. 933. 926, 926, 928, 988, 296, 396, 395, 320, 328, 326, ३६८, ३६९,४२१,४२६,४३०, ४४६, ४७१, ४८६, ४८९, ४९१, ४९४, ४९६, ४९९, भू० १३७, 988, 984. पुज्यपाद≕देवनन्दि ४०, ४७, ५०, ५५, १०५, १०८ मू० १४१. पुरान्वय (श्रीपुरान्वय ) २२० भू० 980. प्रतिय गुरु ११५. पेरुमाञ्च ग्रह १०. पोल्लबे कान्तियर (आर्थिका ) २४०. प्रथमानयोगशाखा ९८. प्रभाचन्द्र=चन्द्रगुप्त १ मू० ६२-६४. प्रमाचन्त्र १०५. भ्रमाचन्द्र चतुर्मुख के शिष्य, ५५ भू० 997, 933, 987. प्रमाचन्द्र नयकीर्ति के शिष्य ४२,१२२, 928, 926, 930. प्रमाचन्द्र पद्मनिन्द् के शिष्य ४० भू० 932.

प्रभावन्द्र मेघचन्द्र के शिष्य ४३,४४, 80. 40. 49. 47. 43. 46. ६२, २० ९२, ११६, १५४. प्रमाचन्द्र महारक ९७ मू० १५९. प्रसाचन्द्र सि० दे० ५०० स० ११०. 943, 946. प्रभावक चरित (श्वे. प्रंथ) मू० १४३. प्रमावती ( आर्थिका ) २७. प्रसासक १०५ सू० १२५. प्रोष्ठिल १, १०५ मू० ६२, १२६. ਗ. बलदेवगुर, धर्मसेनके शिष्य, ७, भू० 940. बलदेवमुनि, कनकसेनके शिष्य १५ मू० 988. बलदेवाचार्य १९५, मू० १५८. बलर ( महारक ) १७४. बलाकपिञ्छ, गृद्धपिञ्छके शिष्य, ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, १०५, १०८, भू० १३१, १३४, १४०, बलात्कारगण १११, १२९ मू० १३५, 934, 984. बाळचन्द्र ( दखो अध्यातिम" ), नयकी-र्तिके शिष्य, ४२, ५०, ६९, ८५, 908, 904, 922, 928, 926, १३०, १८७, ३२३, ३२५, ३२८, ४२६, ४९४, ४९६, सू० ३७, ९७-९९, १५६. वालचन्द्र, नेमिचन्द्रके शिष्य, १२९,

४७९, सू० ५२, १६०.

बालचन्द्र, अभयचन्द्रके विष्य, ४१ भू० 930. बालचन्द, माघनन्दिके बिध्य, ५५ मू• 333. षालसरस्वती २०, ५५ मू० ८३. वालेन्द्र (देखो वालचन्द्र, अमयच-न्द्रके शिष्य ) बाहुबिं ( भुजबिंत, दोर्वेलि, ) देशो गुम्सट ८५, ३६५. बाह्यिल चरित भू० २८, ३१. ब्रदिल १.१०५ मृ० ६२. १२६. बृहत्कथाकोष (हरियेणकृत ) भू० ५६. बेल्गोलदगोम्मदेश्वर चरित मृ० ५ बोप्पण कवि ८५ मू॰ २२ बोम्मणकवि ८४, १०१ शिष्य. ब्रह्मगुणसागर, अमरचन्द्रके ३३३, मृ० १६१. महादेव (टीकाकार) मू॰ ३२. ब्रह्मधर्मकि असयवन्द्र भ॰ ३३३ सू० 949. महारक्षसागर ३९४

मः

सहावलक (देखी अवलक ) ५५,
१९५, भू० १३४

सहारकदेव, नयभीतिंक शिष्य, १२२,
महबाडु (महाचार्य) १, १५, ४०,
४४, ४१, १०५, १०८, भू० १५,
२४, ५४–६६, ६९, १२५,
१२८, १३१, १३८, १४५,

मद्रबाहुबलिस्थामी २४८. भरत व भरतेथर ७५, ११५, ४३८. भानुकीर्ति, गण्डविस्फिटे कि शिष्य, ४० भू० १३२. भानकीति, नयवीतिके जिप्य, ४२, uo, 904, 922, 924, 926, 930, 936, 988, 960, 4 229, 859, 370 66, 54, 50, 948, 944, 948, भानुकीर्ति, माधनन्दिके विष्य, ४९९, मृ० १५९. भानुचन्द्र, त्रिभुवनराजगुरु, सि॰ च॰ 993. 30 930. भुजवित्रचित ( पद्मवाणकृत ) भू० **२३, २४, १०**५, भुजविक शतक ( दोष्ट्रयकृत ) भू० २३, 🗹 26, 22, 990. भुवनकीर्ति देव ३७२ भू० १६०. भूतविल, अईद्वलिके शिष्य १०५ भू० 924, 938.

म मद्गराजवि १०८ यू० ३८. सण्डलाचार्य ड० ५२,८८,८९,११३. सण्डितस्यच्छ ११९ यू० १९९,१३८. मतिसागर, श्रीपालके शिष्य ५४ यू० १३९. सयुरमामसंघ (देखो नमिद्धरसंघ) २७ २९ यू० १४७. सयुर पिञ्छ १०८.

मलधारि देव ११३ भू० १३७. मलघारि टेच, शोधरदेवके शिष्य ४२, मलपारि. नयनन्दिविस्करे ३०४ मू० १५२, मलधारि मलियेण, अजितसेनके विष्य, ४४, ४९३, ४९५ मूर ११६, 930, 980, 946, मलघारि रामचन्द्र, अनन्तकीर्तिके शिष्य. ¥9. मठवारि स्वामी १३८ मृ० ९५. मलघारि हेमचन्द्र, गोपनन्दिके शिष्य, ५५ मू० १३३. मिलिवेव २५१. मिलियेण ४६१ मू० १५८. मिल्लिसेन भद्वारक १४६ भू० ११८, 943. महिसेन, लक्ष्मीसेनके शिष्य २४७ मृ० 980. महदेव १९३ भू० १५१. महामण्डलाचार्य उ० ४०, ८९, ९६, १२९, १३० १३७, ४७५, ४७९, 850. महावीर १०५ मू० १२८. महावीरान्वार्थ (गणितसार कर्ता ) भू० ७६. महासेन (देखो मासेन) सहिधर १०५ मू० १२८. महेन्द्रकीर्ति, कलघीतनन्दिके 80, 40.

महेन्द्रचन्द्र ५५ मू० १३३. महेश्वर ५४ मृ० १३८. -माधनन्दि १०५ भू० १३४. माधनन्दि, क्रमदचन्द्रके शिष्य १२९. माघनन्दि, कुलचन्द्रके शिष्य ४० मृत 992, 932. माधनन्दि, कुलभूषणके शिष्य ४०, मु०-930. माघनन्दि, ग्रप्तिग्रप्तके शिष्य भू० १२८. माधनन्दि, चतुर्मखके शिष्य ५५ मू० 933. माघनन्दि, चाइकीर्तिके शिष्य ४१ मृ० १३०. माधनन्दि, नयकीर्तिके शिष्य ४२. १२४, १२८, १३० मू० १५७. माघनन्दि, श्रीघरदेवके शिष्य ४२. माघनन्दि भद्वारक, भानुकोर्तिके शिष्य ४९९ मू० १५९. माघनन्दि वृती ४९९ मू० १००. माधनन्दि सि॰ च॰ १२९ मू० १५९. माघनन्दि सि॰ दे॰ ४७१. माणिक्तन्दि १०५, माणिक्यनन्दि, गुणचन्द्रके शिष्य ४२. माचन, देवनीतिंने शिष्य ३९, ४० मू० ९६, १५७. माधवचन्द्र, शुमचन्द्रके शिष्य ४१. १४४ मृ० १५५. मानकन्वे गन्ति ( आर्थिका ) १३९. मासेन ऋषि (महासेन ) १६१ सूर

949\_

-मुनिचन्द्रदेव, स्वयचन्द्रके शिष्य १३७ मृ० १५९. मुनिवशास्युद्य (चिदानन्दकृत) To 20, 84, 48, 62, 904. -मलसंघ ४०, ४१, ४३, ४५-५०, ५३, ५५, ५६, ५९, ६३, ६४, ९०, १०५, १११, १२४, १२९, 930, 937, 934, 936, 988, २२९, ३१७, ३१८-३२०, ३२४, ३२७, ३३२,३६०,३६८,३६९, ४२१, ४२६, ४३०, ४४६, ४७१, ¥U\$, 865, 859, 852, 858, ४९९, ५०० मू० १०३, १३९, 9३9, 9३३, 9३५, 9३६, 9४४. मेघचन्द्र, गुणचन्द्रके सधर्म, ४२ मेघचन्द्र, नयकीर्तिके शिष्य, ४२, मेघचन्द्र, वाळचन्द्रके विषय, ४९६, मू० १५७. मेधचन्द्र, माधनन्दिके क्षिष्य, ५५ मृ० 933 मेघचन्द्र, वीरतन्दिके गुरु ४१. मेघचन्द्र, सकलचन्द्रके शिष्य ४७,५०, भरे, भर्, मू० ९१, ९२, ११६, 948 मेघनन्दि २१५ मृ० १००, १५१. मेरुवीर १०५ मू० १२८. मेलगवासगुरु २३ मू० १५१ मेत्रेय १०५ मू० १२५. मीण्ड्य १०५ सू॰ १२५ मौनियाचारिय ३१ भू० १५१.

मौनीगुरु २, ९ मू॰ १४९. मीर्थ १०५ मृ॰ १२५. य यशोवाह १०५. यशःकीर्ति, गोपनन्दिके शिष्य ५५ मू.० 992, 933, 983, यशपाल मु॰ १२६, १२७, यशोबाहु मू॰ १२६. बशोमद्र मू० १२६, १२७. ₹ रत्नकरण्ड श्रावकाचार (समन्तमद्रकृत भू० ७६ रत्ननन्दि, रुलितकीर्तिके बिष्य म् 46, 80 रत्नमालिका ( अमोघवर्षकृत ) मू॰ ७६ रविचन्द्र, करुधौतनन्दिके शिष्य ४ ¥₹, ₹₹9 रविवन्द्र ५३ सू० १५५. राधवपाण्डबीय (श्रुतकीर्तिकृत ) ४ म० १४३ राजकीर्ति ११९ मू० १६१. राजावलिकथा (देवचन्द्रकृत ) म २३, २७, ६०. राह्मीमति गन्ति (आर्थिका ) २०७ रामचन्द्र, वालचन्द्रके शिष्य ४१ ४ 930. रामिल्ल मू॰ ५७. राय=चामुण्डराय १३७.

रूपसिद्धि ( दयापालकृत ) ५४.

8 ठक्खणदेव २२२. लक्सणन्दि, देवकीति ए० दे० के विषय ३९, ४० मृ० ९६, १५७. लक्ष्मीसेन, राजकीर्तिके शिष्य ११९, म्० १६१. लक्ष्मीसेनमदारक २४७. रुलितकीर्ति, अनन्तकीर्तिके शिष्य भू० 38, 46. लोह ( लोहार्य ) १, १०५, भू० ६२, 924, 924, 924, वक्रमच्छ ५५, भू० १३३, १४६. वक्रयीव ५४, ४९३ मू० १३७, १३८. वजनिंद् ५४ मू० १३८, बहुदेव ५५ मू० १३३. वर्षमानदेव ५३ भू० १५५. वर्षमानाचार्यं मू० ७५. वलि १०५, बसदेव १०५ मू॰ १२८. बसुतन्दि १०५. वादिकोलाइल ३, ५४, ४९३. वादिगण १०५-वादिचतुर्मुख र० ४०. वादिराज ४९३, ४९४, • ४९५, 63. 55, 930, 946. वादिराज, मतिसागरके शिष्य ५४, मू० 935, 983. बादिसिंह उ॰ मू॰ १४% बादीम कण्ठीरव उ० ५४.

वादीमसिंह ४९३. वायुम्ति १०५ मू० १२५. वासवचन्द्र, चतुर्शंख देवके शिष्य, ५५ Ho 63, 933, 983. विजय १०५ भू० १२६. विजयधनल ( प्रंथ ) ४१३. विद्याघनध्य उ० ५४ मू० १३९. विद्यानन्दि १०५. विनीत १०५ मू० १२८. विमलचन्द्र ५४ मू० १३९. विशाख १, १०५ मू० ५७, ५९, ६९, . ६२, १२६. विशोक महारक २०३ मू० १५२. विष्णु १०५ भू० ६०, ६२, १२५. विष्णुदेव १, १२५. वीर १०५ मू० १२८, वीरनन्दि, मेघचन्द्रके शिष्य, ४१, ५०, वीरनन्दि, महेन्द्रकीर्तिके शिष्य, ४७, 40. वीरसेन ४७, ५०. वृषभगण ४७, ५०. वृषमनन्दि ३१, ५५, १८९ मू० १४९, 949. व्यमप्रवर ९८. ष्ट्रपमसेन ४३८. वेष्टेहेग्रह १९. वैद्यशास ( पूज्यपादकृत ) भू० १४: হা शब्दचतुर्मुख ५४ मू० ८३. शब्दावतारन्यास ( पूज्यपादकृत ) भूव

श्राद्यामति गन्ति ( आर्थिका ) ३५. शाकटायन सूत्रन्यास भू० १४१. शान्तकीर्ति, अजितकीर्तिके शिष्य ७२ भु० १६२ शान्तनन्दि २२४. शान्तराज प॰, मू॰ १९, २१, ३३. शान्तिकीर्ति ११२, ११३ भू० १३७ शान्तिदेव ५४, ४९३ सू० ८६, १३७, 980 शान्तिनाय, अजितसेनके शिष्य. ५४ Ho 980. **शान्तिमद्वारकाचार्य ११३ म्॰ १३७.** शान्तिसँग पं॰ ४९५ सू० १५८, शान्तिसेन १७-१८ मृ० ५६, १४९ शान्तिसेनदेव ४९३ मू० १३७. भानतीश, गुणचन्द्र म०के गुरु मू० ८२. बालसार ( अथ ) १२९ भू० १००. शिवकोटि, 'भाचार्य, 'स्रि, समन्त-मदके ग्रह, १०५ मृ० १३४, १४१. शुमकीर्ति, नतुर्मुखदेवके शिष्य, ५५ म्० १३३ श्चमकीर्ति, देवकीर्तिके शिष्य, ४० मू० 998 श्रमकीर्ति, देवेन्द्र विशालकीर्तिके शिष्य १११ मू० १३६ शमकीर्ति, वालचन्द्रके किय, ५०, 966 270 944 शुमवन्द्र, देवकीर्तिके शिष्य, ४० मू०

जुमचन्द्र, ग० यि० म० टे० के जिप्य. ४३, ४५-४९, ५९, ६३-६५, 90, 935, 988, 360, 886, ४४७, ४८६, ४८९ मू० ४९, 59, 52, 942, 944 शुमचन्द्र, माधनन्दिके शिष्य, ४७१ मृ० ९८, १३०, १५८. शुमचन्द्र, म॰ रामचन्द्रके शिष्य ४१ मृ० ११२. श्रीकीर्ति १०५. श्रीदेव १४५. श्रोदेवाचार्य २१३ मू० १५२. श्रीधरदेव, दामनन्दिके शिष्य, ४२,४३. श्रीनन्याचार्य ४९३ मू० १३७. श्रीपाल ५४. ४९३. ४९५. सू० ८८, े 55, 930, 935, 946. श्रीपुरान्वय ( देखो पुरान्वय ) २२० Ho 980. श्रोमपण १०५ श्रीमति गन्ति (आर्थिका ) १३९ श्रीवर्धदेव ५४ मू० १३८. श्रीविजय ५४, ४९३ मू० ७५, १३७, 939. श्रीविद्वार ( उत्सव ) ४३५, ४३६. श्रीसघ २२०. श्रुतकीर्ति ४०, १०५, १०८ भू० 134, 183. श्रुतकेविक ४०, ५४, १०५, १०८. श्रुविनन्दु ( चुन्द्रकीर्तिकृत ) ५४ भू• 935.

सम्यक्त्वरत्नाकर ड॰ ४३, ४४, ४७.

सरसजनचिन्तामणि (शान्तराजकृत)

मृ० १९. सर्वग्रप्त १०५ म० १२८.

सर्वेज्ञ १०५ मू० १२८.

सर्वज्ञ भद्दारक १५३ भू० १५१.

सर्वनन्दि, चिकुरापद्वियके शिष्य १६२

सर्वज्ञचूहामणि ८१.

श्रुतसुनि, अभयचन्द्रके शिष्य, १०५ Ho 34. 908. 934. श्रुतमुनि, पण्डितायंके विषय, ५२ भू० 980. अत्मुनि, रिद्धान्तयोगीके विष्य, १०८, मू॰ ११६, १३५. श्रुतसागर वर्णि ११६ भू०:१६१. श्रुतावतार (इन्द्रनिन्दकृत) भू० १२७, 936. स सकलचन्द्र, अभयनन्दिके शिष्य ४७, 40. सत्ययुधिष्ठिर (वामुण्डरायकी ड॰) FU OF. सन्दिगगण २१ मू० १५०. सन्मतिसागर, चारुकीर्तिके शिष्य ४३५ ४३६, ४५५-४५७ मू० १६२.

48.

936, 989.

989.

मृ० १५१. सर्वार्थसिद्धि ( पूज्यपादकृत ) ४० मू० 989, 983. सन्यसन, सन्यास, सहेखना, समाधि 9, 0, 6, 93, 98, 26, 25, ३८, ४४, ४७, ४८, ४९, ५१-48, 904, 906, 938, 944, 966, 200, 869, 809, सम्पूर्णचन्द्र=रविचन्द्र, कलधौतनन्दिके शिष्य ४२, ४३. सरस्वतीगच्छ भू० ६५. सप्तमहर्धि ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, सागरनन्दि, शुभचन्द्रके शिष्य ४७९ 170 49, 56, 946. समन्तभद्र ४०, ५४, १०५, १०८, सातनन्दिदेव २२४ मृ० १५३. ४९३ मू॰ १३१, १३४, १३६, सायिब्बे कान्तियर (आर्यिका) २२७, सारत्रय ( चारुकीर्तिकृत ) १०८. समस्तविद्यानिधि उ० भू० १४१. सिताम्बर=श्वेताम्बर १०५. समाधिशतक ( पुज्यपादकृत ) ४० भू० सिद्धसन्दि ६३ सिद्धान्तयोगी, पंडितके शिष्य १०० सम्यक्तच्हामणि उ० ५३, ५६, ९०, मू० १३५. १०६, १३८, १४४, ३६०, सिद्धार्थ १, १०५ सू० ६२, १२६. ४२१,४३०,४८६,४९१,४९२, सिंगणन्दिगुरु, बेहेडेगुरुके शिष्य १९ सू० १५०. ४९३, ४**९७, ४९९**,

सिंहनन्दि ५४, ३७४, ४८६, मू० 49. 42. 936. सिंहनन्दिभद्वाचार्यं ११३ मू० १३७. सिंहनन्याचार्य ३०४, ४९३, मू० २६ 930, 960. सिंहणार्थ १०५ सिंहसम १०५, १०८ मू० १४५. 'सुजनोत्तस≔बोप्पकवि ८५ सधर्म १०५ मू० १२५-१२७. समद्र १०५ मू० १२६, समतिदेव ५४ मू० १३८ धुमतिशतक ( सुमति देवकृत ) ५४. 'सुरकीर्ति ४३१ म्॰ १५८. सेनस्य १०५, १०८, सोमदेव मृ० ७७ सोमचन्द्र ११३ मू० १३७ सोमश्री (आर्यिका) ११३.

सोमसेनदेन ३०१ भू॰ १६० स्यलपुराण ( धंय ) भू॰ २३, २७. स्यूलग्रद्ध भू॰ ५७. स्नामी ५४ भू॰ ८३. स्नास्ययाल ( पूजपादकृत ) ४० भू॰ १४१

हनसोगे शासा ७० मू० १४६.
हिरियेण (कयाकोपकर्ता ) मू० ५६.
हरियेण (कयाकोपकर्ता ) मू० ५६.
हिरिय नयकीर्ति ८९, ४५४, ४७५.
हरिवशपुराण मू० ३०, १२५, १२७.
हेमचन्द्राचार्य (खे० ) मू० ६६.
हेमचन्द्रकीर्ति, जान्तिकीर्तिके मिण्यो
११२ मू० १६०.

## अनुक्रमणिका २

इस अनुक्रमणिकामें जैन मुनि, आर्थिका, किन व संघादिको छोड़ शेष सब प्रकारके नामोंका समावेश किया गया है। नामके पथात्के अकोंसे लेख-नंबर व २० के पथातके अंकोंसे मुमिका-गृहका तात्पर्य है।

इस अनुक्रमणिकामें निम्नलिखित संकेताखरोंका प्रयोग किया गया है।

उ०=उपाधि । को० न०=कोक्षाल्व नरेश । गं० न०=मंग नरेश । गं० रा०=
गंग राजकुमार । गं०=च्या । प्रा०=नाम । न० न०=चेगाल्य नरेश । चा० न०=
चालुम्य नरेश । चापु०=चामुण्डराय । चो० रा०=चोळ राजधानी । चो० से०=
चोळ सेनापति । जा०=जाति । जे० मं०=जैन मंदिर । तृ०=कृतीय । दा०=दार्शनिक । दु०=हुर्ग । द्वि०=द्वितीय । न०=नरेश । नि० सर०=निहुगळ सरदार । नो०
च०=जोलम्य नरेश । पा० सर०=पाण्य्य सरदार । पु०=पुरुष । पौ० च०=पौराणिक नरेश । प्र०=प्रथम । सं०=मंत्री । मै० न०=
मैस्र नरेश । मौ० न०=मौर्य नरेश । रा० न०=सह्युट नरेश । रा० रा०=राष्ट्रइट राजकुमार । रा० वं०=राजवंश । वि० न०=विजयनगर नरेश । शे० न०=
चैद्याना नरेश । सर०=सरदार । सरो०=धरोवर । से० सेनापति । स्था०=स्थान ।
है० न०=चोरसळ नरेश ।

स्म स्माजनमें=कृष्ण द्वि०, रा० न०, भू० ५६. स्माननस्ति=पार्श्वनाथ संदिर भू० ४३, ४४, ९७. अक्षल्ने, चन्द्रमोछि मे० की माता १२४ भू० ९७. सम्पाद द्वा० ५५ सम्पाद द्वा० ५५ सम्पाद, मा० १८. समाले, मा० ९.

अभवास जा० ३३८, ३४०, ३४६, ३४० भू० १२०.
अजितादेवी चासु० की भायाँ भू० २४.
अदेवार राष्ट्र अदेवरेनाड़ २.
अष्ण्यत्र पु० १७२ भू० ४८.
अण्णितटाक स्वा० ४२
अतकूर, भा०, भू० १०९.
अस्तिमब्बरसि, अस्तिमब्बे, स्त्री ५९, १४४, भू० ९०.
अद्दरादित्य को० न० ४९८, ५००

सिंद्यम चो॰ से॰ ५३, ९०, १३८, 360, 866, 883 Fo 50 अध्याहिनायक पु॰ ७४. अनन्तप्रर, जिला, मृ॰ १११. अन्दमासलु, स्था॰ २४ अन्धासुरचीव दु॰ ५६ अन्याय ( एक टेक्स ) १२८. **अप्रतिमवीर उ० ४३४** धभ्यागते ( एक टैक्स ) १३७ असर, हुत म०के त्राता १३८ मू० ९५ अमोधवर्ष प्र॰, रा॰ न॰, मू॰ ७६, क्षमोघवर्ष तु०=बहेग, रा॰ न०, भू० **68, 66** अम्मेले, प्रा॰ ३६१ **अ**य्कनमृह, स्था० ५९. **अ**य्यावोळे, प्रा॰ ६८ अरकेरे, प्रा० १२० मू० १०९, **अ**र्फलाद तालुका, भू० १०९ अरसादित्य, म॰ ३५१. षरिराय विभाड, उ० १३६. अरेगलवस्ति म्॰ ५१ **अरेयकेरे, सरो० ५१.** व्यक्तिती, न० १०५ सर्जनशीतग्राम, ३८२. अर्थर वेल्सली साहब भू० १८. सहनहित्र, मा॰ ८३, ४८६. **अल्सकुमार, पु॰ १७५ मू॰ ११७.** क्षांत्रहीन खिलनी मू० ८५ الكائد ده

अह, मर्०, ३८. अवयंत्रम, भू० ११९. अवरेटाल मा॰ १२२. अशोक, न०, मृ० ६८. अहमदनगर मृ० १०१. महितमानेण्ड, २० ३८. सगिंह, प्रा॰ ३६१ भू० ८३. अगरिक-कालिसेहि, पु॰ ३६१. आहने अकारी घ०, मू० ६८. आगरा नगर, भू॰ ११९. आचलदेवि, आचले, आचाम्या, आवि-यह=चन्द्रमीलि स॰ की भार्या, १०७, १२४, ४२६, ४९४ सू 88, 50, 56. आवलदेवि, हेम्माडिदेवकी भार्या १२४. आचाम्त्रिके, अरसादित्यकी भार्या, ३५१., आन्नेयस गोत्र ४३४. मादितीर्थं, कुण्ड, १२३, ४५३. आदिलशाह भू० १०१. आनेयगोन्दि, प्रा॰ १३६. आर्च, प्रा॰ ८९ आलेपोम्मु ( एक टैक्स ) ४३४. आलेपुक ( एक टैक्स ) ४३४. वाल्द्ररतम्मडिगळ, पु॰ १५५. आयलायन सूत्र, ग्र॰ ४३४. आह्वमह,चा०न० ५४ मू०८३, १४०. आहवमछ-सोमेश्वर, चा० न०, भू० ८४. इच्छादेवी, भुजबछिक्की रानी, भू० २४.

ह्नुबूर, प्रा० २३.

इन्डियन एफेमेरिस, अ०, भू० २९, ₹9. इन्दिराकुलगृह=शासनगरित ६५, भू० 90, 52. इन्द्र, °राज,न्रा० न० ३८, ५७, १०५, 909, 2007, 45-49. इम्मडि कृष्णराज बहेयर, मै० न० ४३४. इरुगप, इरुगेन्द्र, इरुगेश्वर≔हरिहर द्वि० के से०, ८२ मू० १०४. इरक्रोल, नि॰ सर॰, ४२, १३८ भू० 999. इरवे ब्रह्मदेव मंदिर भू० १४. इस्थान पेठ, प्रा॰ ३४०. ⊬ उधेरवाल=वधेरवाल जा० ११४. र्र उचित्र, उच्छित्र, दु०, ३८, ५३, ५६, ९०, १२४, १३०, ४३१, ४९४ स्० ९७. वज्जैन (नगर) १ भू० ५७, ५८, ६२. वत्तनहाले, श्रा॰, ८३. बतेनहित, प्रा॰ ४३४.

ऋ ऋषिगिरि≔चिक्कबेट, ३४.

डदयसिंग, पु॰ ३४८.

ध्र एकोटि जिनालय, मू० १०३. एन, °राज, एचिय, एचियाह्र, एचि-

उदयविद्याधर, स॰ ६९ मू॰ ७४.

्वदयादित्य, हो॰ न॰, १२४, १३७,

४९३, ४९४, मू० ८७.

राज,=गंगराजके पिता ( बुधमित्र ) 88. 84. 48. 50, 988, ३६०, ४८६, मृ० ८९, एच, एचिराज=बम्मके पुत्र, से० १४४. मू॰ ८६, ९१. एचण, एचिराज≕गंगराजके प्रत्र ५९. ६६, मू॰ ९. एचब्दे, ली॰ १४४. एचछदेवी, हो॰ रा॰ ५०, १२४ भू० ٩٤. एवळदेवी. हो॰ रा॰ १२४, १३७, १३८, ४९०, ४९३, ४९४ सूर 64. एचिराज, से॰, भू॰ ९१. एचिसेहि, पु॰ ८६, ३६१. एडवलगेरे, सरो॰, १२९, १३०, एन्स, स्था०, भू० ३४. एरग, एरेयझ, हो० न०, ५६, १४४. एरडक्टे बस्ति, भू०, १०, १३, ९१. एरम्बरगे, देश, १३० सू० ९७. एरेगड़ ( गगराष्ट्र ) भू० ७४. एरेयझ=एरव,हो०न० ५३, ५६, १२४, १३०, १३७, १३८, १४४, ४३२, ४९१-४९५. सू॰ ५३, 63, 60. एरेयप्प, ग० न०, भू० ७५. एरेव बेढेड़, उ० ५७, मू० ७९, ओ

ओहेय, पा॰ सर॰, ९०, १२४, १३०.

ओदेगल बस्ति भू० ४१.

ओस्मालिगेयहालु, स्था॰ ५१. ओरेयूर, चो॰ रा॰ ५००, भू० ११०,

贫

कागेरे, प्रा० ९० भू० ९६, कश्चिनदोणे, कुण्ड, भू० १४. कटकसेंसे ( एक टेक्स ) १३७. कटबप= चिक्रबेह २७-२९. ₹₹. १५२, १५९, १८९ मू॰ ६३, ६४, ११६. कदबदकोल, कुण्ड १२४. कडसतवाडि, ग्रा० ४५९, ४६०. कणाद, दा० ४९३. कत्तले वस्ति भू० ५, १३, ९१. कदन कर्कश उ० ३८. कदम्ब, पु०, मृ० १४. कदम्ब, रा॰ वै॰ १३८, २८२, मू॰ 906. कदम्बहिल, प्रा॰, मू॰ १०३. कदिक वश ३२२. कन्खरी, वादित्र ४०७, ४०८, कन्दाचार, सिपाही ९८. क्षेगाल, स्था॰, भू॰ ८२, ९०, ९१. कन्ने वसदि, जैनमदिर ११५. कन्नीन, नगर,भू॰ ७६. कपिछ, दा॰ ३९, कव्वाल, प्रा॰ ४३३, ४३४. कवाले, प्रा॰ ८३ मू॰ १०७. कम्बप्पुनाडु, प्रदेश, ५१, ४९२ कन्यादुनाय अस्त्यण, स्या० १३७.

किन्गद्यीम्मु, एक टेक्स ४३४. कमलपुर, कमुलपुर ११८, ४०५. कम्पिता, रानी १५२. कृत्व राजकुमार, गं॰ रा॰, मृ॰ ७८,७९, कमाय, रा॰ रा॰ ९९. कमार, रहासाल ३२४. कम्ममेन्य लोहित गोत्र ४७०. करवघ, स्था॰ ३४७. करहाटक, स्था॰ ५४ मू॰ १४१. करिकाल चोल न॰, भू॰ १११. कर्कराज, रा॰ त॰, मू॰ ७७, ८१. कर्णाट, कर्णाटक, देश, ८३, १०६ ४३४, मृ० ५९ कर्णाटक कल ३५१. कलचुरि नरेश भू० ५०, ९८. कलन्त्र, प्रा० १५९. कलपाल, न॰ ५३, १३८. कतंत्रे, स्था॰ ३२८. कलस, प्रा० ४३४. कलिगलोलाण्ड, उ॰ ५७, मू॰ ७९. कलिङ्ग, देश १३८, ४९९. कलिदुर्ग गामुण्ड, पु॰ २४. कल्कणिनादु, प्रदेश ५३, ५६. कल्कि, चतुर्मुख, न०, भू० २९-३१ बल्बप्पु, कव्वप्पु, काल्वप्पु≕चक्कवेष्ट ` २३, २४, ३४, ३५, ४७, १५१ 140, 141, 142, 150, 201 २२७, मू० ५५. कस्याणि, सरो०, मृ० ४८, १०६. कळप्य, पु० ९३ मृ० १२१.

कल्याणी, चो० राजधानी मू० ८१. कत्रहल, एक नाला ५९. कहेह, या॰ १३६. कवष्ट, आ॰ ३६. कवाचारि, लेखक ५३. कवि सेहि, प्र० ८९ मू० १२०. काञ्चीपुर ५४, ९०, १३८, ३६०, ४८६, मूo ७६, 9४9. कामीदेश ४५५, कांदलूर, प्रा० २४. काडारम्म, एक टैक्स ३५३. कारम्बरी अं०(नागदेवकृत) भू० १९७. काडुविट, पहल नरेशोंकी उ० ३८. कापुर जिला भू० ८३. कान्यकुञ्जनगर=कन्नीज सू॰ ५९. कापालिक ३८. काम, (देखो नृप काम ) कामवेव, उच्छिद्धि सर० ४०, ९०, १२४, १३० मू० ११२. कामलदेवी, नागदेव मं॰ की पुत्री ४२ 930. कारकल, प्रा॰, भू॰ ३४. कालतूर, स्था॰, भू॰ ११६. गलबाडिगे, एक टैक्स ४३४. **हालब्बे, ह्वी, सू**० ५२. कारुं देवी, चामु॰ की माता मू॰ २४. कावेरी, नदी, ५९ सू० १०९. काशी नगर ८४, ४३५, ४३६. कास्यप गोत्र ९८, ११७. किकोरि, स्था० ४३३, ४३४.

कित्रर≔कीर्तिपुर ७. किराज, जा० ३८. किरियकालन सेष्टि, पु॰ ४२४. किरिय चौण्डेय, पु० ८७. किल्केरे, स्था० २४, कीर्तिनारायण, उ० ५७ मू० ७९, कीर्तिवर्म्मा, चा० त०, मू० ७५, ८०, क्रक्कटसर्प ८५. क्रन्थनाथ जिनालय, मू० १०५. कुम्मकोण, स्था० ४३५, ४५६,४५७. कुमार, स्था॰ १३० मू० ९७. कुम्बेयनहल्लि, प्रा० ४९५. कुरुक्षेत्र ५३, ५६, ५९, ८३, ४८६. कुर्ग नगर, मू० ८३, ११०. कुलोतुङ्ग चङ्गास्य महदेव, च॰ न॰ १०३ सू० १११. कुगेनहादेव बस्ति, भू० १२. कृष्ण ( प्र० ) राव नव, सूव ७५, कृष्ण (द्वि०) रा० न०, भू० ७६, ८०. कृष्ण (तृ॰) °राज, °राजेन्द्र, रा॰ न॰ ३८. ५४, ५७ मू० ७२, ७६-८०. कृष्ण, °तृप, °राज, ओडेयर ( प्र० ) मै० न० ८३ मू० ४८, १०७. कृष्णराज ओडेयर (तु०) मै० न० ९८, ४३३, ४३४, मू० २०, २१, ३३, 80, 900, 906. कृष्णराज बहादुर वर्तमान मै० न०, मू० ३३, १०८. क्रमावेणा≔कृष्णा नदी १३८.

केतझेरे. सरी० १२४. केतिसेहि पु॰ ९५, १०४, १३०, ३६९, भू० १२२. केदार नाकरस सर० ४० मू० ११२ केन्तदियह्ल, एक नाला १२४. केम्पम्मणि स्त्री शु॰ ६. केम्बरेयहाइ, एक नाला १२४ केलियदेवी, केलेयव्यरिंस, विनयादित्य हो॰ न॰ की रानी, १२४, १३७, 936, 898, 40 60. केलक्षेरे, मा०४०, १३७ मू०७५,९६ केसहनहस्ति, प्रा॰ ४८६ केशवनाथ, महादेश च॰ न॰ के म० १०३ सू० ३६ कैटम, एक राक्षस ३८, कोइ जा॰ ५३, १४४. कोजनाडु, प्रदेश ११७. कोन्नराय रायपुर दु॰ १३८, कोत्तलि, प्रा॰ ५६. कोतात्व, रा॰ व० ५०० मू० ८३, 908 कोह, प्रदेश ५६, १२४, १३०, १३७, १४४, ४९१, ४९४, x40, x44, 70 40. कोटिपुर मू० ५६, ६०. कोहर, स्था॰ ९. कोहसा, स्था० ३७९. कोणेवगङ्ग, सर॰ ६० मू॰ ७४, ७७. कोपण, कोपल, आ॰ ४७, १३७, १४४, मू० ९६.

कोपणपुर, स्था॰ ३२१ कीयतूर, द्व० ५३, ५६, १२४,१३७, 936, 988. कोलार, कुवलाल, राजधानी मूळ ७१. कोलाल ग्रा॰ ५६. कोलिपाके, स्था० ४०८. कोळापुर≔कोल्हापुर ४०, ४२२, ४७१. कोवह, स्था॰ २४. कोविल≃शीरद्रम् १३६. कीण्डिन्य गोत्र ४०, ४३, ४५, ५५ 90, 988, 360, 866. थी० नः खचरपतिः≕जीमृतवाह्न, 936. खण्डलि, वश १२८, १३०. खाण ( एक टेक्स ) १३७. स्रामफल, पु॰ ११९. खसरो, ईरानका बादशाह भू० ८०. खेरामासा, पु॰ ३६३-३६५ खोटिगदेव, रा॰ न०, भू० ७७. गल, रा॰ व॰ ३८, ४५, ५४, ५५, ५९, ८५, १०९, १३७, १३८, 949, 962, 244, 865,-4 ४८६, मू० ७०-७५, ८४, १०९ 983. गङ्ग, गद्गण, गङ्गराज, विष्णुवर्धनके सै० ¥3-86, 49, 63, 64, 64,

धर्, ९०, १३७, १४४, ३६०,

₹0 €, 90, 99, **3**€, 85, ५०, ५४, ८२, ८८-९२, ९५, 90, 909. गत्रकन्दर्ष, स॰ ३८. गङ्गगङ्गेय, उ० ५७, भू० ७९. गङ्गचुडामणि, उ० ३८. गहिंदिकार, जा०, भू० ७१. गप्तणा, लेखक ५०. गप्तवावनी कोल, कु॰ ४५२. गन्नमल्डल=गङ्गवाडि ५३, १४४, ग्रमण्डलिक, उ॰ ३८, गहरराय≕चामु० ९०, ३६०. गङ्गरसिंग, उ० ३८. गन्नरोलग्ड, उ० ३८. गतन्त्र, ड॰ ३८, ६०, मू॰ ७४, 40. गन्नवती, स्था० १०६. गङ्गवाडि=गङ्गमण्डल ४५, ४७, ५३, ५६, ५९, ९०, ११५, ३६०, ४३१, ४८६, ४९६, सू० ७५, 90, 98. गङ्ग विद्याधर, उ० ३८. गङ्गसमुद्र, ग्रा॰ ५३, ८८, ८९, १४४, गङ्गसमुद्र, सरो० ५६, ९२, 846. गङ्गायी, स्त्री ३९५. गहेगलामरण, उ० ५७.

गण्ड नारायण सेहि, पु० ४८६. गण्ड भेरुण्ड, पौ० पक्षी ४३४. गण्डमातिण्ड, उ० ३८. गण्डराभरण. स॰ ५३. गनीराम. प्र॰ ३४३. गन्धवर्म, पु॰ २२०. गरुड केशिराज, सर० ३७, भू० ११२ गर्ग, गोत्र ३४७, भू० १२० गबरेसेष्टि, पु॰ १४३. गाडदेरे ( एक टैक्स ) १३८. गिरिदुर्गमञ्ज, त॰ १२४,४९४, भू० 30. गिरिघरलाल, पु॰ ३५९. गुजरात=गुर्जरदेश मू॰ ८१ गुजने, स्री ३६१ गुडघटिपुर, स्था० ४०४ भू० ११९ गुणमतियव्वे, स्त्री २१८ गुत्तिय गङ्ग, उ॰ ३८ गुमाटराजा, भू० ११२ गुप्तवशी राजा भू० ३० गुम्मह, सर० ४०. ग्रमस्देव, पु० १०६ गुम्मटसेहि, पु॰ ३२१. गुम्माण, पु० ८४. गुम्मिसेहि, पु० ३५२, ३६१ गुरुकाणिके, एक टैक्स ४३४. गुर्जरदेश ३८, १२४, १३०, ४९१ मृ० ७८. गुलवर्गा, राजधानी भू० १०१. गुहकायिक हो, सू॰ २६, ₹6, ₹5.

गेडेगलामरण, उ०, मू० ७९. गेरवाळ≔वघेरवाल ११८, ३८२. गेरसोप्पे, स्था॰ ९७, ९९, ९००-१०२, १३४, १३५, ३३४,३७ 80, गेसाजी, पु॰, ३८२ गोगि, सर्० ३३७. गोण्ट, धा॰ ३८. गोदावरी नदी ५९ गोनासा, पु॰ ३८२, ३८३, भू॰ 998. गोम्मटपुर, धवण वेल्गुल ९२, १२८, 934, 936, 864. गोम्मटसेहि, पु० ८१, ३६१, भू० ९९ गोम्मटेश्वर मृतिं सू० १७. गोयिल गोत्र ३४०, ३४४, भू० १२०. गोलकुण्डा, राजधानी, भू० १०१. गोत देश ४०, ४७, ५० गोमिन्स, पु० ३९५, ४०४. गोतिन्द (दि॰) स॰ न॰, मू० ७५ गोतिन्द ( हु॰ ) रा॰ सा॰, भू॰ ७६, 46, 49 गोनिन्दवाहि, स्या॰ २४, ५३, ४८९, 70 99. गोजिन्दमेहि, पु॰ ९७ गीट, गीत, देश १२४, १३८, ४९१, मू० १४२ े गार्था कॉन्न, ग्रो ११३.

घष्टकवार, स्था० १३८. चेरवाळ≔बचेरवाल. चक्रमोष्ट, द्र० ५३, ५६, १३८. चगसञ्चण चकवर्ती, त० ३३७ ५० 69. चन्ननाहु≕हुणसूर ताछका, मृ० १११. चेशाला, रा० व० १०३, भू० ८४, 909, 990 चत्रसमयसमुद्धरण, उ० ५३ चतुर्मख करिक, २०, मू० ३०. चन्दले, चन्दास्थिके, चन्दल्वे, सागदे-बकी भार्या, ४२, १३०. चन्दाचारिग ( छोहकार ) २८१. चन्दिकब्दे≔चन्दके ५३. चन्त्रप्रम बस्ति, मू० ८, चन्द्रमौक्रि, संव १०७, १२४, ४२६, ४९४, सूर ४४, ९७, ९८, बरेह्मव्य, पु॰ १४६, भू॰ ११८. चलदमालि, ३० ५७. वलदहकार, उ० ५७ मू० ९२. नलदृष्ट्याव, ३० १४३, ४९९, मू० 49. चलबुत्तरक, द॰, ३८ चर्छवं अरस्, पु॰ ९८. चाक्रिसेष्टि, पु॰ ३६१. चागदकस्य≕त्यागदस्तस्म १९० भू० चागल देवी, नारसिंह प्र॰, हो॰ न॰ की

रानी १३८.

ਬ

चागवे हेगाहिति, व्हा ३६९. चामगृह, मा० १२४. चामराज नगर, भू० ७८. चानराज घोडेयर (९) भै० न० 3xx, 3x4, x3x, 110 904, 905. चामराज खोरेनर (६) म॰ न॰ ८४, 180, ¥33. चामुण्ड व्यापारी ४९. बामुण्डव्य, पु॰ ११८. बामुण्डराग वास्ति ४४२, ४०७, ४८१, Ho 6, 93, 98, 43. चामुण्डरायकी शिला, भू॰ १५. वासुण्डिका देवी ४३४. वास्त्रत विविक्त ५३. चार्नाक (टर्गन ) ३९, ४०, ४९२. चालुक्य, रा॰ वं॰ ३८, ४५, ५४, ५४, ५९, १२४, १३७, मू० ७५, 60, 60, 90, 99, 983. चिल्तिस्थामरण, उ० १४४, ४९२, ४९७, मू० ८२. चावराज, हैदाक ४४, ४७ चाबुढय्य, पु॰ ९६. चाबुडिसेंहि, पु॰ ९९, १००, १०२. चाबुण्डस्य, पु॰ १६४, भू॰ ११७. चिकण, पु०८७, १००, ४५३, ४६३, ४६५. चिक्र, प्रा० १६२. चिह्नणा, पु॰ ८४, १३७, ३५२. निकदेव राजेन्द्र ओडेयर, मै०न० ४४४,

मू० ५, ३३, ४५, ४८, १०६, 904. चित्र टेवरायकल्याणि, कुण्ड, ४३३. चिग्र यस्ति १३४ मू० १२२. चिए,बेह ( चन्द्रगिरि ) ४११. चिएमदुकस, पु॰ ८८ भू० १२०. चिगदेवराजकल्याणि, कुण्ड, ८३. चित्रर, प्रा० २. चेतिरि, द्र० ५३, १३८, १४४, ४९३. मृ० ९०. चेन्दब्वे, स्त्री १२४. चेन्नण, चेन्नण्म ( वहितनिर्मापक ), 923, 886-843, 863-864, ४८०. मू० ४०, ४१. चेत्रण काकुण्ड, भू० ४९. चेत्रणा बस्ति, भू॰ ४०. चेत्रण, पु॰ ८४. चेत्रपट्टन, भू॰ १०६. चेर देश, ३८, १३८. चेलिनी रानी ६३. वैत्यालय १३२, ४३०. चोल देश, ३८, ८१, ९०, १२४, 930, 360, 866, 889, 888, ५००, मू० ५९, ६१, ७१, ८१, ८४, १०९. चोलकटकसूरेकाद, उ० ४९४. चोलपेर्माडि न० ५४. चोलेनहक्षि प्रा॰ १०७. नौवीसतीर्थंकर बस्ति, ११८ मू० ४१.

सं छन्दोम्ब्धि, नागवमेकृत, प्रं०,भू०१९७, जक्रणच्ये, जक्रमच्ये, ( गक्षराजकी सावन ) ४३, ४४६, ४४७, सू० 48, 32. जकरसुरु होयसळसेहि, पु॰ ३६९. जिककट्टे, सरी॰, भू॰ ४९. जिक्तान, हुत्तके पिता, १३८, भू० ९५. जगदेकबीर, तक ३८, १०९ जगदेव, तेल्लगु सर०, मू० १०६ जगद्देव, बो० से० १३८. जतल्ह, जनुलह ( योघा ) ४३, ५३ जमञ्जर, मा॰ १३७, १३८. जय, <sup>4</sup>सिंह (प्र॰ ) चा॰ न० ५४ मू० cz, 935, 983. जातिकृट, एक टेन्स, ४३४ जातिमणिय, एक टैक्स ४३४ जानकि, मजप से॰ की मार्यां, इस्नपकी माता ८२, भू॰ १०४. जायसवाछ, भू॰ ६८ जिगणेश्हे, सरो॰, भू॰ ४६. जिननापपुर, प्रा॰, भू० ५०, ५२. जिनचन्द्र, पु॰ ७१ जिनदेव (ण ) चामु ॰ के मुत्र ६७, ४० e, 0%. जिननायपुर, आ॰ ४०, ८३, १३९, ८६०, ४०८, यु० ८८, ६८ जिनवर्म, पुरु ४०७. निमन्नद्ति, मा॰ ८३.

जीमृतवाहन, २० ५३. नीवापेट, स्था॰ ४०४. जनमङ, मू॰ ४७. जैमिनि, दा० ५५, ४९२, जोगन्वे, जोगाम्बा, बम्मदेवकी भार्या 88, 930. ŧ टाकरी लिपि, भू॰ ११९ टामस साहब भू॰ ६७, ६८. ਫ ठव्ह, देव ५४, मूव १४१. ব तच्चूह आ० ४४० तक्षनगरम्, तक्षपुरी≔तक्षोर ४३६, 830, 889 तहगेरे, स्था॰ २४. तरिहिहि, प्रा॰ १३८. तरेकाडु=तलकाडु, दु० १३ तलकाड, तळवनपुर दु० ४५, ५३, 48, 48, ९०, १२४, १३०, 934, 936, 983, देवेण ४४५, ४८६, ४९१, ४९३, ४९४, ४९७, मू० ७१, 46, ga तखेयुर, भा॰ ५६, ४३१. तालीकोटा, युद्धस्यान, भू० ९०९ तावरेकेरे, मरो॰, मृ० ५२ तिगुङ=तामिङ, तिमिङ, जा॰ ४५,५९, ९०, ३६० मू० ९०.

तिष्मेसुइ, एक टेक्स, १३८,

वेम्मराज, एन्ट्र मृतिं प्रतिष्ठापक, मू॰ 34. तेरिकुल, परिया जा०, १३६. विष्नारायणपुर=मेल्कोटे, मा० १३६. तीर्यद बसदि, कलसतवाडिका कै० सं० 849, 860. इबद्रि≔तुङ्गमहा नदी, १२३. छर, देश, ५३, १२४, 930, १३७, ४९१, ४९४. विगुडि, प्रा० १८५. वेरदाल, प्रा०, भू० ११२ वेरिन बस्ति, बाहुबलि बस्ति, मू॰ ११, 93,66 वेरेबूर, मा॰ ५३, ५६, ४३१ तैंड व तैंछप, चा॰ न॰, मू॰ ७७,८१, 990. तोण्ड, देश ५३ त्यागद् ब्रह्मदेव स्तम्मः चागद<sup>०</sup>,भू०४० त्रिमुवन चूडामणि≂मगायिवस्ति १३२, ४३० मू० ४६. निसुवनसङ्घ, स० ४५, ५३, ५६, ५९, ६८, ९०, १२४, १३०, १३७, ३६०, ४४५, ४८६, ४९१, ४९२, ४९७, ४९८, सू० ८२, 69, 990. त्रिमुननमल देव, °पेमेंडिः=विकमादित्य (चतुर्य) चा० न०४५, ५९, १४४, मू० ८२ त्रैलोक्यरज्ञन≔बोप्पण चैत्यालय, मू० ९ विद्यापान, स्था**॰** १५७

दण्डि, कवि, ५४ मू० १३८. दघीनि, पौ॰ ऋ॰ ४९. दन्तिदुर्ग, रा० न०, भू० ७५, ८०,८१. दशस्य, पौ० न० १३८, मू० ४९३, 888 दागोदानि=नीर्णोद्धार ४३४ दानचन्द पुरवाल, पु० ३५८. दानमल, प्र॰ ३४५ दानशाले वस्ति, भू० ४५ दाम=दामोदर, ची॰ से॰ ९०, ३६०, 866, Ho 90, 909. दासोज, मूर्तिकार, ५०, ५० ७ दिण्डिक, दिण्डिराज, १५२, मू० 999, 985 दिण्डिंग गामुण्ड, पु॰ २४. दिलीप, नो० न०, भू० १०९. दिलीप, पौ० न० ४९३ दीनदयाल, पु॰ ३४०, ३४१. दुर्विनीत, ग० न०, भू० ७२ देमति, देमवति, देमियक्=देवमति, ली ४६, ४९ मू० ९१ देवकोट नगर, भू॰ ५६. देवगिरि, भू० ८१ देवण कारीगर, ८५. देवणनकेरे, सरो० १२४. देवर बेलुगुळु १४०. देवरहब्लि, प्रा॰ १०७. देवराज प्र०, वि० व०, भू० ४६. 903.

देवराद्र, देवराय, द्वि॰, वि॰ न॰ १२५, । ध्रुव, रा॰ न॰, मू॰ ७५, ७८, ७९. मू० १०४, १०५. देवराजे अरसु, म॰ ९८. देवराय महाराज, मू॰ ४६, देवीरम्सणि, स्त्री भू० ६. देशकुलकर्णि, २०, ११६. दोह कृष्णराज वहेयरैय ( प्र॰ ) मै॰ न० ८६. दोडनकट्टे, आ॰ १३३ दोइदेवराज ओश्वेयर, मैं० न०, भू० ४५ दोरसमुद्र=द्वारावती ९६, ४९१,४९४ होहबरह, ड० ४४, ५९, ९०, १४४, 360, 806, 866 द्वारावती, द्वारावतीपुर (दोरसमुद्र) ४५, ५३, ५६, ५९, ८९, ९०, १२४, १३०, १३७, १४४, 340, ४८६, ४९१–४९४, ४९७, ४९९, मू॰ ८१, ८४, ८६ घनायी, श्री ११९ बरणेन्त्र शास्त्री पु॰ ४३५ घरमचन्द, पु॰ ११८, भू० ४१ घरमासा, पु॰ ३८६ घमस्तल≔धर्मस्यल ४३३. थर्मामा, पु॰ ३६५, ३७९. धवलमर, घवल सरोवर ५४, १०८, 709

घारा नगरी ५५, १३८.

143

भूजेटि ५४, ४९०, मू० १४९,

v.

नक्रहार्य, म॰ ५००, भृ० ११०. नगर जिनालय १०८, १२९-१३१, २५२, ४४३, मू० ४५. नझ्ळि, दु० ५६, १२४, १३०, १३० 930, 988, 859,858 850. नजरायपट्टण, प्रा० १०३, भू॰ ३६. नदि (राष्ट्र) ३४. नन्द, रा॰ ४०, मू० ६९. निम्न, नो० त०, मू० १०९ नरग, सर० ३८. नरसिंग, 'सिंह"वर्म, चो॰ सर॰ ९०, १३८, १४४, ३६०, ४८६, सू॰ 90, 909 नरसिंहाचार रायबहादुर, भु० ६३,७०. नविद्धर, आ॰ २४. नहुष, पौ० न० ५६. नाग, "देव, धम्मदेव म० के पुत्र ४२, १२२, १३०, १३७, ४९०. नागकुमार, पौ० न॰, भू० ४७. नागति, स्था॰ २९१ भू॰ ११८ नागदेव, म॰ वरुदेवके पुत्र ५१, भू० 93, 84, 96 नागनायक सर० १४, मू० ११२. नागरनाविछे स्था॰ ३६१. नागळे, बूचण म॰ की माता ४६, ४९. नागवर्म, नरसिंह म॰ के नाती मू०७५. नागवर्म, मूर्तिकार, २७२, मू॰ ११७, 996.

नागवर्म, योधा २३५. नागवर्म, गंगराजके प्रपितासह व सार के पिता १४४, भू० ८९. नागवर्म, से० बलदेवके पिता ५३. नागसमुद्र, सरी॰ १२२. नागियक, वलदेवके पुत्र, नागदेवकी भार्या ५१, ५२. नामकाणिके, एक टैक्स ४३४. नारसिंह, नृसिंह प्र॰,हो॰ न॰ ४०,८० ९०, १२४, १३०, १३७, १३८, ४९१, ४९३, ४९४, ४९९, सू० ¥3, 68, 64, 98-90. नारसिंह द्वि०, हो० न०, भू०९९, १००. नारसिंह तु०, हो० न०, भू० १००. नासिक राजधानी मू० ७६. निहुगल, रा० व०, भू० १११. निम्ब, °देव, स० ४० सू० ११२. नीरारम्भ, एक टैक्स ३५३. नील सं० ४२. नीलगिरि ५३, ५६. बुहिदन्ते गण्ड, उ० ३८, ४४. नूजचिंग्डल, स० ४७, ५०. नृपकाम, हो॰ न० ४४, मू॰ ८३, ८४, 46. नेहुवोरे, प्रा॰ ६ नेमिसेष्टि, पु॰ ८६, २२९, ३६१ मू॰ 93, 66. नेरिलकेरे, सरो० ५९. नोलम्ब, रा० वं० ३८, भू० १०९. नोलम्बकुलान्तक, ह० ३८, १७१.

नोलम्बराज, सर० १०९. नोलम्बनाडि, प्रदेश ५३, १२४, १३०, १३७, ४९१, ४९४. न्याय. एक टैक्स १२८. पञ्जाब देश, मू० ११९. पष्टणसामि, "स्वामि, उ० १३०, ४८६, ४९० सू० ४५, ९८. पहदेसायिह, एक टैक्स, ४३४. पष्टिपेसमाल, सर० ५३. पडेवलगेरे, स्था० ८९ पत्तिगे=शाय ३५४. पदुमसेष्टि पंडित, भू० १०६. पदुमसेहि, पु॰ ८१ भू॰ ९९, १०६. पदार्थ, पौ॰ न॰, मू॰ ५६, ६०. पद्मलदेवी, पद्मावती, हुलकी भार्या १३७, ४९१ सू॰ ९६. पद्मावती बस्ति≔कत्तले बस्ति, भू० ५.. पम्पराज, अरसादित्यके पुत्र ३५१. प्रवादिसञ्ज जिनालय, मू॰ ९९ परम, ग्रा॰ ४५, ५९ मू॰ १०, ९१. पत्नव, रा० व० ३८, १२४, १३०, ४९१ मृ० ८०. पल्लवाचारि, छेखक १५८. पाटलिपुत्र, सगर ५४ मू० ६०, १४१. पाण्ड, पौ॰ न॰ १३८. पाण्ड्य, °देश, रा० व० ३८,५३,५४, 928, 930, 930,889, 883, ४९४,४९९ मू० ६१, ८३, ११२, १४०, १४३.

'पातालमञ्ज, सर्॰ ३८, १०९ पानीपथ ३३८, ३४०, ३४६, ३४७, ३५८ मू० १२०. पामसे, दु॰ ३८ पार्श्वनाथ वस्ति भू० ४, १६, ६१, पागवार, एक टैक्स ४३४. पिट, पिहुन, योधा ५८ सू० ७९. पिरिय दण्ड नायक, उ० ४० पीतला गोत्र ३९३ मू॰ ११९. पुर्देवसिष्टि, भू॰ ५ प्रषाट देश, मू॰ ५७ पुरवर्ग, एक टेक्स ४३४ पुरवाल, जा॰ ३५८ पुरस्थान, स्था॰ ३२२ पुरुत्व, पी० न० ५६ पुलाकेशी प्र॰, चा॰ न॰, मू॰ ८०. पूर्णव्य, कृष्णराज तु॰, मै॰ न॰ के म॰ ¥33 40 900. पेळे ६=हेमावती, राजधानी, मू० १११. पेतुगुण्डे, प्रा॰ ९४. पेरुमाल्कोनिल=काब्ली १३६. पेगल्वप्सु गिरि २४. पेजेटि, स्या॰ १३ पेरवीन, पुरु २०८ पेमंटियोल, भू० १०९. पांचलंदी, पोचाम्बिका, पोचिरूबे, पोचट्ये, गक्राजकी माता ४४, xu, 45, Ex, E4, 50, 9xx,

पोम्बुक, पोम्बुर्च, हु० ५३,५६,१४४. पोध्सल, रा॰ व॰ ५३, ५४, ५६, 225. पोध्सलसेहि. भू० १२, ४८. पौण्डवर्धन देश, मू॰ ५६. पौदनपुर, भू० २४, २६. प्रचण्ड दण्ड नायक, ३० ५२, ५३ प्रताप चक्रवर्ति, उ० ९०, ९६, १२८, 930. प्रताप नारसिंह=नारसिंह प्र∘, हो॰ न० ३१६. प्रतापपुर, प्रा॰ ४०. फ्रीट, डॉक्टर मू॰ ६३, ६५, ७०. वहापुर=बङ्कापुर ३८, ५५, १३७ र्भे.° 47. SE. बङ्गलोर नगर, भू० ७१, ९३. वहबरबण्ड, स० २४९, २९८. बनवसे (बनवासे ) हु॰, व प्रान्त ३८, १२४, १३०, १३७, ४९१, ¥54, ¥56, ¥50. वनिय, बनिया, जा॰, ३४७. वम्म, "देव, से॰ १४४ मृ० ८९, ९२. बम्मदेव म० ४२, १२२,१२४, १३०. वम्मेयनहिंह, प्रा॰ १२४, ४९४ मू० 88, 36. यम्मेय नायक से॰ १२४,३६१,४९४. यरहालकेरे, सरो॰, १३७, १३८. ३६०, ४८६ मू० ६, ९१, ९२ , बसार, प्रक्य, मू० १०१.

बर्चर देश १३८. बल्गुल (बेल्गुल ) ४३४. बतदेव, बाह्र, बहाग, म० ५१-५३, ३५१, मू॰ ३५,९३. बिल, बलोन्ड, पां० न० ५३,१३८. बिलपुर ५५, भू० ८२. बलेयपद्दण, व्यद्दण, दु॰ ५६. बह=बलदेव मं० ५१. बह्नम=बह्नम रा० न० २४. बहाल, प्र०, हो० न० १०५, १०८, 924, 934, 988, 889, 883 40 86, 68,60, 900. बहाल, बीर बहाल, द्वि॰, हो॰ न॰ ९०,१२४,१३०,४९४,४९५, मू० ४४ ४५, ५१, ८४, ८५, ९५, 98, 96, 88. चक्रेय, से० ३१९, ३२०. बह्नेयकेरे, सरी० १३७, १३८. बसदि, एक टेक्स, १३७. बसविसेष्टि, पु॰ ७८, ८६, ८७,३१८, ३२७, ३६१ मू० ३६, ३७, १२१. वस्तिहाँहे, प्रा॰ १०७. बह्णिगे, ब्रा० ३६१. बहमनी राज्य भू० १०१. ∴बागहेगे, झा० ८५. चागणब्दे, स्त्री १४४, २५१. बागियूर, ग्रा॰ ६१. बाणारिस (काशीपुरी ) ५३, 49, 63, 994. चायिक, योघा ६१.

वारकनूर, ग्रा॰ ९४. बालिकसनजी, पु॰ ३३९, ३४०. वालादित्य, सर० २९६, भू० ११२, 996. वाळ्राम, पु॰ ३४२. वास, प्र॰ २६३, २७९, २९२. बाह्बलि, पु॰ ३६१. वाहविल धरित=तेरिनबस्ति, भृ० १२. वाहुवलिसेटि, प्र० ७८, ८६, ३६१. विटेयनहित, प्रा॰ ३३०. विद्विदेव=विष्णुवर्धन, हो० न० ५३, 394. विडिति, ग्रा॰ ३५६. विदर राज्य, मू॰ १०१. विदियमसेहि, पु॰ ८६, ३२७. विन्दुसार, मौ० न०, भू० ६८. बिम्बसार≔श्रेणिक मौ॰ न॰, भू॰ ६८. विम्बसेष्टिमकेरे, सरो॰ १३७, १३८ विद्दल्वारि मुखतिलक, उ० ४३,४४, ४७, ५३, ५९, ४८६. बिरुदेन्तेम्बर गण्ड, उ० ४३४. विलिकेरे, प्रा॰ ९८. विल्हण कवि, भू॰ ८१. वीजापुर राज्य भू० ८०, १०१. वीरञ्जन केरे सरो० १३७, १३८. वीररवीर, ड॰ ५७. बुक्कण, से॰ ८२ मू॰ १०४. बक्तराय, वि॰ न॰ ८२, १३६, भू० 909, 902, 908. बचानन साहब, भू० १८.

वृचण, वृचिमय्य, बृचिराज, मं॰ ४०, 84. 88, 994 Ho 89, 992. वेह, प्रा॰ ९०, १०७, १२४, २१२, ४७५, ४७७ मृ० ९६, ९७. बेक्नकेरे, सरो० १४४. बेग्ह, प्रा० ३७०, मू० १२२. वेंडिगे. एक टैक्स, ४३४. वेह्रगनहन्नि, आ० १३७, १३८, वेर्क≈वेक, प्रा० ५९, ४९१. बेलगोल, बेलगुल, बेलगोल, २४, ४४, ५६, ५९, ६७, आदि. बेलिकम्ब, स्था० ४७९, भू० ५२. वेछकरे, वेछकेरे, स्था० ४१, भू० 992. बेखगुलनाडु प्रदेश, ४८४, वेखर राजधानी, भू॰ ८४. वैच, वैचप. से॰ ८२, १०४, भृ० 908. वैयण, पु॰ ३७० मू॰ १२२ बैरोन, मूर्तिकार, ४७९, भू० ५२. बोकने हेग्गडिति स्त्री ३६१ वोकिमध्य, छेखक ५३ बोक्सिहि, पु॰ ७८, ८६, ८७, ३६१. बोगाञ्च, सनिक ६०. योगार राज, सर॰ ४१. मोगेय, योघा ६०. बोप्प, "देव, से॰ १४४, मू॰ ४९. योप्पण नैत्यालय=भैलोक्यरश्चन ६६, 70 %

, बोम्मिसेट्टि, पु० ८४, १०४, १३७. बोम्यण, स॰ ८४, १०३. वोम्मण, बोम्यप्प कवि ८४ मू० १०५, 906 वोयिग, योधा ६०. वौद्ध ३९, ४०, ४९२. वीरिंग साहब, भू० १८. ब्रह्मसत्रकुल १०९ भू० ७३. ब्रह्मदेव मदिर, मू० ४२. ब्रह्मदेव स्तम्म, भू॰ ३७. मगदत्त, पी० न० ५३, २३५, ४९४ भगवानदास, पु॰ ३३८. भण्डारि बस्ति=भन्यचूडामणि १३५ ४३५, ४३६, ४४१, ४५७, भू० ४२ ¥₹, ¥\$, **\$**¥, **9**•€. मण्डेबाड, प्रा॰ ३६६. भद्रवाहकी गुफा, भू० १५, ५५. मरत. °मय्य,°ईश्वर, से॰ ११५, ३६८, ३६९ मू॰ ३५, ३९ **53, 993** भरतेषर मूर्ति, भू० १३. महातकीपुर, भू० १०६. भव्यचूहामणि, छ० १३८. भव्यचूडामणि=भण्डारिबस्ति 976 मू॰ ४३, ९५. माह, दर्शन १०५ साइपद, स्था॰, सू॰ ५८. मानुदेव हेगाहे, पु॰ ३२५,

भारगवे, प्रा० ३७७. भारतियक, स्त्री १३७. गरवि कवि ५५. मायेगे तप्पूच रायरगण्ड, उ॰ १३६, मीमादेवी. रानी ४२८ म्० ४६, 903. क्षुनबलवीरगङ्ग, स॰ १३८, १४३, 889, 888, 880. भुनवित ( बाहुबिलि, गोम्मट ) १०५. भुजवलेच्य, पु॰, मू॰ ५१. भूतराय, ग० न०, भू० १०९. मोज, त० ५५, मू० ३२, ३३, ११२ 385 मीतिक दर्शन ४९२. भगव देश, मू० ६९. मगर, राष्ट्र, ८१, ४९९. मङ्गप, बुक्क से॰ ८२. मङ्गामिबस्ति १३४ मृ० ४६, १०३, 922. मङ्गलेश, चा॰ न॰, भू० ८०. मिन्निगणा, पु॰, भू॰ १०. मिनिगण बस्ति, मू० १०. iण्डलिक त्रिनेत्र, **उ० ३८**. र्ज्जो≅मान्यपुर, मू० ७९. मित्तियकेरे, स्था॰ ९६. मदनेय, प्रा॰, मू० ४५. मञ्चरा प्रती १५८. मधुवय्य, पु०, मू० ११८. मनरवत, एक टैक्स १३७.

मनचेनहिल, प्रा० १०७. मनसिज, न० २४. मनेदेरे, एक टैक्स १३८. मनाकॉविल, प्रा॰ ४३९. मरियाने. से॰ ४०, ११५, मू॰ ९४, 992. मरुदेवि≕साचिकव्वे २२९. मरुदेवी, स्त्री ३६१. मलन्र प्रा॰ ८. मलपर, गरुप, मलपरोलाण्ड, पहाड़ी सर० ४५, ५३, ५६, ५९, १२४, १३०, १३७, ४९२, ४९४, ४९७, ४९९, मू॰ ८३. मलप्रहारिणी नदी १३८. मलब्रय, एक टैक्स १२८, १३७. मलयूर, स्था॰ ४३४, मू॰ १०७, मलिककाफूर, से॰, मू॰ ८४. मलेगोल, स्था॰ २९७. मछेराज राज, उ० ४९९. मिल्लिदेव, 'नाथ, नागदेव म॰ के प्रत 82, 930. महिनाय, छेलक, ५४. मल्लिषेण, पु॰ ४६१. महिसेहि, पु॰ ६८, ८६, ८७, १२४, १३०, ४१८, ४८६, भू० ३९, महदेव, चं० न० १०३ सू० ३६. महादेव पु॰ ८६. महानवमी मंडप, मू० १३. महाप्रचण्हदण्डनायक, ड॰ ४३, ४४, ४७, ५१, १४४, ४४७.

महासामन्ताधिपति, द० ४३, ४४, । 80, 988 महीपाल कर्षाज न॰, मू॰ ७६ माकणब्दे, गगराजकी मातामह, ४४, x4, 48, 90, 360, 868 म्० ८९. माचिकव्बे, पोय्सलसेहिकी माता, २२९ 40 66. माचिकज्वे, शान्तसदेवीको माता, ५०, ५३, ५६, मू० १२, ९३ माचिराव, पु॰ ३५१, ४९७ मास्तात, मास्त्रात, ३८२, ३८६, भू० 998, 920 माडिग्र, ब्रा० ११६ माणिक्षदेव, सर० १०५ मू० ११२. माणिक्य मण्डारि, ३० ४०, १२८ मात्र, बरा, ३८. मानगप, इस्तपके पिता, ८२ मू० 908 मानस पु॰, मृ॰ १५. मान्यखेट, न०, भू० ७६. मार, मारमय्य, गंगराजके पितामह 88, 84, 48, 90, 988, 360, 866 A. 68" मार, सोवण नायकके पुत्र १२४. मारगोण्डनहङ्खि, ञा० ८६. मारसिंग, "गध्य, शान्तछदेनीके पिता, ५३, ५६, ३११, ४० ९३, ११७. मारसिंग⇒मगवज्र, ग॰ न॰, मृ॰ ७४. रिसिंह, गं० न० ३८, मू॰ १३, ७२, ७३, ८१, ७७-७९, ११७.

मारहित, ग्रा०, भू० ९७. मारेयनायक, पु० ४९४. मागॅंडेमह≔पिट्टम, सर० ५८ म्० ७९. मालव, देल, ५४, १३८, ४९९ मूर् VE. 989. माबन गन्यहस्ति, उ० ५८ भू० ७५. मासवाहिनाहु, प्रदेश, १२४. मुण्डा लिपि भू० ११९. मुत्तगदहोत्रदक्षि, ग्रा॰ १३३. महगेरे तालुका, भू० ८३. महाराक्षस, प्र०, भू० ६८, ६९. मुनिगुण्ड सीमे, प्रदेश, १९६ मुल्हार, प्रा॰ ४४, ५४, मू॰ ९० सहम्मद तुगलक, भू० १०१. मुडविदी, प्रा॰, भू॰ ४४ मूलमह कुल, १२८, १३०. मेश्निरि कुल ४७४. मैगस्यनीज, भू० ६७. मैसूर, मैबिस्र, महिसूर, महीसूर, ८ cx, 4c, 4xo, x3x, xo o, 904, 990. मोहेननिले, प्रा॰, ५३, ५६. मोतीचन्द्र, पु० ३३७. मोनेगनकहे, प्रा॰, ४९६. मोरयुर, प्रा॰ ४०८, मोरिक्रेने, स्था० ५१, मू० ९३. मोसडे, प्रा॰ ८६, ८७, ३६१. मीर्थ, रा० ई०, मू० ६९. य यक्षराज, हुझके पिता, ४०,१३७,४९

यगलिय, प्रा॰ ८९. यह, पौ० न० ५६, १३७, १३८. यद्द, कुल, ४३४, ४९९. यद्वतिलक, स॰ ४९३. यवरेगोत्र १९८. यशस्वती, भरतकी माता, भू॰ २४. यादव, कुल, ४५, ५३, ५६, ५९, ८१, ९०, १२४, १३०, १३७, १३८, १४४, ३६०, ४९१-४९५, ४९७, ४९९, सू० 69, 990. यिक्गप≔इरुगप, ८२. येरकाणिके, एक टैक्स, ४३४. योगन्वरायण, मं० १३८, भू० ९५. ₹ रक्समणि≔ांगवज़ ६० भू० ७४, ७७, 990. रङ्गय्य, पु०, भू० ४२. रहकन्दर्प, उ० ५७ मू० ७९. रणरङ्गभीस द० ४९४. रणरङ्गसिंग छ० १०९. रणासिंग, न० १०९. रणावलोक कम्बय्य, रा० न० २४. रत्रचण्डिल, न०, मू० १४२. रत्नसागर पु॰ ४०३. राइस साहब, मू॰ ६३, ६८. राक्षस, मं॰, मू॰ ६९. राचनहर्छि, श्रा॰ ८३. राचमल, °देव, गं० त० ८५, १३७, २३९, मू० ९, २८, २९, ३२, v3, v6.

राचेयनहाँह, राचनहाँह, ग्रा॰ १२९, ४९२, मू० ५३. राजकीर्ति, प्र॰ ११९. राजचडामणि मार्गेडेमल, रा० न० इन्द्र चतुर्थके श्रमुर ५७, ५८ भू० ७९. राजतरंगिणी, प्रं०, भू० ६८. राजसातेण्ड, उ० ५७, ४९७ सू० ७९. राजादित्य, चो० न०, मू० ७७. राजादित्य, चा० न० ३८, भू० ८१. राजेन्द्र चोल, न०, भू० १०९. राजेन्द्र बोल को० न०, भू० ११० राजेन्द्र पृथुवी, को॰ न॰ ५०० राम, पौ० न० ४९९. रामचन्द्र पं॰, पु॰ ३६१. रामदेवनायक, सोमेश्वरके मन्नी १२८, मृ० ९९. रामराय, वि० न०, भू० १०१. रामानुज, वैष्णवाचार्य १३६, भू० ३४. रामेश्वर, हिन्दू तीर्थ ८४. रायपात्रचूहामणि उ० ४३०. रायरायपुर, हु० ५३, १२४, १३७. राष्ट्रकुट, रा० व०, भू० ७५, ८१. रुग्मिणीदेवी, कृष्णकी रानी ५६. रूपनारायण बसदि=कोल्लापुरका जै० मं० ¥0, ह्वारि, छेखक ५४. रेनिसय्य, बहाल द्वि० के से० ४७१, मू० ५१, ९८. रोइ, इ० ५३.

ख्ड खड़ले, लड़न्बे, लझिदेवि, छझ्मीदेवी, =गगराजकी भागों, ४५-४९, ५९, ६३, २७० ११, ९१, ९२. लक्डि, स्री मू० १५. डिक्डेदोणे, कुण्ड, मू० १५.

डस्मण, हुस्के आता १३८, मू० ९५. डस्मणराय, पु० ३४३.

रुशादेवी, रुश्मीदेवी≔विष्णुवर्धनकी रानी १२४, १३७, १३८, ४९४,

मू० ९४. व्यमीचर=व्यमण, रामके आता ५१. व्यमीपिटत, पु० ४३४ व्यहु, वाक्टर, मू० ६३.

लितसरोवर ७९ मू॰ ३५, ल्कापुरी १०९

ठाढदेश १२४, १३०,४९१. छाट≕गुजरात, मृ० ७६.

छोक्तविद्याघर, पु॰ ६१, मू॰ ७४, छोकायत दर्शन ४९२

छोकास्विका, हुलको माता ४०, १३७, १३८, ४९१, मृ० ९५.

छोकिगुण्डि, ब्रा॰ ५३, १३०, १४४. ल्युमन साहब, भू॰ ६७.

व बह्मपुर=बह्मपुर ५५ बहिब, को॰ न॰, मू० ९९० बज्ञल, न०३८. बज्जलदेन, बज्जिलहेन, चा॰न॰ ९०९ म॰ ४८

बङ्ग्यवहारि, उ० ८६, ३६१. बङ्ग्ये, रा० न० समोधवर्ष तु० ६०, म ७४.

वत्सराज, त० ५३, १४४, १३<sup>६</sup> ४९४, ४९९, मू० ११८.

वनगजमह, उ० ३८.

वनवासि=बनवसे, राज्य ३८, १३८.

वरुण, प्रा॰, भू॰ ८२,

वर्षमानाचारि, छेखक ४३, ४४, ५९

वलम गोत्र ४०५.

वल्लमराज≔कृष्ण द्वि०, रा० न०, भूः ७६.

७६,

बल्छर, प्रा॰ १३८.

वसुधेकवान्यव, त० ४७१.

वस्तियप्राम ८३.

वाजि वश ४०, १३७, १३८ मू० ९५

वालापि=वदासी, राजधानी मू० ८०. वाराणसी=वनारस १३३, १४०, ४८६.

वासन्तिकादेवी १२४, १३०, १३७. विकमाहुदेव चरित, ४०, मू० ८१.

विक्रमादित्व, चा० त० ४९४ मू० ८०,

विजयनगर, मू० १०१.

विजयसळ, पु॰ ३५९. विनयादित्य, हो॰ २० ५४, ५६, १२४,

विनेयादित्यः≐विनयादित्य, हो०न० ५३

विन्ध्यगिरि ३८. विराट पौ० न० १३८. विलसनकट्ट, सरो० ५३, ५६. विशाला ( राज्य १ ) १. विशालास पहित, मं॰, मू॰ ३३. विष्णु, "वर्धन, हो०न०३३-४५, ४७, ५०, ५२, ५३, ५६, ५९, ६२, ९०, १२४, १३०, १३७, १३८, 988, 340, 884, 800, 864, ४९१-४९५, ४९७ मू० ६, 90-97, 38, 38, 88, 40, د۶- على عوم، ۱۹۹۰ विष्णुसह, मू० १४२. चीराङ्ग, ७० ४५, ५३, ५६, ५९, ९०, १२४, १३०, १३७, ३६०, ४४५, ४८६, ४९३. चीर नारसिंह ( द्वि० ) हो० न० ४१. चीर नारासिंह ( तुः ) हो**ः न**ः ९६. वीर पह्नवराय १२० मू० १०% **बीर पाण्डय, कारकल मूर्तिके प्रतिष्ठा**-पक, मू० ३४. चीर बहाल (द्वि०) हो० न० ९०, १०७, १२४, १२८, १३०, ४९१, 855. वीर राजेन्द्र पेटे, आ॰ ४६८. चेगूर, बा० १५३. वैल्गोल=बेल्गोल १७-१८. वेल्माद, ग्रा० ७.

वैदिश, नगर० ५४.

वैशेषिक, दर्धन ३९. वैष्णव, सम्प्रदाय १३६, ४९२, भू० 902. গ্ৰ शकराजा, मू॰ ३०. शहुर नायक, सर० ७३, १२०, २४९, Ho 908. शत्रुमयकर न॰ ५४. श्निवार सिद्धि त० १२४, ४९४, 888. शबर, जा० ३८. शम्भुदेव, चन्द्रमौिल म०के पिता १२४ Ho 30. शम्भुनाय, पु॰ ३४४. शरबन्द्र घोषाल, प्रो॰, मू॰ २९. शशपुर=अग**डि**, घा० ५६, ४९९, मू० 63, 68. शान्त≍दण्डराज ४९९ मृ० ९९. शान्तवर्षि, पु॰, मू॰ ३३. शान्तल देवी, बूचिराजकी सार्या १९५ मृ० ९४. शान्तला, शान्तलदेवी, विष्णुवर्धनकी रानी ५०, ५३, ५६, ६२ भू० 99, ९२, ९३. शान्तिकब्बे, नेसिसेहिकी माता २२९ मू० १२, ८८. ज्ञान्तिनाथ बस्ति मू॰ ७, ५०, ५९. शान्तीश्वर वस्ति मू०१२, ४१, १०३. शासनवस्ति≔इन्दिराकुल गृह भू० १०, 94.

शाह कपूरचन्द ए॰ ३३७. शाह इरखचन्द पु॰ ३३६. शिकारपुर प्रा॰, भू॰ ८२. शिवि, पी० न० १३८. शिवगत्त, स्था० ५३ मृ० ९३. शिवमार (द्वि०) ग० न० २५६ भू० ८, 38, 36, शिवमारन वसदि भू० ७४. शिशुपाल, पौ० न० ३८. शुभतुङ्ग, कृष्ण (द्वि०) रा॰न ०, भू०७६ शहक, पौ० न० ४९४. शेशुनाग, रा॰ व॰, भू॰ ६९. श्रवण बेल्युल ४३३, ४३४. श्रियादेवी, सिंगिसध्यकी भार्या, ५३ श्रीकरणद हेग्गढे, उ०, ४०. श्रीकरण रेचिमय्य, स॰ ४७९. श्रीधरवोज, मूर्तिकार, २४१, मू० 996

> श्रीतिलय≔नगर जिनालय, मू॰ ४५ श्रीपुरुष, ग॰ न॰, भू॰ ८, ७९. श्रीपुरुषीवल्लम उ॰, भू॰ ७६. श्रेणिक, न॰ ४३८.

ध षह्दर्शनस्थापनाचार्य, ३०, ८४. षह्घमैचक्रेश्रर, ३० १४०.

साम, पौ० न॰ १२४. समाम जत्तल्रह, न॰ ४७, ५३, १४४. सत्यमगळ, प्रा॰ ९८. भत्याश्रयकुळतिलक्ष, न॰, १४४,

853, 634. मन्तीपराय, पुरु ३८०, ३५०. समिथ्यतप्रा महादास्य, उ॰ ४३, ४४, yo, 45, 90, 973, 924, 930, 930, 984, <42, 446, 190, No 63, 130. 996. ममयाचार, एक ट्राम, ४३४. सरावगी, जा॰ ३४०, ३५०, भू॰ 920. सर्पच्यामणि, पु॰ १३७ सर्वणन्दि, पु॰ १६२ सल, हो० न० ४९४, ४९५, भू० ८३, 24. सल्य, झा० ५९, ४९३, ४९५, भूँ० 66. सवणेह, ग्रा॰ ८०, ९०, १३७, १३८, ३६१, ३० ९५, ९६. सवतिगंधवारण वस्ति, ५३, ५६, मू॰ ११, ९२, ९३. सागर, आ० १२४. साणेनहिंह, प्रा०, भू० ४९, ५४. सावन्त बसदि, कोलापुरका जै॰ मं॰ 809. साविमले, गिरि, ५३. साहस तुङ्ग ( दन्तिदुर्ग, रा॰ न॰ ? ) ५४, भू० ७९, ८०, १३९. सिझिमय्य, पु०, भू० ९३. सिद्धस्वस्ति, मू॰ ३८, १०६.

सिदरगुण्ड=सिद्धविठा, भू० ३९.

सिदान्त बस्ति, भू० ४४. सिरियादेवी, ५२. सिवमारन बसदि, भू० ८. सिवेय नायक, सर०, १२४. सिंगण, सिंगिमय्य, बलदेव सं॰ के पुत्र 49-43. सिंग्यप नायक, सर० ४७७, भू० ११२. सिंघु, देश, ५४ मू० १४१. सिंहल, देश, ५५, सिंहल नरेन, मू० ११२, १४३. सिंहसेन, चन्द्रगुप्त सौर्यके पुत्र, भू०६१ युनन्दा, मुजवछिकी माता, मू॰ २४. सुपार्श्वनाथ बस्ति, भू० ८. सुप्रमा, चन्द्रगुप्त मौर्यकी रानी, भू० 40. सेंड राजाराम, पु॰ ३४४. सेनवीरमतजी, पु॰, मृ० ३७ वैरिंगपहस, भू० ५५,६२,१०६. सेवुण, न॰, ४९९, सोम, चन्द्रमौछि मं॰ के पुत्र, १२४. सोमनायपुर, ग्रा॰ ११७. सोमशर्मा, पुरोहित, भू० ५६. सोमश्री झी, भु० ५६. सोमेश्वर, सर० १२८. सोमेश्वर-आइवमल, चा०न०, मू० ८४.

ह इतिपोम्सु, एक टैक्स, ४३४. इप्पछिगे=कठघटा, ११५.

\$9, 900.

सोमेश्वर देव, हो । न ० ४९९, मू०

हरदिसेहि. पु० ८६. हरिदेव, म० ३५१. हरिय गौड, पु॰ १०६. हरियण, पु॰ ८६. हरियण, सर० १०५, मू० ११२. हरियमसेष्टि, पु॰ ३६१. हरिहर द्विव,विव्सव १२६, मूव १०१, 903, 908 हर्विसेष्टि, पु॰ १३६. हर्षवर्धन, न०, भू० ८०. इलस्र, प्रा० ९५, मू० १२२. हलेबेल्गोल, प्रा॰, सु॰ ५३. हाह्रवरहल्लि, ग्रा॰ १३७. हाडोनहिल्ल, ग्रा॰ १०७. हालक्षर, दु० ५३, १२४, १३०, 936, 899, 890. हाविसेहि, पु॰ ८७. हारुवसेष्टि, पु॰ ८६, ३६१. हार्नेळे साहव, मू॰ ६७. हालज, पु॰ ४०६. हामसा, प्र॰ ३६६. हिमशीतल, न० ५४, मू० ११२, 938 हिरियणा, पु॰ ११७. हिरिय बिह्नयञ्बेयकेरे, सरो० १२४, ४७५. हिरिय दण्डनायक, उ० १४३, ४७८. हिरिय सण्डारि, त० ८०, ९०, १३८. हिरिय माणिक्य मण्डारि, उ० १२८

हिरिसालि शा॰ १२१, भू० ४२.

हीरासा, पु॰ ३६४, ३६६, ३८२ | होत्रक्षि, मा॰ ४८४. 366, 388 हिलेगेरे, प्रा॰ १३१. हुल, "राज, बलाछ द्वि० के से०, ४०, ४२, ८०, ९०, १२४, १३७, १३८, ३१६, ४९१, मू० ४३, 44, 98-90 हुलघट, मा॰ १२४. हुल्खहुण, एक टैक्स, ४३४ हलेय, पु॰ ८७. हेञ्जेर, आ० ५३. हेडेजीय, पु॰ १४३ ह्रेमवती नदी, भू० १०९ हेम्माखिदेव, सर०, १२४, हेर्गडेकण्न, पु॰, भू॰ ४०

होत्रचगेरे, आ॰ ९६

होत्रिसेष्टि, पु० ८७, ३६१. होन्नेनहिंह, ग्रा० १०७. होत्रेय, पु॰ ८७. होय्सल, रा॰ व॰ ४४, ४७, १२४, १२९, १३०, १३७, १३८,४९१, 853, 858, 854, 854, 854, 855, भू० ८१-८३, १०१. होय्सल सेहि, पु॰ ८६, ३६१. होप्सकाचारि, केखक, ४४. होलिसेहि, पु॰ ८६. होहेसेहि, पु॰ ३६१. होसगेरे, सरो० ५९. होसपट्टण, आ॰ १३६, होसनोळ्छ, ग्रा॰ ८४. होसहहि, आ॰ ८३, ८४, ४३४.

## माणिकचन्द-दिगम्बर-जैन-ग्रन्थमालाका सुचीपत्र

## केवल संस्कृत-प्राकृतके ग्रन्थ।

[ इस अन्यमालाके तमाम अन्य लागत मूल्यपर बेचे जाते हैं, अंतएव इसके सभी अन्य बहुत सस्ते हैं।]

१ छघीयस्त्रयादिसंग्रह—( १ महाकर्डकदेवकृत छघीयस्त्रय अनन्त-कीर्तिकृत तारपर्यवृत्तिसहित, २ महाकर्डकदेवकृत स्वरूपसम्बोधन, ३-४ अवन्त-कीर्तिकृत रुद्य और वृहस्पर्वकृषिद्धि ) ष्टवर्षस्या २२४। मृत्य ।⇒)

२ सागारधर्मासृत—प॰ भागाधरकृत, स्त्रोपत्तमञ्यकुसुदचन्द्रिका टीका-सिंहत । पृष्ठसंख्या २६०।

३ विकान्तकौरवीय नाटक-कि हस्तिमहकूत । पृ० १७६ । मू० ।०)

४ पार्श्वनाथचरित-श्रीवादिराजसूरिप्रणीत । प्र॰ २१६ । मृ॰ ॥)

५ मैथिलीकल्याण-कविवर हस्तिमल्लत नाटक । पृ० १०४ । मृ०।)

६ आराधनासार—आनार्य देवसेनष्टत मूच प्राकृत और पण्डितानार्य रातकीर्तिदेवकृत संस्कृतटीका। प्रष्ठसंख्या १३२। मू०।)॥

७ जिनद्त्तचरित-श्रीगुणभद्राचार्यकृत कान्य । पृ॰ १०० । मृ० । )॥

८ प्रद्युम्नचरित-परमार राजा सिन्धुछके दरवारी और महामहत्तर श्रीप-प्पटके ग्रह आचार्य महासेनकृत काव्य । ए॰ २३६ । मू॰ ॥)

९ चारित्रसार-श्रीचामुण्डराय महाराजरचित । पृ॰ १०८। मृ० ।=)

१० प्रमाणनिर्णय-श्रीवादिराजसूरिकृत न्याय । १० ८४ । मृ० ।-)

११ आचारसार--श्रीवीरनन्दि आवार्यप्रणीत यतिषर्मशास्त्र । इसमें मुनियोंके भाचारका वर्णन है । पृ० १०४ । मूल्य ।</

१२ त्रिक्ठोकसार--श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचकवर्तीकृत मूछ गाया और साधवचन्द्र त्रैविद्यदेवकृत संस्कृतटीका। १० ४४०। मू० १३३) १३ तत्त्वानुशासनादिसंग्रह—(१ श्रीनागसेनमुनिकृत तत्त्वानुशासन,
२ श्रीपूज्यपादस्वामीकृत इष्टोपढेश प॰ आशाधरकृत सस्कृतदीकासिहत,
३ श्रीदृन्त्रनित्कृत नीतिसार, ४ मोध्यपंचाशिका, ५ श्रीहृन्द्रनित्कृत श्रुताबतार,
६ श्रीसोमदेवप्रणीत अध्यात्मतरिगिणी, ७ श्रीविद्यानन्दस्वामिप्रणीत बृहृत्यचनम-स्कार या पात्रकेसरीस्तोत्र सदीक, ८ श्रीवादिराजप्रणीत अध्यात्माष्टक,
९ श्रीवामितगतिसूरिकृत द्वात्रिशतिका, १० श्रीचन्द्रकृत वैराग्यमणिमाला,
११ श्रीदेवसेनकृत तत्त्वसार (प्राकृत), १२ वहाहेमचन्द्रकृत श्रुतस्कत्व,
१३ ढाढसी गाया (प्राकृत), १४ पद्मसिंहसुनिकृत झानसार सस्कृतच्छायासिहत।)
प्रप्रसक्या १८४। मू० ॥।०)

१४ अनगारधर्मामृत---प॰ आशाधरकृत स्वोपन्न भन्यकुमुदवन्दिकाटी-कासहित। यह भी मुनिधर्मका प्रन्य है। प्रप्रसख्या ६९६। मृल्य ३॥)

१५ युक्त्यतुशासन—श्रीमसमन्तमदस्वामिकृत मूल और विद्यानन्दस्वा-मिकृत संस्कृतदीका । पृ॰ १९६ । मृ॰ ॥।- )

१६ नयचकसंग्रह—(१ श्रीदेवसेनसूरिकृत नयचक, २ आळापपद्धति और १ माइल धनठकृत द्रव्य-गुणस्त्रमान प्रकाशक नयचक) प्रष्ठसङ्या १९४। स्०॥ॐ)

१७ षद्माभृतादिसंग्रह—(१ श्रीमळुदकुन्दस्वामीकृत मूल पट्पाहुड और उसकी श्रुतसागरसूरिकृत सस्कृतटीका, २ श्रीकुन्दकुन्दकृत लिंगप्राष्ट्रत, ३ शीळप्रायत, ४ रयणसार और ५ द्वादशासुप्रेक्षा सस्कृतछायासहित ।) प्रष्ठसख्या ४९२। मू० ३)

१८ प्रायदिचत्तसंप्रहः—( १ इन्दनन्दियोगीन्द्रकृत छेदपिण्ड प्राकृत छायासहित, २ ननतिवृत्तिसहित छेदशाल, ३ श्रीयुक्दासकृत प्रायिशत्त्व्र्लिका, श्रीनन्दियुक्कृतटीकासहित, ४ सक्छककृत प्रायिक्षत्त ) प्रप्र २००१ मू० १०)

१९ मूळाचार—( पूर्वार्घ ), श्रीनष्टकेरस्वामीकृत मूळ प्राकृत, श्रीनसुनन्दि श्रमणकृत आचारसृत्तिसहित । पृ॰ ५२० । मू॰ २॥ )

२० मावसंग्रहादि—( १ श्रीदेवसेनस्रिकृत प्राकृत भावसग्रह, छायासहित, १ श्रीवामदेवपिष्ठतकृत सरकृत मावसग्रह, श्रीयुत्तसुनिकृत मावित्रमणी और ४ आसवित्रमणी ) प्र० ३२८ । म २। १

२१ सिद्धान्तसारादिसंग्रह—(१ श्रीजिनचन्द्रानार्यकृत सिद्धान्तसार प्राकृत, श्रीज्ञानभूषणकृत भाष्यसिंहत, २ श्रीयोगीन्द्रकृत योगसार प्राकृत, ३ अमृताशीति संस्कृत, ४ निजात्माष्टक प्राकृत, ५ अजितनह्मकृत कल्याणालेयणा प्राकृत, ६ श्रीद्यिवकोटिकृत रत्नमाला, ७ श्रीमाधनन्दिकृत सालसारससुचय, ८ श्रीप्रभाचन्द्रकृत अर्ह्दप्रवचन, ९ आसस्वरूप, १० वादिराजश्रेष्ठीप्रणीत श्लानलोचनस्तोत्र, ११ श्रीविष्णुसेनरचित समवसरणस्तोत्र, १२ श्रीजयानन्दसूरिकृत सर्वज्ञस्तवन सटीक, १३ पार्थंनाथसमस्यास्तोत्र, १४ श्रीग्रुणमद्रकृत चित्रवन्यस्तोत्र, १५ भ्रीसानुकीर्तिकृत शंखदेवाष्टक, १९ श्रीअसितगतिकृत सामायिकपाठ, २० श्रीपद्मनिद्रित्वत धम्मरसायण प्राकृत, २१ श्रीकुलमद्रकृत साससुचय, २२ श्रीकुमचन्द्रकृत अगणण्यास्त प्राकृत, २३ विद्यधन्नाधरकृत स्त्रावतार, २४ श्रीकुमचन्द्रकृत अगणण्यास्त प्राकृत, २३ विद्यधन्नीधरकृत स्त्रावतार, २४ श्रीकाविवरण, २५ पं० आशाधरकृत कल्याणमाला ) प्रष्ठसंख्या ३६५। मू १॥)

२२ नीतिचाक्यामृत-श्रीसोमदेवसूरिकृत मूल और किसी अज्ञातपण्डित-कृत सस्क्रतटीका। विस्तृत भूमिका। पृ० स० ४६४। मू० १॥।)

२३ मूळाचार—( उत्तरार्ष ) श्रीवद्दकेरस्वामीकृत मूळ प्राकृत और श्रीवसु-वन्दि आचार्यकृत आचारदृति । पृ० ३४० । मृ० १॥)

, २४ रत्नकरण्डश्रावकाचार—श्रीमत्त्वाभिसमन्तमङ्कत मूल और आचार्य प्रमाचन्द्रकृत संस्कृतटीका, साथ ही लगभग ३०० पृष्ठकी विस्तृत भूमिका (हिन्दीमें) है, जिसमें स्वामी समन्तभद्रका जीवनचरित और मूल तथा टीका-प्रम्यकी निष्पक्ष तथा मार्मिक समालोचना की गई है। भूमिकालेखक बाबू जुगल किशोरजी मुख्तार हैं जो इतिहासके विशेषङ्ग हैं। सम्पूर्ण प्रन्यकी पृष्ठसख्या ४५० मू० २)

म्॰ २)
२५ पंचसंग्रह—माथुरसंघके आचार्य श्रीअमितगतिसूरिकृत । इसमें गोम्मट-सारका सम्पूर्ण विषय संस्कृतमें स्ठोकनद्ध लिखा गया है । प्राकृत नहीं जाननेवालोंके लिए बहुत उपयोगी है । प्रष्ठसंख्या २४० । मूल्य ॥৮)

२६ छाटीसंहिता--अन्यराज पंचाच्यायीके कर्त्ता महान् पण्डित राजसङ्गजी--इत श्रावकाचारका अपूर्व ग्रन्थ । पृष्ठसंख्या १३२ । मूल्य ॥) २७ पुरुदेवचस्पू—महापण्डित भाषाधरके बिष्य कविवर्यं भईदासञ्चत चम्पू प्रन्य । पं॰ जिनदासवाब्रीङ्कत टिप्पणसहित । ष्रप्रसंख्या २१२ । मू॰ ॥)

२८ जैन-शिलालेखसंग्रह—अवणवेल्गोल (जैनवड़ी) के तमाम शिला-लेखींका अपूर्व समह, जो ४२८ प्रश्नोंमें समाया हुआ है। इसका सम्पादन अमरा-वतीके किंग एडवर्ड कालेजके प्रोफेसर बाबू हीरालालजी जैन, एम्॰ ए॰ एल॰ एल॰ वी॰ ने किया है। प्रत्येक लेखका साराध हिन्दोंमें दे दिया गया है। ग्र्मिका १६२ प्रमुक्त है जो वहुत ही विद्वत्तापूर्ण और कामकी है। सम्पूर्ण प्रन्य ६०० प्रमुक्ति कपरका है। मूल्य २॥)

२९-३०-३१ पद्मचरित--(पद्मपुराण) आचार्य रिवरिणकृत विद्याल कथा-प्रन्य । यह तीन खण्डोंमें समाप्त होगा । पहला खण्ड प्रकाबित हो चुका है । मूल्य प्रत्येक खण्डका १॥)

स्चना—आगे अनेक वहे वहे और महत्त्वपूर्ण प्रन्योंके छपानेका प्रवन्य हो रहा है।

नोट---यह प्रत्यमाला स्वर्गीय दाननीर सेठ सणिकचन्द हीरावन्दजी जे॰ पी॰ के स्परणाय निकाली गई है। इसके फण्डमें लगभग १२-१३ इनार स्पर्यका चन्दा हुआ या जो कि प्राय. खर्च हो जुका है। इसकी सहायता करना प्रत्येक जैनी माईका कर्तव्य है। जो सज्बन यों सहायता न कर सकें उन्हें इसके प्रकाशित हुए प्रन्य ही बरीद कर अपने घर और मंदिरमें रखना चाहिए। यह भी एक तरहकी सहायता ही है। हमारे प्राचीन आचार्यों के बनाये हुए इनारों प्रन्य भंडारोंमें पड़े पड़े सड रहे हैं। यह प्रत्यमाला उन प्रत्योंका उद्धार करके सबके लिए खुलम कर देती है, इस लिये इसको सहायता पहुँचाना जिनवाणी माताका उद्धार करना और जैनधर्मकी प्रमावना करना है। जो महाक्षय एक प्रन्थके ल्याने लायक या उससे भी आचा क्या क्या देते हैं, उनका फोइ प्रन्थके भीतर लगवा दिया जाता है। नोचे लिखे पतेपर पश्चव्यवहार करना चाहिए।

नायूराम प्रेमी, मंत्री, माणिकचन्द जैन-प्रत्थमाला, हीराबाग, गिरगाँव, वर्म्बई।